

#### श्रीयुग्मनिकुजिवहारिणे नम श्रीस्वामी चरणदासजी रचित

# श्रीमक्तिसागर ग्रन्थ

## परिशिष्ट भाग सहित

वर्थात्

सर्व वाणा का समुच्चय जो कि आज तक भारतवर्ष के किसी यंत्रालय में भी नहीं छपा है

#### जिसको

श्रीमान् सर्व गुण निघान श्रीमत शुकसम्प्रदाय सेवक प्रधान पंडित शिवदयालु गौड़ हरि सम्बंधी नाम सरसमाधुरीशरण जयपुर निवासी ने शुद्ध किया

पंचम चार

लखनंऊ

मैनेजर राजा रामकुमार प्रेस द्वारा मुद्रित और प्रकाशित सन् १९५१ ई०

# 

| विषय                       | पृद्धसे पृद्धतक |    | विषय                    | पृष्ठसे पृष्ठतः |      | ष्ठतक      |
|----------------------------|-----------------|----|-------------------------|-----------------|------|------------|
| प्रस्तावना . १             |                 | २  | मूच्छा कुम्भक           |                 | ७९   | ७९         |
| सूचना दोहावली              | Ę               | ૪  | केवल कुम्भक             |                 | ७९   | ८०         |
| भवितसागर का माहात्म्य      | 4               | ۵  | प्रत्याहारवर्णन         |                 | ८०   | ८१         |
| श्रीमत्त्रयामचरणदासाचार्य- |                 |    | धारणाअंगवर्ण्न          |                 | ८१   | ८३         |
| चरितामृत                   | 9               | ११ | सातवॉअंगवर्शन           | ***             | ሪ३   |            |
| वृन्दावनगमनवर्णन           | ११              | २२ | पदस्थ ध्यान             |                 | ሪሄ   | ሪሄ         |
| थीमत्श्यामचरणदासाचार्य-    |                 |    | पिडस्थ ध्यान            |                 | ሪሄ   | ሪሄ         |
| महिमा                      | • २२            | २४ | रूपस्य ध्यान            |                 | ८५   | ८५         |
| मङ्गलाचरणम् .              | १               | १  | रूपातीत घ्यान           |                 | ८५   | <b>७</b> ६ |
| व्रजचरितवर्णन              | २               | १४ | समाधिअंगवर्णन —         |                 | ሪξ   | 66         |
| अमरलोकअखण्डघासवर्णन        | १५              | २४ | भक्तिसमाधि -            | •••             | 66   | 66         |
| धर्मजहाजवर्णन ——           | ं २५            | ५३ | योगसमाधि                |                 | ८९   | ८९         |
| अप्राङ्गयोगवर्णन           |                 |    | ज्ञानसमाधि — —          |                 | ८९   | ८९         |
| गुरुशिष्यसंवाद —           | ५३              | ५६ | छहौकर्महठयोगवर्णन       |                 | 33   | ******     |
| यमअंगवर्णन                 | ५६              | ५९ | नेतीकर्म -              |                 | ९०   | ९०         |
| नियमअंगवर्णन ——            | ५९              | ६१ | घोतीकर्म                |                 | ९०   | ९०         |
| आसनवर्णन .                 | ६१              | ६२ | वस्तीकर्म               |                 | ९१   | ९१         |
| पद्मासनवर्णन ,             | ६२              | ६२ | गजकर्म                  |                 | ९१   | ९१         |
| सिद्धासनवर्णन .            | ६२              | ६२ | न्योलीकर्म              |                 | ९१   | ' ९ १      |
| प्राणायामअंगवर्णन          | ६२              | ६३ | त्राटककर्म              |                 | ९१   | ९२         |
| चक्रवर्णन                  | ६४              | ७२ | खेचरी मुद्रा            |                 | ९२   | ९४         |
| अप्टप्रकार के कुम्भक       | ७२              |    | भूचरी मुद्रा            |                 | ९४   | ९५         |
| सूर्यभेदन कुम्भक           | ७३              | ७४ | चांचरी मुद्रा           |                 | ९५   | ९५         |
| ऊजाई कुम्भक                | ७४              | ४७ | अगोचरी मुद्रा           | ••              | ९५   | ९५         |
| शीतकार कुम्भक              | ४७              | ७४ | उनमनी मुद्रा            |                 | ९५   | ९६         |
| शीतली कुम्भक 🦟             | ४७              | ७५ | <b>महाबन्धनसाधनविधि</b> | •               | . ९६ | ९६         |
| भस्त्रिका कुम्भक           | ७५              | ७८ | मूलवन्ध                 |                 | ९७   | ९७         |
| भ्रामरी कुम्भक             | <b>૭</b> ૮      | ७८ | जलन्धरबन्ध              | • •             | ९७   | ९८         |

| विषय                     | पृष्ठसे पृष्ठतक | विषय                                    | 'पृष्ठसे पृष्ठतक |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|
| उडचात्बन्य .             | . ९८ १०३        | दयाअंगवर्णन                             | २०२ २०४          |
| अष्टिसिद्धि के नाम       | ४०३ ६०४         | मायाअंगवर्णन                            | २०४ २२०          |
| योगसन्देहसागरवर्णन       | १०५ १०९         | वेदस्तुति                               | २२० २३१          |
| ज्ञानस्वरोदयवर्णन        | . ११० १३०       | चीरहरणलीला                              | २३२ २३२          |
| पंचउपनिषद् अथर्वणवेद     | भाषा            | श्रीशुकमुनिराज अष्टक                    | २३२ २३३          |
| प्रथम हंसनाय उपनिषद्     |                 | मोहछुटावनअंगवर्णन<br>मनविकृतकरणगुटकासार | २३३ २५७          |
| वर्णन                    | १३१ १४१         | वर्णन                                   | २५८ २९७          |
| द्वितीय सर्वोपनिषद्वर्णन | १४१ १४९         | ब्रह्मज्ञानसागरवर्णन                    | २९७ ३१६          |
| तृतीय तत्त्वयोग उपनिषद   |                 | शब्दवर्णन                               | ३१७ ४६५          |
| वर्णन                    | १४९ १५४         | भितसागरवर्णन                            | ४६७ ४७८          |
| चतुर्थ योगशिखा उपनिषद्   | •               | जागरणमाहात्म्य                          | ४७९ ४८५          |
| •वर्णन                   | १५४ १५७         | दानलीलावर्णन                            | ४८६ ४८९          |
| पंचम तेजविन्द उपनिषद्    |                 | माखनचोरीलीलावर्णन                       | ४९० ४९१          |
| वर्णन                    | १५७ १६२         | कालीनथनलीलावर्णन                        | ४९२ ४९५          |
| भक्तिपदार्थं वर्णन       | १६२ १८३         | मटकोलीलावर्णन                           | ४९६ ५०२          |
| <b>घारा युगवर्णन</b>     | १८४ १८५         | श्रीघरब्राह्मणलीला                      | ५०३ ५०८          |
| नामअंगवर्णन              | १८५ १९३         | कवित्तवर्णन                             | ५०८ ५१०          |
| न्नोघअंगवर्णन            | ४९३ १९४         | कुरुक्षेत्रलीलावर्णन                    | ५११ ५५४          |
| मोहअगवर्णन               | १९५ १९६         | <b>फुटकर</b> यद                         | ५५५ ५५६          |
| लोभसगवर्णन               | १९६ १९७         | श्रीशुकदेव अष्टक                        | ५५६ ५५७          |
| अभिमानअंगवर्णन           | १९७ १९९         | भिततसागरप्रन्थाशय                       | ५५७ ५५७          |
| शीलझगवर्णन               | १९९ २०१         | नासकेतलीलावर्णन                         | ५५८ ६४६          |

# भक्तिसागर 👐



श्रीशुकदेव मुनि

#### ( प्रस्तावना )

マッのよ

श्रीमत् परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द परम दयानिधान और करुणा ऋपाकी खान हैं कि जो कोई सद्-भक्ति भाव से जिस किसी लौकिक अलौकिक पदार्थ की प्राप्ति होनेकी प्रार्थना किया करता है उसहीको अपनी कृपादृष्टि से अवश्यही पूर्ण करते हैं। हमारे श्री मुंशी नवलकिशोर प्रेसमें सबसे प्रथम श्रीस्वामी रयामचरणदास जी महाराज का रचित श्रन्थ भक्तिसागर छापा जाकर जगत्मसिद्ध किया गया जिसके पश्चात और २ प्रेसों में भी उक्त श्रन्थके छापने के उद्योगी हुये अन्थके छप जाने के पश्चात् हमको विदित हुआ कि श्रीभक्ति-सागरश्रन्थ के सिवाय श्रीस्वामीजी महाराज की रचित और भी महाबानी सन्तनमनमानी श्यामचरणदासीय सन्तों के खास २ स्थानों में मौजूद है वह किसी प्रकार से प्राप्त हो सके तो प्रनथ भक्तिसागर के साथ ही परिशिष्टभाग के नामसे छापकर लोकहित के लिये प्रकाशित करदी जाय इसही विचार के अवसरपर सन् १६१६ ईसवी में श्रीमान् पण्डित शिवद्याञ्जी गौड़ हरिसम्बन्धी नाम सरसमाधुरीशरणजी जयपुर निवासी मुक्तिमार्ग अन्थ स्वामी रामरूपजी रचित के छपानेके निमित्त छखनऊ पधारे उन्हों से वार्तालाप होनेसे माल्म हुआ कि भक्तिसागरग्रन्थ के अतिरिक्त और वाणी श्रीस्वामी श्यामचरणदासजी की लिखित पुस्तक मौजूद है हमने उस वाणी की १ प्रति छिखाकर प्रेसमें छपजानेके छिये

भेजदेने को कहा तो उन्हों ने हमारे मनोरथ की प्रशंसा कर छिखित वाणीकी प्रति भेजदेना स्वीकार कर वाणीकी प्रति को शुद्धकरके प्रेसमें मुद्रणार्थ भेज दिया अब हम अपने मनोरथ सिद्धिकर्ता महाशय को परम धन्यवाद देते हु ये प्रन्थ भक्तिसागर के परिशिष्टभाग के नाम से छापकर प्रकाशित करते हैं—

> सुपरिटेंडेंट राजाराम कुमार प्रेस लखनऊ

#### श्रीराधाकृष्णाय नमः॥

#### 🟶 श्री सरसमाधुरीजी रचित 🕸

## \* सुचना दोहावली \*

श्रीमत शुक मुनिराज वर, व्यास पुत्र भगवान। श्याम चरण के दासजी, जिनके शिष्य महान १ जिनकीवाणीविविधिविधि, अद्भुत अनुप्म ग्रन्थ। नाम भक्तिसागर सरस, प्रेम परा को पन्थ २ त्रजचरित्र तामें प्रथम, अमरलोक शुचिनाम । रासादिक लीला लिलत, अरु महिमा निजधाम ३ कर्मकाण्ड ग्रुभ श्रशुभ फल, कथन किये मुहाराज । नाम धरवो ताको प्रभू, अनुपम धर्म जहाज ४ योग युक्ति जामें भरी, सव विधि सांगोपांग । याहीतें याको धरवी, नाम योग अष्टांग ५ सागर योग सन्देह की, पुस्तक वरनी गूढ़। गुरुमुख ज्ञानी जन विना, अर्थ न समझें मृढ़ ६ योग स्वरोदय पुनि रच्यो, स्वर को भेद उचार। ताहि पढ़ेकर प्रेम जो, पावे तत्व विचार ७ वेद अथर्वण की कही, पंच उपनिषद् सार। भाषा में वर्णन करी, योग ज्ञान निरधार = भक्ति पदारथ पुनि कथ्यो, श्रुति पुराण को सार । अगुन सगुन हरि रूपको, कियो तत्व निरधार ध दत्तात्रेय मुनि ने किये, गुरु चौवीस उदार। ताकी कथा कथी भली, नाम सु गुटकासार १०

बह्म जीव की एकता, कही खोल निरधार। ब्रह्मज्ञान सागर ध्रखो, ताको नाम विचार ११ रची सरस शब्दावली, राग सहित रुचिकार। ज्ञान योग वैराग पुनि, प्रेम भक्ति मंडार १२ पुनि परिशिष्ट सुभाग में, दशम स्कन्धनुसार। श्रीकृष्ण लीला लिलत, अनुपम युगल विहार १३ वानी श्रीमहाराज को, सद्ग्रन्थन को सार। सरस माधुरी जो पढ़े, मिलें पदारथ चार १४

इति ॥

# श्रीमद्गित्तिसागरग्रन्थ की मिहिमा तथा माहात्म्य के वर्णन में ॥ श्रीसरसमाधुरीजी रचित

. भ कवित्त --

प्रनथ भक्तिसागर उजागर सब विश्ववीच वांचत हैं जाको किवकोविद अरु ज्ञानी हैं। साधु सन्त चुद्धिमन्त विद्वज्जन विविधि भाँति मनन करत हिये धरत योगी यती ध्यानी हैं।। त्यागी वैरागी जन-पढ़त ताय चितलगाय चतुर्वर्गदायक यह निश्चय कर जानी हैं। कहे सरसमाधुरी सुनाय सब सन्तन को याके अर्थ समसे होत जीवनमुक्त प्रानी हैं।। १।।

अष्टादश परह चार चौदह अह नव की सार ऐसी यह अनूप श्याम चरणदास वानी हैं। भारत अह गीता पुनि भागवत भरी है यामें रामायण सार रसिकजननने पिछानी हैं। संस्कृत भाषादिक पुस्तक वहु विश्वविदित उक्ति जिक्ति सारी याके बीच में समानी हैं। कहे सरसमाधुरी सुनाय सव सन्तन को एक एक बात याकी अनुभव कर प्रमानी हैं।। २॥

नाम रूप लीला धाम सेवा श्री श्यामा श्याम सबही की सुलभरीति बानी में वर्खानी हैं। सन्त अरु महन्त गुणवन्त बुद्धिवन्त सकल सर्वोपिर रहस्य रीत मानी रससानी हैं।। याही को गावें अरु सुनावें सब शिष्यन को या समान सुलभ सरल श्रीर न जगजानी हैं। कहे सरसमाधुरी यह सबकी मन हरनहार महिमा अपार श्रूरु भित्त सुनित दानी हैं।। ३॥

जलाली जमाली जिक्र सुल्तानुल् अजकार फना वक़ा सिफ्त सब प्रन्थ में बखानी हैं। जात अरु सिफात की प्रकाश करी सर्ववात नूर अरु जहूर सब वरनें रहमानी हैं।। फ़ना फिब्बाबाद में बक़ा की बुनियाद कही आविद मक़बूल खुदा उनहीने जानी हैं। कहे सरसमाधुरी सुनाय सब फुक़रन को इश्क़ है हक़ीक़ी यामें शराल सुन्हानी हैं।। १॥

सम्प्रदाय सर्वधर्म आश्रम अरु वर्णकर्म वैष्णवता मुख्य मर्मया में जनाये हैं। कर्मयोग ज्ञानयोग सांख्ययोग राजयोग श्रष्टअंगयोग भक्तियोग दरसाये हैं।। मायाजीव ईश्वर ये तीन तत्त्व कहे अनादि ईश के अधीन माया जीव कहि गाये हैं। कहे सरसमाधुरी कृपाल श्याम चरणदास शुक मुनि प्रसाद गुप्तभेद प्रगटाये हैं।। ५॥

खण्डन अरु मण्डनकी उक्ति युक्ति कथी नाहिं श्रुति पुराण् सारधर्म सबही कहि गायो है। जितने मत पंथ प्रगट देखियत जगत माहिं ग्रन्थ भक्तिसागर यह सबके मन भायो है।। बाँचें कर मन विचार रहस्यरीति हृदयधार परमानँद सुख प्रतक्ष उनहीने पायो है। कहे सरसमाधुरी सुनाय सब भक्तन को भारत भूमि में प्रताप अतिशय कर छायो है।। ६।।

ज्ञानिनने पर्मज्ञान ध्यानिनने पर्मध्यान योगिनने पर्मयोग याहि पढ़े पायो है। परम बैराग प्राप्त भयो है बिरागिन को अनुरागी भक्तन के प्रेम हाथ आयो है।। आरत जिज्ञासू अरु सुमुक्षु अधिकारिन के इच्छा अनुसार समाधान उर छायो है। कहे सरसमाधुरी यह अतिही उपयोगी ग्रन्थ सबही मत पंथ याकी बानी सुन छुभायो है।। ७।।

निर्शुन अरु सग्रन पुनि सर्वोपरि रहनि यामें निराकार अरु साकार सुल्म किह सुनायों है। ओत प्रोत अग्रुन सग्रन सूरज अरु घूप सदृश भिन्नभेद भावरूप एक कर दिखायों है॥ जैसी जाके चाह ताहि तैसीही प्राप्तिहोत यामें निहं संशय यह भेद समझायो है। कहे सरसमाधुरी सुनाय सब भक्तनको रस समुद्र सगुन बहा पुरुपोत्तम बतायो है।। 🗷।।

छहों मुक्तिमारग की रहस्य कही याके वीच प्रेम को परत्व सर्व उत्तम दृढ़ायों है। प्रेम के समान नहीं और कुछ वतायों आन ज्ञान ध्यान योगादिक तुच्छ दरसायों है।। आदि मध्य अन्त भक्तिसागर में भछोभाँति सबको सरताज प्रभु प्रेम को जनायों है। कहे सरसमाधुरी सुनाय सब रसिकनको जिनने कुछ पायो एक प्रेमही से पायो है।। ह।।

बिना पढ़े वेदनके वेदतत्त्व जानपरे बिना शास्त्र श्रवण किये समभे बात सारी है। विना किये जोगके जुगती सब जानलेव। बिन बिराग त्याग भेद पावत नर नारी है।। विना किये तीरथ के तीरथफळ प्राप्तहोत बिना जाप अजपा की उक्ति उर बिचारी है। कहे सरसमाधुरी सुनाय सव सन्तनको बांचे भक्तिसागर होत भवसागर पारी है।। १०॥

श्रीहरिके सुमिरनमें सुरित निरित लगे जाय नैनन में बसे श्राय ध्यान प्रिया श्यामको। श्रमरलोक लीला को अनुमव हियमाहिं फुरे दरसन लगजाय तात्काल रूप धामको॥ रासादिक लीलाकी लिलत रीति जानपरे हिये माहिं भरे श्राय प्रेम अष्ट जामको। कहे सरसमाधुरी सुनाय सब भक्तन को ग्रन्थ भक्तिसागर है रसिकन के कामको॥ ११॥

सरल और सुगम देश भाषा सो भूषित है अतिही निर-दूषित यह वानी परम पावनी। पढ़ते ही अक्षर के अर्थ ज्ञान परेजान पर्मभूल सवही संदेह की नशावनी। प्रेम प्रगटावनी रंगभक्ति की वढ़ावनी है अतिही सुहावनी सन्त भक्तन मन-भावनी। हरि रस सरसावनी छवि दम्पति छकावनी सरस- माधुरी रसामृत को रसिकन को प्यावनी ॥ १२ ॥

गृहस्थ अरु विरक्त वानप्रस्थ संन्यस्तह की जुदी जुदी रहनि गहनि जुक्ति कर जनाई है। आश्रम अरु वर्ण धर्म शास्त्रनमें सकल कहे उनहूकी करनरीति उत्तम बताई है॥ ऊँच नीच कर्मनके फलन की अनेकगति जैसी प्राप्तहोत तैसी खोलकर दिखाई है। कहे सरसमाधुरी रहस्यभरी बानी यह वांचें जो प्रन्थ तिन्ह सुगम जानपाई है॥ १३॥

ज्ञाताज्ञेय ज्ञानश्ररु ध्याता ध्येयध्यानहू की त्रिपुटी के मिटे शुद्ध श्रात्माबताई है। श्वर औरअश्वर निह्नअश्वर वखान कियेअश्व-रातीतरीत बानीमें गाई है।। पदस्थ पिंडस्थरूपस्थरूपातीतध्यान शून्य में समावन की बात समझाई है। परमहै प्रकाशमान पटतर नहि होत भान परमतत्त्वकी पिछान सरस कहि सुनाई है।। १४।।

सतयुग अरु त्रेता पुनि द्वापर किल्युग कराल तिनहूं की रहिन गहिन रीति सर्व गाई है। जैसी करे करनी ताहि तैसीही भरनी है टरनी है नाहिं यही दृद्कर दरसाई है।। जीतन जमराज काल काटन को गाया जाल श्रीहरिग्रन गान रीति ग्रन्थमें बताई है। कहे सरसमाधुरी सुसाज वाज सहित भजन करे ताहि मिलें आय राधिका कन्हाई है।। १५।।

सर्व से सुलभ कलिबीच सार कीरतन है याहीको करके कहा। हरिको रिझावना। जोग जग्य ज्ञान ध्यान तीरथ के न्हानहूते उत्तम है यही सही केवल गुण गावना।। भजन के कियेते भवसागर तरजात तुरत निश्चय कर याहीतें परम धाम पावना। कहे सरसमाधुरी सु सेवाकर दम्पति की छिव में नित छके छुटे आवन अरु जावना।। १६॥

भीमित्रकुंजविहारिणे नमः॥

## श्रीमत् इयामचरणदासाचार्यचरितामृत ॥

#### 🟶 श्री सरसमाधुरीजी रचित 🏶

(दोहावली)

श्रीसतगुरु बल्देव प्रभु, चरणन शीश नवाय । श्यामचरण के दास को, चरितामृत कहीं गाय १ बैठि हिये मम श्रीग्ररु, करि हैं आय सहाय। सरस माधुरी गुरु कृपा, सबही विधि चनजाय २ सम्बत सत्रहसौ गिनों, ऊपर साठ पिछान। प्रगटें भार्गववंश में, कृष्ण अंश प्रभु आन ३ शोभनजी के कुल विषे, श्रष्टम पीढ़ी अन्त। मुरलीधर घर प्रगट में श्यामरूप धर सन्त ४ स्वप्न माहिं दर्शन दिये, कुंजो को श्री श्याम । तुमरे प्रगद्धं पुत्र हो, सुनहु मातु सुखधाम ५ भादो शुक्का तीज को, कुंजो कुख मकार। बालनाम रणजीत घर, प्रगटे कृष्ण सुरार ६ जन्म समय अस्थान में, भयो अधिक उजियार। ञ्चनहृद धुनि वाजे वजे, छई सुगन्धि ञ्चपार ७ नाम प्राम डहरे विपे, घर घर मंगल चार। विविधि वधाई गुनिनिधल, गाई भली प्रकार = पंच वर्ष की वैसमें, सरिता तट शुकदेव । गोदलिये रणजीत को, प्यार कियो गुरुदेव ६ गये वर्ष उन्नीस में, गंगातट शुकतार। साक्षात् दर्शन दिये, शुक मुनि व्यास कुमार१०

गुरुदीक्षा दी विधि सहित, मंत्र सुनायो कान । योग ज्ञान वैराग दे, किये शिष्य हित मान ११ श्री तिलक मस्तक रचो, श्रीतुलसी शुचिमाल। गल में बांधी प्रेमसों, कीन्हैं शिष्य निहाल १२ नौधा प्रेमा अरु परा, त्रिविधि भक्तिदइ दान । तारण तरण बनायके, कीने आप समान १३ आज्ञा दी श्री शुक्युनी, जगमें भक्ति प्रचार । विमुखन हरि सन्मुख करो, निस्तारो संसार १४ सतगुरु आशा शीशधर, त्रा दिल्ली अस्थान । रचि मन्दिर राजे जहां, कियो मानसी ध्यान १५ योग युक्ति चौदह वरष, करी समाधि लगाय। रूप अनेकन धार प्रभु, भारत दियो चिताय १६ राजा रानी छत्रपति, तिनकी करी न चाह। चरणदास हरि रंग रंगे, सबसों बे परवाह १७ ईश्वरीय परिचय अभित, दिये भक्ति हरि हेत। किये मनोरथ सबन के, पूरण प्रेम समेत १= बादशाह दिल्ली तखत, ठाड़े रहे हुजूर । चरणदास के चरण की, मस्तक धारी घूर १६ अष्टसिद्धि नवनिद्धि सब, खड़ी रही कर जोर । श्यामचरणके दास प्रभु, छखें न तिनकी और २० शिष्य अनेकन कर प्रभो, तारन तरन बनाय । चार धाम सोतो पुरी, तीरथ दिये पठाय २१ श्री भगवत की भक्ति को, भानु दियो शगटाय। भर्म निशा सोते हुए, दीने जीव जगाय २२ नर नारी संसार के, करन छंगे हिर भक्त।

पगे प्रेम प्रीतम प्रिया, नशी बासना जक्त २३ कि छुगके कलमप सकल, दीने सबिह मिटाय। चरणदास प्रभु कृपाकर, बिगरी दई बनाय २४ कि छुग छायो जक्त में, मिदी वेद मरयाद। उबरे अनिगन जीव जग, श्री चरणदास प्रसाद २५ कि छुग सत्तुग समिकयो, दियो नाम हरि दान। चरणदास जग जियको, प्रेम करायो पान २६ कि छुग में सत कर्मको, कियो बहुत बिस्तार। चरणदास गुरु भिक्त दे, निस्तारो संसार २७

# श्रीवृन्दावनगमनवर्णन ॥

सगुण बह्य सर्वज्ञ प्रभुं, सर्व व्यापी श्याम ।
पुरुषोत्तम परमात्मा, श्रीवन जिनको धाम २ =
सतिचद्यन आनन्दमय, जिनको अद्भुत रूप ।
ध्यानधरत विधि शिवसदा, तिन पद पद्म अनूप २६
श्याम चरण के दास प्रभुं, आचारज अवतार ।
दिल्ली से चलकर गये, चृन्दा विपिन मझार ३०
हगन चटपटी दरस की, निरखन नन्दकुमार
विरह विथा व्याकुल महा,तनकी सुधिन सँभार ३१
पहुंचे सेवा कुंज में, निरखी अनुपम ठौर ।
सब कुंजनतें अति सरस,तेहि समान निहं और ३२
सेव्य जहाँ श्रीराधिका, सेवक श्रीनँदलाल ।
याते नाम प्रसिद्ध जग, सेवा कुंज रसाल ३३
लता ललित छाई जहाँ, छिव को नाहिं न पार ।
कुसुमित तरु वेली छईं, भृंग करत गुंजार ३४

द्भम बहु नाना भांतिके, छाई बेलि वितानी। तिनमें पक्षी विविधिविधि, करत युगल गुणगान ३५ सीतलमन्द सुगन्ध मय, रोचक बहत समीर । ऋतुबसन्त सन्तत रहत, बोलत कोयल कीर ३६ रैनि माहिं तहाँ छिपरहैं, श्याम चरण के दास । निज मन्दिर बारहदरी, जा वैठे जेहि पास ३७ करनलगे तहां भावना, मुंदलिये निज नैन । रोमांचितहो पुलक तन, कहे बिरह मुख बैन ३८ हा राधे मम स्वामिनी, हे प्रीतम घनश्याम। वेगि दरश दे युगल वर, पूरणकर मन काम ३६ हा हा छिब दीजे दिखा, दास मोहिं निज मान। नाहीं तन तज जायगो, तात्काल यह प्रान ४० विरह हुक हिय में डठी, भये महा बेहाल । हगन अश्रुधारा नहीं, तनकी सुधि न सँभाल ४१ अन्तरयामी युगलवर, रसिकन के प्रिय प्रान्। विरह विथा निज दासकी, अतिराय निज मनमान ४२ चरणदास आये यहां, हमरे घर महमान । प्रगट होय दे निज दरस, करें सन्त सन्मान ४३ रसिक हमारे प्राण धन, हम रसिकन के प्रान । प्रेमिन के समतुल हमें, और प्रिय जग आन ४४ अर्थनिशा बीती तबहिं, प्रगटे प्यारी लाल । मक्तन के मन भावने, करुणासिन्धु कृपाल ४५ गौरश्याम श्रमिराम दोउं, श्रनुपम नवलकिशोर । **ल्लितादिक अनगिनअली, संगलिये सिरमीर** ४६ नील पीत पट सोहने, नखशिख सजि शृंगार।

मुकुट चन्द्रिका शीशपर, छविको नाहीं पार ४७ युगल चन्द्रमुख चन्द्रिका, छाई मध्य निक्कंज । दमकत चमकत अंगदुति, अनुपम खिवकी पुंज ४८ चंचल चितवनि रसभरी, मन्द मधुर मुसकान। अलक कपोलन छुटरही, अधर ललाई पान ४६ वेसर और बुलाक शुचि, नासां शोभा देत। निरखतही निज्जननको, मनमानिक हरि लेत ५० गल बैयां दीने दोऊ, मदन मनोहर लाल। पीतम कर वंशी लसी, प्रिय कर कमल रसाल ५१ युगलचरण वारिजबरण, छवि कुछ कही न जाय। पायल चुँघरू सजि रहै, छुम छुम शब्द सुनाय ५२ उठ ञ्रातुर चरणन परे, चरणदास तेहि वार । कृष्ण अजनभर हियलगा, कियो प्रेम अति प्यार ५३ कुँवरि किशोरी करि कृपां, प्रेम मंजरी जान । हस्तकमल मस्तक धरो, दियो प्रेम वरदान ५४ पुनि दोऊ पीतम पिया, चरणदास लै संग । जाय विराजे कुंज में, हिलमिल हर्ष उमंग ५५ हँसिहँसि रसवतियांकरन, लागे श्याम सुजान। चतुर शिरोमणिलाङ्ळि, नागरि नेह निधान ५६ कहनलगे मुख मृदुवचन, आये प्रीति पिछान । कहा करें तुम पहुनई, अरु सेवा सन्मान ५७ चरणदास दोंड जोरकर, या विधि वोले वेन। सेवादे निज पद कमल, निकट रखो दिन रेन ५= हँसि वोले तव श्रीहरि, मधुर वचन श्रभिराम। जगमें भेजे जिस लिये. सो न किये कुछ काम ५६

आचारज बपु दे तुम्हें, मक्ति प्रचारन काज। भेजा है संसार में, सुनहु भक्त महराज ६० योगध्यान तज कीजिये, नौधा भक्ति भवार । प्रेमपरायण जीव हो, उत्तरे भवनिधि पार ६१ प्रेमभक्ति प्रगटाय जगं, जीवन को दे दान। करो कृतारथ जक्त को, मेरे जीवन प्रान ६२ कछु इक दिन बीते तुम्हें, ले निजधाम बुलाय। रखें निरन्तर निकट,नित, सुन प्यारे चितलाय ६३ वचन कहे श्रीकृष्ण ने, सुने श्याम चरन्दास। बिछुरन बिरह वियोगलखि, अतिशय भये उदास ६४ गदगद बानी होगई, नैन बही जलधार। सुनकीले रोवन लगे, सन्मुख कृष्ण मुरार ६५ हाय हरी कैसी करी, धीर धरी नहिं जाय। तुम सब समझत लाड़िले, बिछुरन दुख अधिकाय ६६ तुमरो श्रीमुख चन्द्रमां, मेरे नयन चकोर। विनदरशन जीवन नहीं, सुनिये नवलकिशोर ६७ सघन सजल गिरि आपहो, मैं हों तुम्हरा मोर। सुसी होंहु सुन साँवरे, वंशीधुनि घन घोर ६० चरण कमलवत आप के, मधुकर है मन मोर। तहां बसनको चित चहैं, अन्त नहीं कहिं ठौर ६ ६ स्वामी मेरे आप हो, मैं सेवक निज दास। उत्कंठा अति रहन की, सदा तुम्हारे पास ७० स्वाति बूंद तुम हो हरी, चातक मोहिं पिछान । रूप सुधारस पान बिन, तलफत मेरे प्रान ७१ आप पारधी प्राण धन, मोहिं सुगा लो मान।

मारो निस्तारो तुमहि, मोको गति नहिं आन ७२ गंगाजल सम श्याम तुम, मैं हों तुम्हरा मीन । तुम माता में पुत्रवत, समझो सत्य प्रवीन ७३ तुम गैया मैं बत्स सम, मैं पतंग तुम दीप । यही चाह चित में बसे, निशिदिन रहों समीप ७४ कहनलगे श्रीकृष्ण तब, सुनहु श्याम चरन्दास। तुमरे हिय माहीं रहे, हमरो सदा निवास ७५ सन्त हमारी ञ्चातमा, यामें नहिं संदेह। रोम रोम में रिम रहैं, ज्यों बादर में मेह ७६ आज्ञा जो हमने दई, छीजे प्यारे मान । भक्ति प्रचारो भक्त में, करो जियन कल्यान ७७ जो आज्ञा करिहों यही, कही चरणही दास । देखो चाहूँ सांवरे, सुन्दर रास बिलास ७= है प्रसन्न बोले छला, मृंदो अपने नैन । आज्ञा दूँ तब खोलियों, हैं प्रीतम सुख दैन ७६ मृंदे तबहीं नैन निज, चरणदास तेहि बार । बौले पुनि श्रीश्यामधन, देखो पलक उधार ८० हगन खोळ देखन लगे, तेजोमय उजियार । रत्न जटित अवनी छखी, जगमग जोति अपार =१ ऋतु बसंत संतत तहाँ, अनगिन वाग वहार । फूले फूल अनेक जहाँ, लहरत लता अपार =२ फुलवारी क्यारी बनी, न्यारी नाना रंग। तरुन माहिं बहु वरन के, बोलत विविधि विहंग =३ वीच बिबिधि कुंजस्थली, छाई वेलि वितान । तिन में सेवा हित रहें, सहचरि सखी सुजान ८४

ठीर ठीर सुंदर सुखद, भरे सरोवर नीर । कमल खिले वहु रंग के, रोचक वहत समीर 🛋 🗷 वँगला अरु वारहदरी, वनी अनेकन और। तिन पर सूवा सारिका, कीड़त भोरी मोर =६ मध्य महारमनीक इक, रत्नन जटित सुढार। बन्यों चौतरा अति सरसं, मंडळ गोळाकार 🖘 चौंसठ खम्भा तासु पर, जटित\_ जवाहर छाछ। पचरँग चुन्नी चमकनी, बृंटा वेलि सुढाल 🖙 चौंसठ खम्भा पर बनो, रंगे महळ रस खान। मणि माणिक नहुँ दिसि जड़े, जगमग जोति महान⊏६ चौंसठ कलश सहावने, घज पताक धजदार। लहरत फहरत तड़ित सम, दमकत दुति मनहार ६० चौंसठ खम्भा मध्य में, विद्यों विद्यायत खूव। नरम रेशमी गलीचा, अतिशय सरस अजूव ६१ गुलदस्ता सुंदर सजे, सुमन अनेकन रंग। महल महक छाई महा, निरखि हगन गति दंग ६२ चँद्वा पिछवाई सजी, सुवरन चूँटे दार । मुतियन झालर लग रही, जगमग जोति श्रपार ६३ सप्त रंग की मणिन के, शोभित सुन्दर कार। सजे सुहावन महल में, दमकत दुति अपार ६४ स्वर्ण मई दीवार में, चारों आरे सुदार । पनां हीरालाल मणिं, जड़रहै विविधि प्रकार ६५ सिंहासन सुन्दर सजो, तापर अत्र सुहोन। मसनद तिकया मन हरन, सुंदरता की खान ६६ राज रहे तापर तहाँ, युगल बिहारी लाल।

चहों ओर ठाड़ी सखी, मनहुँ प्रेम की माछ ६७ चमर मोर बल अरु छरी, लियें खरी कोइ वाल। इतरदान लीने कोऊ, कोड कर लिये रुमाल ६= पानदान लेकर कोऊ, कोउ फूलन की माल। कोउ दरपन अरपन करत, छविलखि होत निहाल ६६ सन्मुख रयामा श्याम के, खड़े सिखन के चृन्द। इकटक निरखत युगलको, मनहुँ चकोरी चंद १०० सखी रास रस करन को, वजवत बीन मृदंग। कोउ सितार कोउ सरंगी, कोउवजात मुहचंग १०१ मधुर मजीरा कोउ अली, लिये नजावत संग। कोऊ अलापत सप्तस्वर, हिय में भरी उमंग १०२ कोउ उघटत सांगीतअली, चंतत गति नव ढंग। भाव बतात नचात हग, लचकावत किट श्रंग १०३ जै जै जुगल किशोर कहि, कोऊ रेही हरपाय। गोदन भर अति मोद मन, खुमन रही वरपाय १०४ चरणदास तहां अपन का, देखे सखी नव यौवन सुकुमार तन, नख शिख सुंदर रूप १०५ सिंहासन के सन्निकट, रही दोऊ कर जोर। तब हँसि बोले श्री हरिः, चितय.चपल हगकोर १०६ अव नीके लखि लीजिये, लीला रास बिलास। सुख रासी दासी चरन, आव हमारे पास १०७ चरणदासि कर गहि उठे, श्री मत गोपीनाथ। पुनि छालन निरतन् लगे, प्राण प्रिया लै साथ १०= वाम अंग श्री राधिका, दिहने चरणहिदासि। मध्य बिहारी लाल ज्, नृंतत उमें गि हुलासि १०६ वहों ओर आली नचत, मंडल गोल

निरस्तत छिवं रस माधुरी, हर्प न हृदय समाय ११० लेत स्वल्पगति लाङ्लो, वहुविधि भाव बताय। नैन नचा लचकाय कटि, ताथेइया मुख गाय १११ अंग संग दे अधर रस, प्यावत प्रेम बढ़ाय। चरणदासि को श्यामघन, लेत भुजन भर धाय ११२ मुकट लटक मन को इरत, अलक रही वलखाय । छुटी कपोलन लाल के, चित को लेत चुराय ११३ मकराकृत कुंडल श्रवन, नाक चुलाक सुदार। मोती मटकत अधर पर, अजन सुराहीदार ११४ पाजामा कञ्जनी ललित, पीत रंग मनहार । नख शिख लो भूपन सजे, गल फूलन के हार ११५ रंग रँगीली लाड़िली, मदन मनोहर लाल। नटवर गति ले ले नई, रस बस कीनी बाल ११६ श्री राधे रासेश्वरी, सिखयन की सरदार। दरसायो चरन्दांसि को, नित नवरास बिहार ११७ पुनि राजे दम्पति तबहि, सिंहासन पर चरणदासि की कर ऋपां, लहनिज निकट बुलाय ११ ८ हाँसि बोले श्री हरि बचन, करके प्रेम अपार। चरणदासि जा जक्त में, भक्ति करो विस्तार ११६ तबहिदासि दोउ जोर कर, आशा सिर धर छीन। परिक्रमा करके बहुर, चरण प्रणाम सुकीन १२० नैन मूंदि निज लीजिये, कही कृष्ण भगवान। हग मूंदे तब दास ने, ताही समय पिछान १२१ पुनि अकाशवानी भई, चक्षु खोल चरन्दास । हग खोलतही आ गये, बंशीवट के पास १२२ संतरूप आपन लखो, श्याम चरन के दास ।

विञ्जरन दम्पति मन समझ, अतिशय भये उदास १२३ धरिन गिरे व्याकुल विरह, देह दशा विसराय। नैनन जल धारा बही, करत हाय हरि हाय १२४ इसी भांति बीतो दिवस, होय गई पुनि रैन। े प्रगट भये शुकदेव मुनि, निजशिष्यको सुखदैन १२५ श्री सतगुरु नैनन निरुखि, उठ करि चरण प्रणाम । व्याकुल हो बिलपन् लगे, विनश्रीश्यामाश्याम१२६ विनय करी कर जोर के, दम्पति दरस कराय। नाहीं तो तन त्यागि के, जीव निकस यहजाय१२७ श्री शुक मस्तक शिष्य के, धरो कृपा कर हाथ। बंशीवट नीचे लखे, श्याम राधिका साथ १२= गलबैंयां दीने युगल, नवल लाङ्लि लाल । मंद मंद मुसकात मुख, रूप राशि छवि जाल १२६ श्री दम्पति के दरस कर, छक श्याम चरन्दास। रोम रोम में प्रगट भयो, परमानंद हुलास १३० शिष्य के मस्तक से तभी, मुनि लियो हाथ उठाय । दृष्टि परे दृष्पति न तव, अचरजभयोअधिकाय१३१ श्री शुक मुनिचरनन परे, श्यामचरन के दास। धन्यवाद श्री गुरुन को, कीनो सहित हुलास १३२ पुनि गुरु शिष्य दोऊन में, ज्ञान गोष्टिं सम्वाद । रह्यो रैन में रंग अति, उर उपजो आहाद १३३ प्रात होत शुक मुनि कहीं, सुनो श्याम चरन्दास । दिल्ली जाके तुम करो, श्री हरि मिक प्रकास १३४ शिष्य करी तब दंडवत, श्री गुरुवरनों माहिं। शीश उठा देखन लगे, शुक मुनि दरसे नाहिं१३५ श्रीशुक मुनि धर ध्यानउर, श्यामचरन के दास ।

बृन्दाबन से गवन कर, दिल्ली कियो निवास १३६ रहन लगे आनन्द सों, कृष्ण ध्यान गलतान। नर नारिन उपदेश दे, भजन करें भगवान १३७ दूर देश रामत करन, जावें श्री महाराज। भक्ति प्रचारें जक्त में, परमारथ के काज १३८ ी रूप अनेकन धार के, भक्तन करी सहाय। जल थल देश बिदेश में, चरणदास प्रगटाय १३६ बैब्यव नागरिदास को, जगन्नाथ निज रूप। दुरसायो करि के कृपा, सुंदर अधिक अनूप १४० वैजनाथ विप्रने लखे, श्री महाराज सुजान । चरण प्रछाले गंगजल, शिष्य ह्रगए अस्थान १४१ परमानंद की, मनसा पूरन कीन। कृष्ण रूप निज है प्रभो, दर्श दयानिधि दीन १४२ जोग जीत गुरु छोन की, दंरसायो निज धाम। अमर लोक सँग ले गये, जहां श्री राधे-श्याम १४३ राम सुखी सह वपु गई, श्याम सुँदर के संग। जा पहुँची निज धाम में, जहां रास रस रंग १४४ श्री मति कुंजो मात कों, दस्स कराये श्याम । तन को तज के फिर गई, अमरलोक निजधाम १८५ बिबिचारी जय करन को, कियो कुतारथ जाय। अमर लोक में छे गये, दम्पति दरस कराय १४६ स्वर्ग प्रवाही गंगजल, सेवक दिये न्हवाय । जय जय श्रीमहाराज की, सकल उठे मुख गाय १४७ साधू परमानंद को, इसो सर्प ने आय। श्यामचरणं के दास प्रभु, छीनो तुरत जिवाय १४८ दो कन्या पैदा हुईं, सेवक के घर आन।

निज प्रभुता सों पुत्र किए, चरणदास भगवान १४६ रक्षा कीनी वैल सों, शिष्य प्रेम गलतान । घोड़े <sup>-</sup>से लीनो वचा, निरमलदास सुजान १५० ज्ञमुना में न्हावत हुते, मुक्तानंद यु संत । श्राह श्रसे लीने छुँड़ा, चरनहि दास तुरंत १५१ दूसर आतम राम को, दीने नर्क दिखाय । भय मानो यमदूत लिख, चरण शरणलइ आय १५२ चैठे जमुना नाव में, डूबन लागे संत । ध्यान धरो महाराज को, दिये उवार तुरंत १५३ छै महिने पहिले कह्यो, आवन नादिरशाह । परचय पा चरनन परे, शाह मुहम्मदशाह १५४ माना नादिरशाह ने, भक्त राज इशाद । मुरशद पीर पिछान के, कीना निज दिलशाद १५५ **चिल्रचे ञ्राये कतल को, कियो तरवार प्रहार** । हाथ हुवे जड़ सवन के, तव मन मानी हार १५६ नौधा प्रेमा पराको, निशिदिन वरसे रंग । सदा होइ हरिकीरतन, वाजत वीन मृदंग १५७ सेवक साधू सन्त सब, रहें ध्यान छवछीन। युगल लगन में मग्ननित, प्रेम सिंधु मन मीन १५= भक्ति हरी को कर दियों, श्री महाराज प्रचार। भारत में करने छगे, प्रेम भक्ति नर नार १५६ सर्परूप श्री हरी ने पार्षद दिया पठाय । श्रावो प्यारे धाम अव, दियो संकेत जनाय १६० तव निज सन्तनको बुला, वोले श्री महाराज। हमजावें हरिधाम को, कर मन वांछित काज १६१ भक्ति भजन करते रहों, सुमरो श्री हरिनाम।

 हिर गुरु उर विश्वासरख, रहो सदा निष्काम १६२ तुम सब तन तजि आयहो, निश्चय मेरे भाम । प्रेम प्रीति कर प्यारसों, बोले गुरु गुण प्राम १६३ श्री हरि आंज्ञा सिरधरी, करी तयारी धाम । दशम द्वार निज पुरगये, जहाँ श्रीराधे रूपाम १६४ —सम्बत अठारह सौ हुते, ऊपर उन्ताबीस । देहत्याग चरन्दास प्रभु, गये धाम जगदीस १६५ अस्सी वर्ष भृतल विषे, राजे श्री महाराज। सरसमाधुरी भक्ति हरि, जक्त प्रचारन काज १६६ \* श्रीमत्रयामचरणदासाचार्यमहिमा \* चरणदास के चरण में, जो जन आये धाय । सूरज मण्डल बेधकर, बसे अमरपुर जाय १६७ भेजे श्यामा श्याम ने, करन जगत उद्धार । चरनदास ने कृपाकर, किये पतित भवपार १६= नार पदारथ प्रेम सो, सनको कीने दान । चरणदास ने दयाकर, कियो जक्त कल्यान १६६ नवधा प्रेमा अरु परा, दियो मक्ति उपदेश। किये कृतारथ जीवजग, पार न पावत शेश १७० ब्रान दियो ब्रानीन को, जोगिन को दियो जोग। भक्तनको दह भक्ति हरि, मेटे भव दुख रोग १७१ ज्ञानी विज्ञानी बड़े, जोगिन के सिरताज। रसिका चारज मुकुटमणि, चरणदास महाराज १७२ दयावान दाता बड़े, परदुख भंजन हार । पतितन के पावन करन, चरणदास अवतार १७३ सब सद्गुण सम्पन्न हैं, सब छायक महाराज ।

सदा सहायक जनन के, मण्डन सन्त समाज १७४ **लोक और परलोक के, मुखदायक सिरमौर** । न्यापिरहै सब विश्व में, भीतर वाहर ठौर १७५ भक्तन के मन भावने, रसिकन के रिभवार। प्रेमिन के प्रभु प्राण प्रिय, चरणदास सरकार १७६ शिष्यन के संशय हरन, सेवक जन प्रतपाल । आश्रित जन रक्षा करन, श्री रणजीत दयाल १७७ प्रगट भये संसार में, दूर करन भुव भार । **धर्म सनातन भागवत, वहूँ दिशिकरन प्रचार १७**= जिज्ञासू जन मुमुक्षु, चरण शरण लइ आय। चरणदास प्रभु छपाकर, श्रीहरि दिये मिलाय १७६ सेवा में ठाड़ी सदा, अष्टिसिद्धि नव निद्धि। चरणदास दाता बड़े, जग में भए प्रसिद्धि १८० रंकन को राजा किये, दिये मुल्कू अरु माल । चरणदास चरणन परें, सो सब हुवे निहाल१=१ . भूत भविष्य वर्तमान के, त्रिकालज्ञ महाराज । चरणदास की दयासों, सुधरे सब के काज १=२ दै दै परचय विविधिविधि, कलिजिय किये सचेत । चरणदास विश्वास दे, प्रगटायो हरि हेत १=३ भगवत धर्म प्रचार हित, लियो अवनि अवतार। चरणदास तारण तरण, अधम उधारण हार १८४ चार धाम सातोंपुरी, तीरथ क्षेत्र सुठौर। चरणदास बहु रूपधर, रमें रसिक सिर मौर १८५ विर घर सेवा श्याम की, राग भोग रसखान। चरणदास की दया सो, भक्ति करी भगवान १=६ पुरुषोत्तम परमात्मा, अवतारी जगदीश।

चरणदास दृढ़ उपासना, थापी विश्वा वीश १८७ रसिक अनन्यन की रहनि, रस उपासना भाव। **नरणदास सबही कहै, सुन उपजै चितनाव १**८८ पापी अधम अनेक को, कियो जक्तसों पार । चरणदास सन्मुख हरी, पहुँचाये कर प्यार १८९ बहु जीवनको वपु सहित, ऋष्ण छे गये धाम । चरणदास की दया सों, मिलो महल विश्राम १६० बहुतन को संसार में, श्री हरि दिये मिलाय। चरणदास ने सबन की, बिगरी दई बनाय १६१ श्राचारज को रूप धर, जग में प्रगटे आय। चरणदास निज ऋष्णहों, दरसन दिये कराय १६२ निर्धन जनको धन दियो, पुत्र हीन सन्तान । सबको मन वांञ्रित कियो, चरणदास भगवान १६३ वंधन में जो जन परे, तिनको दिये छुड़ाय। मृतक जिवाये बहुत से, महिमा कही न जाय१६४ ब्रान योग वैराग को, जग में कियो प्रचार। कीनो भगवत धर्म को, चरणदास बिस्तार १९५-श्रन्थ भक्तिसागर सरसं, बानी पांच हजार । महाराज बरनन करी, प्रेम मक्ति भंडार १६६ जोग ज्ञान वैराग को, वरनो विविधि प्रकार । अरु गायो निज धामको, अनुपम नित्य बिहार १६७ खंडन मंडन मतन को, कियो न श्री महाराज। गीता अरु भागवत मत, बिरचो धर्म जहाज १६८ जो वांचें नित नेमसों, बानी पर्म पुनीत । पावे परमानन्द सुख, धाम जाय जग जीत १६६ सुन समभे हढ़ अरधरे, करनी करे जु कोय।

लंहै पदारथ चार सो, श्री हरि वल्लभ होय २०० वानी रससानी सुनत, नास्तिकता होह दूर। श्रास्तिकता उपजे श्रिथिक, हरि गुन हिय भरपूर २०१ संप्रदाय शुकदेव मुनि, इष्ट राधिका श्याम । चरणदास चुन्दा विपिन, वरणन कीनो धाम २०२ नवनिकुंज वजकी अमित, लीला के रस भेद। दिय जनायनिज जननको, कियो सकल अम छेद २०३ दिव्य मानसी महल की, टहल करन की रीत। श्यामचरण के दास ने, प्रगट करी सह प्रीत २०४ अली मंजरी सहचरी, सखी सहेली भाव। ग्रन्थ भक्ति रस मंजरी, कहे तहां चितचाव २०५ दम्पति सेवा सुख मई, सव को दई वताय। श्यामचरण के दासहो, सहचरि पद लियो पाय२०६ रंगमहल युग टहल में, पहुँच लहाो ञ्चानन्द। चरणदास चरणन परसि, पायो परमानन्द २०७ चरणदास के चरण की, लई शरण जिन आय। तिनको श्री पीतमपिया, लीने हैं अपनाय २०= चरणदास के चरणको, जिनके लागो रंग। मेम पगे प्रीतम प्रिया, तजे न तिनको संग २०६ चरणदास के चरण में, जो हद लगे सनेह। रीम तिन्हे राधे रसिक, महल खवासी देह २१० चरणदास के चरण में, जो नवाय निज माथ। कुवँरि किशोरी राधिका, रीझ गहे तिहि हाथ २११ श्यामचरण के दास को, जपे प्रेमकर नाम। तिनको दम्पतिभुजन भर, हँसि भेटे सुख धाम २१२ चरणदास के ध्यान में. जो जनहो गलतान।

उज्वल नवल निकुंजरस, करे निरन्तर पान २१३ भजे भावकर जिन्होंने, श्याम चरण के दास। पहुँचे सोइ निकुंज में, जहां नित्य रस रास २१४ होत रह्त जहां परस्पर, दम्पति विविधि विलास । निकटवर्ती तहां, श्याम चरण के दास २१५ गुम पगट लीला लिलित, करत राधिका श्याम । चरणदास चरणन परसि, पाय तहां विश्राम २१६ दृढ़ करगहे अनन्य व्रत, चरणदास प्रभु. सरसमाधुरी रस मिले, महा मधुर इवित मिष्ट २१७ जो जन मन वच कर्मकर, भजे श्याम चरन्दास । रिधिसिधि सम्पति प्राप्तहो, अशुभ श्रमंगल नास २१८ लोक और परलोक के, रक्षक श्री महाराज। सरस माधुरी शरण की, सबबिधि उनको लाज २१६ स्वामी रामहि रूपजी, जोग जीतजी जान। दोउनने अनुपम कहाो, जीवन चरित बखान २२० तिन दोउनको सार यह, सूक्षम रचना कीन। पढ़ी सुनों सब प्रेमसों, साधू रसिक प्रवीन २२१ जैसे खुन्दर सुमन की, लई सुगन्धि निकार । सरस माधुरी ने रचो, यह चरितासृत सार २२२ चरितामृत्का प्रीतकर, पठन करे नित जोय। सुफल होहिं सब मनोरथ, गुरुभक्ति हढ़ होय २२ इ शुभ सम्बत उन्नीससौं, और तिइतर जान। चैत्र ऋष्ण तिथि द्वादशीं, भयो समाप्त सुखदान २२४ जयपुर शहर सुहावनों, जहां दरीबा पान । सरसमाधुरी ने कहाों, चरितासृत रसखान २२५

#### श्रीमन्निकुंजविहारिणे नमः ॥

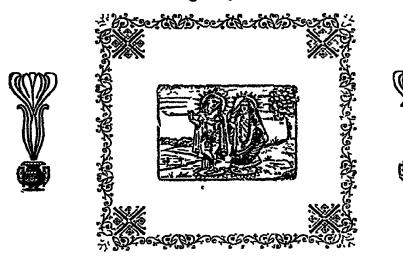

#### मङ्गलाचरणम् ॥

प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरीषशुक-शोनकभीष्मकाद्याः । स्कमाङ्गदार्ज्जनवासिष्ठाविभी-षणाद्या एतानहं परमभागवतान्नमामि ॥ १ ॥

(पोडशाक्षरमहामन्त्रः)

हरेराम हरेराम रामराम हरेहरे। हरेकुच्या हरेकुच्या कुच्याकुच्या हरेहरे।।

( अथ श्रीस्त्रामी चरणदास रचितग्रन्थ )

### .श्रीमक्तिसागर प्रारम्भ ॥

दो०-मथुरा मण्डल परमशुचि, वृन्दावन रसरास । रच्यो शुक्रमुनी शिष्यने, नाम श्यामचरन्दास ॥

# अथ व्रजचरित्रवर्णन ॥

दो०-दीनानाथ अनाथ का, विनती यह सुनिलेहु। मम हिरदय में आयकर, व्रज कथा कहदेहु ॥ चारिवेदं तुमकृं रटें, शिव शारदा गणेश । और न शीश निवायहूं, श्रीकृष्ण करो उपदेश ॥ कै गुरु के गोविन्द कूं, भक्ता के हरिदास। सबहुँनको एकै गिनो, जैसे पुहुप और बास ॥ नारदमुनि अरु व्यासज्, कृपा करहु दयाल । अक्षर भूलों जो कहीं, कही मोहिं ततकाछ॥ श्रीशुकदेव दयाल गुरु, मम मस्तक पर ईश । व्रजचरित्र कहत हों, तुमहिं नवाऊँ शीश ॥ -सवसाधुन परणाम करि, कर जोरूं शिरनाय। चरणदास बिनती करै, वाणी द्योह बनाय।। सदा शिव व्रज में रहें, करि गोपी को मुरति तौ परगट भई, आप रहत हैं गूप ॥ वंशीवट ढिग रहत हैं, करत रहत हैं ध्यान। वक्तां वेद पुराण के, परम क्तम ज्ञान ॥ ब्रह्मादिक कलपत रहैं, वृन्दावन के हेता। सुधि आये त्रजभूमिकी, बिसरिजाय सब वेद ॥

अब व्रजकी गति गाय सुनाऊं। बुद्धि शुद्धि हरि भक्ति जु पाऊं।। विन्ता मेटन भूमि वखानी। रण जीतमीत जहुँदुर्भ विनानी॥ कमलापति को चक्रं सुदर्शन। चरणदास ताकोकरे वन्दन॥ मशुरामण्डल तापर रहै। व्यासदेव सुनि ऐसे कहै॥

१ सम्पूर्णहाल २ सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वण ३ फूल ४ सुगन्घ ५ कहने वाला ॥

ž ्र द्रान्त्र प्रजीवरित्रवणन वि वाराहसंहिता में जो गायो सि में भाषा बीच बनायो ॥ गोवर्धन महिमा अति भारी । चरणदास ताके बिल्हारी ॥ जाकी महिमा सबने गाई। जहां कृष्ण नित् गऊचाई॥ स्वरिकं बनाय धेनु जहाँ राखी। अजहं विह्न देत हैं साखी॥ दो वे-गोवर्धन बिनती करूं, मो बिनती सुनिलेह । जगतफांस सों कादिकरि, भक्तिदान मोहिं देहु॥ हाटकरूप अडोल खरारी। जाकी शरण रही वर्ज सारी॥ तादिन इन्द्र कीप पठायो । सकल मेघ झुकि त्रजपर आयो ॥ करपञ्चने पर गिरि हरि धारो । तनहीं शरण रहो व्रज सारो ॥ दिव्यदृष्टि बिन दृष्टि न आवे। कञ्चनरूप पुराण बतावे॥ मथुरामण्डल में गिरि सोई। मथुरामण्डल अब सुनिलोई॥ चौरासी कोशी प्रमाना । मधुरामण्डल ब्यास बलाना ॥ हिक चरण सदा जो परसे। इन्लाह्म में निशि दिन सरसे॥ संखासंग लीये हरि डोलें। संख्यिन के सँग करत कंठोठें॥ ः दो०-सदा कृष्ण त्रजमें रहें, मोहिं मिलत् हें नाहिं। तहर महर कबहूं करें, आनि गहें मोरी बाहिं॥ जामें बारह वन बड़मागी। बारह उपवन हैं अनुरागी।। जान बारह नग नहनाना मुझर मुझर बांके सुरगावें ॥ जिनमाहीं हिर वेणु बजानें। मुझर मुझर बांके सुरगावें ॥ जिन्नाहा हार पणु पणान । पण पण पण छरगान ॥ जिन्नाहा हो वह स्वामी । सब जीवन को अन्तरयामी ॥ जीवन हो हो वह स्वामी । सब जीवन को अन्तरयामी ॥ मतान हो हो है अजमाही । ग्रा रहें वृन्दावन ठाहीं ॥ मतान हो रहें अजमाही । ग्रा रहें वृन्दावन ठाहीं ॥ मतान हो रहें अजमाही वन सन्दर । अन्तर बन्यो रास को मन्दर ॥ कित रहें संबंही वन सन्दर । अन्तर बन्यो रास को मन्दर ॥ जगत हिं सों रहें अलोगा। मिलिहें ताहि ध्यान जिनरोगा॥ जगत हाए सा एह जाणापा । प्याप्ट हैं सो मथुरा नाहीं।। मथुरामण्डल परगट नाहीं। परगट है सो मथुरा नाहीं।। मशुरामण्डलः यही कहावे। दिल्य हिष्ट विन हिष्ट न आवे।। १ गीओंके रहनेका स्थान २ अंगुली ॥

दो०-वन उपवन अब कहतहों, मथुरार्मण्डल माहिं। बिना भक्ति व्रजनाथकी, क्योंहूं दीखत नाहिं॥

उपवन कदम मंडतंवन दूजा। नंदीसुर नंदवन सूजा।। मंगल आनँद वन वहि गायो। जहां महर जा गांव वसायो।। संकेत वन सो सब जग जाने। बरसानो सबको पहिंचाने।। भोजन थाली वही कहायो। जहाँ बैठि भातं हरि खायो।। सुगन्ध वन अब सो कहावे। अखण्ड वन पुस्तक दरशावे॥ खेलन दुम वन खेलत रहें। मोहन वन केती वन कहें॥ दिध ग्राम वन वही कहायो। ॡिट ॡिट जहाँ दिध खायो॥ वत्सहरनवन वही कहायो। ब्रह्म माया देखि अुलायो॥

दो०-ग्वाल बाल ब्रह्मा हरे, राखे कहूं दुराय । जानि ब्रुझि टारो दियो । लीन्हें और बनाय ॥

जब ब्रह्मा समझो करिज्ञाना। कर्ता कृष्ण सत्य करिजाना।।
फिरि चेतन है शीश नवायो। आदिपुरुष पुरुषोत्तम पायो।।
हादश उपवन गाय सुनाये। मथुरा मण्डल मध्य बताये।।
हादश वनकी गति सुनि लीजै। जिनमाहीं हरिष्यान करीजै।
मद्र वन अति महा सुहायो। श्रीवन लालन के मन भायो।।
मांडीर वनकी महिमा गाऊं। भिन्नभिन्नकहितोहि समभाऊं।।
लोहवन महिमा कहियत भारी। महावन सुन्दरता अति धारी।।
तालर वन वहि दृष्टि निहारो। दानव धेनुक जहँ हरि मारो।।

दो०-दानों धेनक महाबली, भाव भक्ति हरि हेत ।

मुक्तिकाज सेवन कियो, तालखन को खेत ॥ खिद्दरवन जानत सब कोई। फूल माल जहँ लालन पोई॥ बहुलावन घन दुरमन झायो। कुमुदवन तो सो कहिसमुझायो॥

१ प्रथमपाठ।

1

कामावन लालन सुखदाई। मधवन लालन भूमि सुहाई॥ वृन्दावन की शोभा भारी। रास रच्यो जहाँ श्रीवनवारी॥ वन लपवन शोभा गति ईशा। शिव ब्रह्मादिक नायो शीशा। इन्द्रं वरुण कुबेर विनानी । इनहूँ गति मति ब्रजकी जानी॥ बल रावण जहाँ सेवा लाई। ऊंची नवनिधि उनहूँ पाई॥ सप्तऋषिनं मिलि सेवन कीन्हो। ऊंचो आसन ध्रुवको दीन्हो॥

दो० बहुतक सुर नर तरिगये, तपकरि व्रजके वीच। जाति पांतिको को गिनै, ऊंचा नीचा नीच।। वृन्दावन सबसों बड़ो, जैसे दूधमें सब धर्मन हरिभक्ति ज्यों, जैसे पिण्डं में जीव ॥ सब तीरथ जगमें बड़े, जिनहूँ में हैं ईश। उन तीरथ फलकामना, इहि सेवन जगदीश।। बीस कोस के फेर में, वृन्दावन क्रं जान। कुंजगली अति सोहनी, हुमैंबेली पहिंचान ॥ कंचनकी जहँ भूमि है, घरे सतोगुण भेष। चरणदास बलिबलि गयो, दिव्यदृष्टि करि देख।। फूल जु फूले ऋतु विना, नाना छवि वहुरंग। अँछि मछकतगुजत फिरैं, भँवरी सुतछै संग।। ऋतुवसन्त जहँ नितरहत, विहरत नन्दिकशोर कुहँकत कोयल मगन होय, बोलत दाहुर मोर ॥ तिहिमधि चुन्दावन महा, निज चुन्दावन जान। तिरकोणी वर्णन कियो, जोजन है प्रमान ॥

<sup>.</sup> १ नारद, वशिष्ठ, सृगु, अंगिरा, कश्यप, विश्वामित्र, पुलस्त्य २ देह ३ छता ४ असर ४ चारि कोसका नाम ॥

प्रथमपाठ 🅸 इन्द्र कुबेर आदि विज्ञानी ॥

जाकी महिमा सबहुन गाई। रास करें जहाँ कुँवरकन्हाई॥ जमुना जहाँ परिक्रमा दीन्ही। ग्रुप्तिया की छीछा चीन्ही॥ गोपसुता जहाँ नित उठि न्हाई। वर पूरण पायो कुँवर कन्हाई॥ श्र्यामरङ्ग निर्मछ जछ गहरी। वृन्दावनके ढिगढिग छहरी॥ आसा मनसाकरि कोइ न्हावै। सहस सुरसुरी को फछ पावै॥ दिव्य वृन्दावन दिव्य कछिन्द्री। देखें सो जीते मन इन्द्री॥ किनार निकट वृक्षनकी छाहीं। आयपरी जमुनाजल माहीं॥ दो० भिक्त विना पावै नहीं, वृन्दावन की संध। विन पाये निन्दा करें, भोंदू मूरुख अंध॥

मिलिमिल शुभकी उठत तरंगा। बोलत दादुर अरु सुरमंगा।। कालीदह महिमा सुनु आता। सहस गंगके फलकी दाता।। विहार'घाट बिस भजन करीजें। जेहिसेवन जमज्वाव न दीजें।। वंशीवट बिस हुठ इमि कीजें। तजें देह जब दर्शन लीजें।। अब सुनु वृन्दावन की बितयां। शीतल करी हमारी छितयां।। वनघन कुअलता छिबलाई। अक टहनी धरणी पर आई।। करत मंद समीर पयाना। बसत सुगन्ध सबें अरघाना।। बसत अमृत फूही सुहाई। निकसत कोमल गोभगुहाई।। दो० वृन्दावन में रहत हैं, कानी गुणी अतीत। वृन्दावन को ना मिलें, कोऊ लहत जगजीत।।

नित वसन्त जहँ सुगन्ध सुरारी। चलतमन्द जहाँ पवनसुखारी।।
पुहुप विकसि रहे रङ्ग बिरङ्गा। लेत वास गुंजत सुरमृङ्गा।।
बोलत भँवर महाध्वनि गाजैं। मानो अनहदकी गति साजैं।।
जुगुन दमिक चमिक चकरावैं। समय जानिकर हर्ष बढ़ावैं।।

नाचत मोर करत चतुराई। पंख पसारि मुदित मगनाई॥ कैंहक उचक वोल निज वोलें। कैंहक कुञ्जन उपर डोलें॥ जुगल नामलें कीर पुकारें। वार वार वनश्रोर निहारें॥ वृन्दावन चारौ जुग' माहीं। गोपरहें शुकदेव बताहीं॥

दो० वृन्दावनकी साधुगित, काँपे वरणी जाय।

जैसी जाकूं दृष्टि है, जैसोही दरशाय॥
जैसे हरि मथुरा गये, सबन विलोको आय।
काल कंसकी दृष्टि में, साधुन प्रभू लखाय॥
मथुरा में जोधा बढ़े, जिन्हें मञ्ज दरशाय।
नारिन दरशे कामसम, प्रीतिरीति अधिकाय॥
वृन्दावन सोइ देखिहै, जिन देख्यो हरि रूप।
दुर्लभ देवन कूं भयो, महागूप सों गूप॥
वृन्दावन सेवन करें, अमरलोक कूं जाय।
इन्द्रीजीते हरि भजें, प्रेम प्रीति के भाय॥

रसिककेलि चृन्दावन माहीं। अमरलोक की भांति कराहीं।। अमरलोक तिहुँलोकसों न्यारो। मथुरामण्डल अंश विचारो।। अमरलोक विचहै निजधामा। जाको अंश चृन्दावन नामा।। पुरुषोत्तम निज धामा माहीं। कारण प्रेमरहै व्रज आई॥ पुरुषोत्तम प्रभु लीला धारी। चृन्दावन में सदा विहारी॥ निजधामा की कहियत शोभा। चृन्दावन में रहें अलोपा॥ दिव्य दृष्टि विन दृष्टि न आवै। सकल पुराण वेद यों गावे॥ गोल चौंतरो निज चृन्दावन। तापरवारों अपनो तनमन॥ रहो चौतरो छिप वहिठाहीं। जैसे अग्नि काष्ठके माहीं॥

१ सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग २ छिपाहुआ

तापर चौंसिंठ खम्भा' सोहैं। कोटिकामको निज मन मोहैं॥ तापर रंगमहल अधिकारी । कुन्दर्न रूप सरूप सुखारी ॥ रंगमहल श्रोर खम्भनमाहीं। पन्नालाल बेलि की नाईं।। पन्ना नग लागे जहाँ मोतो । भलकैं जगमगजगमगज्योती ॥ रंगमहल यों छिप्यो गोसाई । जैसे लाली मेहँदी माहीं ॥ नित विहार जहँ करें विहारी । कृष्ण कुँवर जहाँ राधा प्यारी ॥ गवर रूप वृषभानु दुलारी। श्यामरूप है ऋष्ण मुरारी।। लीलाम्बर ओढ़े सँग राधा । दिन्य आभूषण रूप ऋगाधा ।। भूषण अंग सँग लाजत ऐसे । चन्द निकट लघु तारे जैसे ।। पीत वसन पहिरे नँदलाला । मोरे मुकुट माथे गलमाला ॥ जरद बादलेको अंग नीमा । बद्धी गलजिंदे सुख सीमा ॥ मोतियनकी माला गल सोहै (नाक बुलाक अधरपर जोहै।।) मकराकृत कुण्डल संखन में । जुगल दामिनी मानजु धनमें ॥ श्याम सुवंगम जुलफे प्यारी । बांकीभोंह कुटिल अनियारी । <u> छलची हैं अरु नैन दरारे। रसके</u> माते अरु कजरारे॥ मोती नासाके बिच छटके। बोछत बोछ होठ पर मटकै॥) मुरली मुकताको रस पीवै। चाहनवारी देखत जीवै।। गले धुकंधुकी सुन्दर भमके । तामधिकौस्तुभमणिअतिदमके ॥ <u>श्रिधिक सुघर पहिरे हिमचौकी । वनमाला कहियत नौनिधिकी ॥</u> गोल मुजनपर बाजू सोहैं। पहुँची कड़ा कनक करिदोहैं॥ पहुंची दिग पहिरे जहाँगीरी । रतन चौक छविलगीजँजीरी ॥

१ वंशीवट में जहां पर कि श्रीकृष्णचन्द्रने रास किया है वहां एक चीतरा बनाहुआ है जिसपर कि अष्टघातु व मलयागिरि आदि के चौंसिठ खम्मा विद्यमान हैं २ सुवर्ण को कहते हैं ३ मछली के आकार कुण्डल ४ दुल्री नामका गहना जोकि गले में बांघी जाती है ५ कंकण जोकि पहुंची के आगे\_ करमें बांघा जाता है जिसमें कि हीरादि नग जटित होते हैं।।

रतन चौकहै पीठ हथेली। लगी जँजीर मुँदरियन भेली।। सोहें छाप छला अरु मुँदरी। नुहसत पहिरे सुन्दर अंगुरी।। इकीस चिह्न चरणनमें धारे । मुनुक भुनुक पैं जिनझनकारे ॥ मन्द मन्द विहँसत मुसकाई। रणजीत मीतञ्जविकहीनजाई॥ नितकिशोर अरुनित्तकिशोरी। द्वादश वरप अवस्था भोरी॥ राधे सूपण , छवि कह गाऊं। नाव लेत मनमें शरमाऊं॥ हूं मैं दास नाव रणजीत। मिक्तदान मोहिं दीजैरीत॥ बहुत सखी जिनके निजसंगा। रासकेलि खेलैं वहुरंगा॥ वनके चौंसठि खम्मे माहीं। होत अखण्ड रास वहि ठाहीं॥ **अनुक अनुक सखियन पगवाजैं। घुँघुरू अधिकमहाध्वनिगाजैं।**। दिव्य भूषण पहिरे पियप्यारी । शशिव'दनी तिरगुणते न्यारी ॥ नवल किशोरी गोरी सारी। सुघर सयानी चातुर नारी॥ दिञ्यवस्त्र अरु मधुर) शरीरा । अधिक रूप छवि गहर गँभीरा ॥ कजरारी कच लटकें बेनी। अंजन नैन सैन पियदेनी॥ चूड़ामणि गहनो छवि नीको । शीशफूल अरु वेनीटीको ॥ नथबुलाक श्ररु बन्दी झलकैं। घूंधुरवाली लटकैं अलकैं॥ मुख्डपर अलकैं छवि ऐसी । चन्दचढ़ी दो नागिनि जेसी ॥ करणफूल सँग अमके मलकैं। सब सखियनके भूपण झलकैं।। चम्पाकली नौलड़ी माला। चन्दनहार सुपहिरे वाला॥ कठुला जैसे गले जनेऊ। श्ररु हिय चौकी महा अभेऊ॥ फूलमाल संखियां सब पहिरे। गुंजनकी माला हिय लहिरे॥ वांहन में वाजूवंद वांधे। वंकवला वांहन पर साथे।। सदा सुहागिनिं पहिरे चूरी। सुवक पञ्चेली वँगरी रूरी।।

१ चन्द्रमाकासा वदन २ वाल ॥

प्रथम पाठ \* रणजित मित ॥

काँगनी अरु पहिरे जहँगीरी। रतनन चौक आरसी धीरी।। छाप छला अरु पहिरे गुंठी। नुहसत पहिरे अजब अन्ठी।। पांवनमें पग वेवर बाजैं। नखिशिखलों आभूषण साजैं।। झुनुक अनुक नाचे अरु गावैं। छुमुक छुमुक निरतैं अरु धावें।। कबहूं थेहथेह थेहथेह करें। कबहूं कर ऊपर कर धरें।। कबहूं विनन धिनन अँग मोरें। माव बताय तान बहु तोरें।। कबहूं कर उठाय गित चालैं। साँग उपांगं बतावत हालें।। हो अनुराग राग बहु गावें। ग्रुँ इरूकी गित अधिक बजावें।। कोहे नाचे कोई गावें। कोहमुदंग कोह ताल बजावें।। बेन सरू काहू कर राजें। कोठ तँ बूरा नारी साजें।। उपांग लिये कर कोठ सहेली। अमृत कुण्डली कोठअलबेली।। कोइ बीन कोह लिये मुहचङ्गा। मगनरूप सबही निज सङ्गा।।

दो॰ कहा बुद्धि कहा कहसकूं, रासकेलि को साज। बाजे हैं बहुभांति के, वर्णत आवे लाज।। कबहूं करसों कर मिला, नृत्यत श्रीगोपाल।। कबहूं बैठे सांवरो, नृत्यत सुन्दरबाल।।

कबहूं हँसिकरि निकट बुलावें। कबहूं फूलमाल पहिरावें॥ कबहूं मन्द मन्द मुसकावें। बैन सैन दे नृत्य बतावें॥ बृत्दावन में ऐसी लीला। चरणदासको जहां वसीला॥ जो कोइ इनको ध्यान लगावे। अमर लोक निहचे करिपावे॥ सिमिटो मन कबहूं निहं फूटें। सोवत जागत ध्यान न छूटे॥ जो कोइ इनको ध्यान न करिहै। मरिम भरिम चौरासी परिहे॥ सुरनर मुनिसबही मिलि ध्यावें। शिव ब्रह्मादिक अन्त न पावें॥ वेद विना यह भेद न पावें। आप भरिम अरु जग भरमावे॥

वेद पुराण संहिता गावैं। चारोंग्रग हरिभक्ति वतावैं॥ दो० इत उत भटको जग फिरै, कीन्हों नाहिं विचार।

सत्य पुरुष जानों नहीं, कैसे उतरें पार ॥ द्वापर बीतो क लियुग आयो । राजाको गुकदेव सुनायो ॥ किल्युगकी दुर्नुद्धि वताऊं । सुनहुपरीक्षित किह समुमाऊं ॥ ओछी बुद्धि मनुज की होगी । सकलविकल अरु मनके रोगी ॥ सुक्षम ज्ञान महाअभिमानी । नहीं मानिहें वेद पुरानी ॥ परमेश्वर की निन्दा करि हैं । भूत मसानी चित में धिर हैं ॥ खेतरपाल भूमिया मानें । कृत्रिमको कर्ता करिजानें ॥ परमेश्वर की बात न भावें । एसो उत्तर तुरत बतावे ॥ कहें राम कहां है भाई । हमहूँ को तु देहु दिखाई ॥

दो॰ चहुँश्रोर हरिको विभव, सातद्वीप नौखण्ड। चरणदास\* कहैं सुन अधिरे, किन राच्यो ब्रह्मण्ड॥ अक्ति विना दीखे नहीं, इन नयनन हरिह्म। साधुन को परगट भयो, विना भक्ति हरिग्र्प॥

साधुसन्तकी निन्दा किरहें। भजन करें तासों वह अरि हें।। किर अभिमान आपमें जिरहें। गुरुको कहो नेक निहं किरहें।। पंथ खड़े किर हैं छत्तीसां। भरमपूजि तिजहें हिर ईसा।। दम्भ झूठ की सेवा किरहें। झूठे पंथन में जा ठिरहें।। गऊ ब्राह्मण अप्टल होई। बाप पूत में पिरहें दोई।। विद्या दान कपट ज्यवहारा। राजा दुष्ट दुखित संसारा।। वेद पढ़े किर हैं अभिमाना। हम पंडित अरु सव अज्ञाना।।

१गांव का चौकीदार २ छत्तीस प्रकारके पंथ ॥ प्रथमपाठ + चरण दाससुन

पढ़ पुराण भेद नहिं जानैं। साधनसों कगड़ो वहु ठानै॥ पंथ पुजाय हरि कूं विसरावैं। झूठे वाद विवाद बढ़ावैं॥ व्यभिचारिणिहोइहैं वहुनारी। वोलैं झूठ वहुत परकारी॥ शुकदेव कहे राजासूं वैना । सो अव देखे अपने नैना ॥ राजा डांड़ि वांधि करि लूटैं। पूजैं भूत रामसों छूटैं।। गऊ विष्ठा सो खाती जानी। पंडित देखे वहु अभिमानी।। दम्भ कपट बहु पूजा दौरी । कलुवा जाहर पूजैं वौरी ॥ पण्डित वेद पढ़े बिसरावें। स्याने भोपे को शिर नावें॥ हरि के साधन को विसरावैं। तजैं राम श्रीरन को ध्यावैं॥ हरिकी भक्ति सदा चलिआई। वेद पुराणन में जो गाई॥ इनको समिक भये जो ज्ञानी । नाभा जिनकी भक्ति वखानी ॥ जिनकी महिमासवजगजानी । सवजानत हैं चतुरा जानी ॥ पीपा सदना सैना नाई। घना जाट अरु मीरावाई।। नामदेव रैदास चमारा। तुलसी माधो मीर विचारा॥ क्बा कुम्हरा फत्तू सका। सेऊ सम्मन रङ्का वङ्का॥ करमैती अरु करमा वाई। दास कवीरा वाणीगाई॥ जैदेवा अरु नरसी महता। दास मल्क कड़ा में रहता॥ अन्तानन्द कील ञ्ररु जंगी । देव मुरारि निपट सरवंगी ॥ नरहरि लालदास हरिवंसा । रंगनाथ वनवारी हंसा ॥ नानक सुरदास और दादू। सनक सनन्दन कहिये आदू॥ भ्रुव प्रह्लाद विभीषण शवरी । हनूमान शङ्कर और गवरी ॥ बाल्मीकि अँबरीष सुदामा। मोरध्वज राजा संग्रामा ॥ बहुतक भक्त और जो भये। नाम न जानूं जात न कहे॥ कई कोटि वैष्णवों बाके। सबही गये मुक्ति के नाके॥ चरणदास हरिभक्ति विचारी । सुमिरिसुमिरि पहुँचोनरनारी ॥

दो ० - लिखिपढ़ि समिझ विचार करि, सदा करौ हरिध्यान । कृष्णभक्ति हढ़ करि गहो, मिटै सकल अज्ञान ॥

### कविच साङ्गीत ॥

मुकुट जटित शिर अधिक विराजत गहे वँसुरिया अधर धरन्। शंख चक गदा पद्मी विराजत कोटि मद्न छवि वरणन्।। गिरिवर नखधारे असुरन मारे सन्तन के दुख हरनन्। जन चरणदास चरणेनको चेरो सदा रहै शिरिधर शरनं।। कुमकुम विन्दी दीपित भालं उदिधजात की द्युति हरनं। मकराकृत कुण्डल अति राजत झुमक दामिनी छवि धरनं।। कटि किंकिणि पैंजिनि एग वजत मुक्तमाल्र सुरसुर वरनं। जनचरणदास चरणनको, चेरो सदा रहै गिरिधर शरनं॥ सुन्दर बाल लाल सँग \लीन्हे रासकरत अति मनमगनं। घुमिरि घुमिरि धुकि धुकि कर निर्तत खुटर खुटर नाटकवरनं ॥ मधुर मधुर ध्वनि वजत गर्जूत घन झनक झनके झंझा झरनं। जनचरणदास चरणनको चेरो सदा रहे गिरिधर शरनं॥ रास रचावैं सब संजुपावैं सांवरे वदन छवि वर्णनं। धुधक धुधक धूधूकरि नृत्यत तकृत तकृत ताधिननननं॥ झुनुक झुनुक नूर्धुर झनकारत ∖झनक झनक झनझनझननं। जनचरणदाम् चरणन को चेरो सदा रहे गिरिधर शरनं।।

क०-नन्दके कुमार हों तो कहों वार वार मोहिं लीजिये उत्रारि ओट आपनी में कीजिये। काम अरु कीध को हाटो जम वेड़ा प्रभु मांगों एकनाम मोहि मिक्तदान दीजिये।। और की छुटायो आश सन्तनको दीज साथ युन्दावन निवास मोहिं फेरिहू पतीजिये। कहें चरणदास मेरि होय नाहि हास श्याम कहूं मैं पुकारि मेरी श्रवन सुनि लीजिये ६४ ऊहीं हाथ कुचगिह पतना के प्राण सोखे पाय ऊंची पदवी निज धाम को सिधारी है। ऊहीं हाथ श्रीधरको मुखमाड़ो दहीसेती ब्रातीपर पांव दे मरोरि जीभ डारी है।। ऊहीं हाथ कूबरी के कूबकाड़ सीधो कियो ऊहीं हाथ मस्तक गज खैं चि मूठ मारी है। ऊहीं हाथ बांह चरणदास कहें आय गहो ऊहीं हाथ जमुना में नाथ्यो नागकारी है।।

इति श्रीचरणदासजीकृतव्रजचित्रसम्पूर्णम् ॥

प्रथमपाठ \* श्रोन | गहि ! कचो पद + मत्त ॥

## **त्रथ अमरलोकअखग्रहधामवर्णन ॥**

दो०-प्रणमों श्री शुकदेव को, सो हैं गुरू दयाल । काम कोध मोह लोभ से, काढ़े मेरे साल ॥ वाणी विमल प्रकाश दी, बुधि निर्मल की तात। मोहि मुरख अज्ञानको, नहिं आवत ही वात ॥ अमरलोक वर्णन करों, वेही कर सहाय । दृष्टिहिये मम खोलिकर्रि, सवही देहिं दिखाय ॥ मेद लियो गुरुदेव सों, श्रद्भुत रचीं प्रन्थ । साखी वेद पुराण मैं, जानी सुनियो सन्त'॥ मेद अगोचर कोइकोइ जानै। गुरू दिखावै तौ पहिंचाने॥ पता कहैं कञ्ज वेद पुराना। ज्योंका त्यों उनहूं न वखाना।। कञ्ज कञ्जू मत मारगहू भाखें। फिरि भूखें समुभैं नहिं साखें।। हरि कृपा प्रकट में गाया। किया उजागर खोलिदिखाया॥ ं दो०—पहा कठिन दुर्लभ हुता, अमरलोक का भेद । ताको मैं बीजक कियों, भाषों भेद निराकार तो बहा है, माया है आकार। दोनों पदही को छिये, ऐसा पुरुप निहार ॥ माया जीव दोउ ते न्यारा। सो निज कहिये पीव हमारा॥ त्तर श्रक्षर निहअक्षर तीनो । गीता पढ़ि सुनि इनको चीन्हीं ॥ गीता श्रक्षर जीव बतावै। क्षरमाया सोइ दृष्टि दिखावे॥ निह्यक्षर हे पुरुष अपारा। ज्ञानी पण्डित ल्योह विचारा॥ जीवञ्चात्म परमातम दोऊ। परमातम जानत है कोऊ॥ आत्म चीन्हि परमातम चीन्हो । गीतामध्य कृष्ण कहि दीन्हो ॥

माया उपजै विनशै अतिही। चेतन ब्रह्म अमरहै नितही।। पारब्रह्म पुरुषोत्तम जानो। चरणदास के सो मन मानो।।

दो०-अमरलोक विच पुरुषहै, ब्रह्म जु सबके माहिं। माया दरशत है सबै, ब्रह्म दीखते नाहिं॥

अब सुन अमरलोक की वानी । त्रैगुण रहित परम सुखदानी ॥ ऊपर राजै। अहंविराट सो वाहर गाजै।। ताको ज्योति कहत नरलोई। तेजपुंज कहियत है मोई॥ सूरज मण्डल ताहि वतावै । जोगी जोग जुगत सों पावै ॥ सूरज मण्डल जैहें चीरा। वालोकै कोइ पैहें वीरा॥ कोटिमानु कोसो उजियारो। तेज पुंजको रूप विचारो॥ तीनि लोकसों बाहर होई। सात भवन सों वाहर सोई॥ ताके ऊपर अविचल लोका । पापपुण्य दुख सुख नहिं शोका ॥ काल न ज्वाल अविध निहं होई । रनजीतदास जहाँ सुरतिसमोई।। महाअगोचरं गुप्तसों गुप्ता । जहां विराजत हैं भगवंता ॥ अमरलोक गौ लोक कहावै। चौथा पद निर्वान बतावै॥ अगमपुरी बेगमपुर ठाऊं। कहा बुद्धिसों सव गति गाऊं। कंछुइक वरिए वताऊं वाको । ब्रह्मासुत सतजुग में भाषो ॥ पुहुपद्वीप है क्वेत अकारा । सब ब्रह्मण्डनसूं है न्यारा ॥ जो कोइ जाय बहुरि नहिं आवै । आवागमन सकल विसरावै ॥ जो कोइ गयो बहुरि नहिं आयो। देही दिव्यरूप अति पायो॥ सोलह बरष उमर नित रहै। अजर अमर निधि आनँद लहै॥ बुढ़ा बाला होय न तरुणा। षोड़श मानुरूप ज़हाँ धरणा॥ काया पार्वे । भवसागरमें बहुरि न आवे ॥ तत्त्वस्वरूपी

१ देखने में न आवै।।

पांचतत्त्व विनहें थिरथायो। ना वह वन्यो न कृत्यवनायो॥ ओर छोर कछ दीखत नाहीं। कवसों है ख्रोर कवसों नाहीं॥ है अडोल मर्जाद न ताकी। वेपरमान वेद यों भाषी॥ वेद पुराण पार नहिं पावै। कछ कछ धरिष्यान वतावै॥ अनन्तभानु के सो विजयारो। पिण्ड ब्रह्मण्ड दोन्ते न्यारो॥ छोकमध्य अविवल निजधामा। श्वेतरूप अगमपुर नामा॥ अगमपुरी निरधारा सूची। हंसलहें जिनकी मित ऊंची॥ वेहद लोक वन्यो अतिभारी। असंख्यभानु कीसी विजयारी॥ दो० हहकहूँ तौ है नहीं, वेहद कहूँ तौ नाहिं। ध्यान स्वरूपी कहतहों, वैन सैन के माहि॥

अतिउज्ज्वल रिव दृष्टिन ठहरे। मिण हीरा लागे जहाँ गहरे।।
कई रहके हीरा भाखे। कलश कँग्रा स्थिरराखे।।
ताभीतर बहु दुमं अशोगा। अक्षयवृक्ष फललगे निरोगा॥
कल्पवृक्ष बहुरंग विरङ्गा। फल ओर पात फूल इकसङ्गा॥
कोमलदल शोभा अतिभारी। अजर पुरुप दर्शन अधिकारी॥
चेतनरूप गहर अतिवाहीं। साधु रहत तिनकी परलाहीं॥
पोड़श भानु सम देह स्ररूपा। हरिरस मदमाते निधिरूपा॥
उन वृक्षनके निचनिच मंदिर। अनिगन महल महामठ सुन्दर॥
महलमहलपर ध्वजा पताका। पुरुपोत्तमपुरुपंनामलिखिराखा॥
ध्वजा पाताका लहरत ऐसे। खिमत बीजुरी बहुतक जैसे॥
रतन जटित तिनकी अँगनाई। वेठत उठत चलत हर्पाई॥
काम कोध निहं लोम अधीरा। निर्मल दिशा शील गुणधीरा॥
जहां न आलस नींद जँभाई। सूखायास मलता निहं भाई॥
मेल पसीना आंसू नाई। दिन्य देहधरि रहे गुमाई॥

माया उपजे विनशे अतिही। चेतन ब्रह्म अमरहै नितही।। पारब्रह्म पुरुषोत्तम जानो। चरणदास के सो मन मानो।।

दो०-अमरलोक विच पुरुषहै, ब्रह्म जु सबके माहिं। माया दरशत है सबै, ब्रह्म दीखतै नाहिं॥

अब सुन अमरलोक की वानी । त्रैगुण रहित परम सुखदानी ॥ तेज पुंजके जपर राजै। अहंविराट सो बाहर गाजै॥ ताको ज्योति कहत नरलोई। तेजपुंज कहियत है मोई॥ सूरज मण्डल ताहि बतावै । जोगी जोग जुगत सों पावै ॥ सूरज मण्डल जैहें चीरा। वालोके कोइ पेहें वीरा॥ कोटिभानु कोसो उजियारो। तेज पुंजको रूप विचारो॥ तीनि लोकसों बाहर होई। सात भवन सों बाहर सोई॥ ताके ऊपर अविचल लोका । पापपुण्य दुख सुख नहिं शोका ॥ काल न ज्वाल अविध नहिं होई । रनजीतदास जहाँ सुरतिसमोई।। महाअगोचरं गुप्तसों गुप्ता । जहां विराजत हैं भगवंता ॥ अमरलोक गौ लोक कहावै। चौथा पद निर्वान बतावै॥ अगमपुरी बेगमपुर ठाऊं। कहा बुद्धिसों सब गति गाऊं।। कंछुइक बरिए बताऊं वाको। ब्रह्मासुत सतजुग में भाषो॥ पुडुपद्वीप है क्वेत अकारा । सब ब्रह्मण्डनसूं है न्यारा ॥ जो कोइ जाय बहुरि नहिं श्रावै । आवागमन सकल विसरावै ॥ जो कोइ गयो बहुरि नहिं आयो। देही दिन्यरूप अति पायो॥ सोलह बरष उमर नित रहै। अजर अमर निधि आनँद लहै॥ बूढ़ा बाला होय न तरुणा। षोड़श भानुरूप ज़हाँ धरणा।। काया पार्वे । भवसागरमें बहुरिं न आवे ॥ तत्त्वस्वरूपी

१ देखने में न आवै॥

पांचतत्त्व विनहें थिरथायो। ना वह बन्यो न कृत्यवनायो।। अरे छोर कल्ल दीखत नाहीं। कवसों है और कवसों नाहीं।। है अडोछ मर्जाद न ताकी। वेपरमान वेद यों भाषी।। वेद पुराण पार निहं पावै। कल्लू कल्लू धरिध्यान बतावे॥ अनन्तभानु के सो ठिजयारो। पिण्ड ब्रह्मण्ड दोस्ते न्यारो॥ छोकमध्य अविचल निजधामा। श्वेतरूप अगमपुर नामा॥ अगमपुरी निरधारा सूची। हंसलहें जिनकी मित ऊंची॥ वेहद लोक बन्यो अतिभारी। असंख्यभानु कीसी उजियारी॥ दो० हहकहूँ तो है नहीं, बेहद कहूँ तो नाहिं।

ध्यान स्तरूपी कहतहों, वैन सैन के माहि॥

श्रातिउज्जल रिन दृष्टिन उहरे। मिण हीरा लागे जहाँ गहरे॥

कई रक्तके हीरा भाखे। कलश कँग्रा स्विरराखे॥

ताभीतर वहु दुमं श्रशोगा। श्रक्षयवृक्ष फललगे निरोगा॥

कल्पवृक्ष वहुरंग निरक्ता। फल श्रोर पात फूल इकसङ्गा॥
कोमलदल शोभा अतिभारी। अजर पुरुप दर्शन श्रिषकारी॥

वेतनरूप गहर अतिश्राहीं। साधु रहत तिनकी परलाहीं॥

पोड्श भानु सम देह स्वरूपा। हरिरस मदमाते निधिरूपा॥

उन वृक्षनके निचनिच मंदिर। श्रनिगन महलमहामट सुन्दर॥

महलमहलपर ध्वा पताका। पुरुपोत्तमपुरुपानामलिखिराखा॥

ध्वा पाताका लहरत ऐसे। खिमत बीजुरी बहुतक जैसे॥

रतन जटित तिनकी अँगनाई। वेठत उठत चलत हर्पाई॥

काम कोध निहं लोभ अधीरा। निर्मल दिशा शील गुणधीरा॥

जहां न श्रालस नींद जँमाई। मूखप्यास मलता निहं भाई॥

मैल पसीना श्रांसु नाई। दिव्य देहधिर रहे गुमाई॥

प्रथमपाठ" द्रम बहुत 'सु ॥

एक रूप एके गित पाई। एक बरण एके सबदाई।।
संशय शोक रोग निहं दहै। मगनरूप मन आनँद छहै।।
लोड़शवर्ष अवस्था नितही। गुण पौरुषहरिजनके अतिही।।
दिव्यभूषण दिव्यवस्त्र अङ्गा। श्यामगात सुन्दर छिव अङ्गा।।
जुलफें लटिकरहीं किजयारी। कुण्डलबिसोहत आधकारी।।
नासामोती सुबक सुढारा। सुन्दरितलक लगत अति प्यारा।।
दीरघ हग कळूक अरुणाई। माथे मुकुट जिटत लिलताई।।
घरघर दिव्य आसन सिंहासन। और महासुखेहें हरिदासन।।

दो॰ भौ मेटन श्ररुतिम हरण, तुमहिं नवाऊं शीम। चरणदास चरणन परयो, भक्तिकरो वकसीस।। शुकदेव गुरु कृपाकरी, दीन्हो भेद लखाय। साधुनके पग पूजते, सकलन्याधि मिटिजाय॥ आस पास हरिजन रहें, मध्य ईश दरवार॥ रिसक केलि बहु कुंजहें, ललित द्वारहें चार॥ राजमहल जनपति रहें, कापे वरण्यो जाय। गिनत शारदाछविअधिक, गौरीसुत विकजाय॥

अनन्त भाव, कोसोउजियारो। वा भण्डल को रूप विचारो।। समतुल और कास को लाऊं। बैन सैन दे ताहि बताऊं।। चन्द सूरि वह ठौर न चीन्हो। दृष्टान्त देन को पटतर दीन्हो।। आदि अनादि पुरातम धामा। जैसे आदिपुरुष घनश्यामा।। श्वेत अनदि अन्यामा।। श्वेत महक जहँ उठत सुगन्धा।। चार द्वार बहु बाजन बाजें। अनहद शब्द महाध्वनिगाजें।। दिव्यरूप जो लगे किवाँरा। तिनके आगे बाग सुढारा।।

१ सुन्दर २ सूर्य ॥

<sup>\*</sup>प्रथम पाठ भानु अनन्त भानुसरिस हितदृष्टान्त सो क्वेतिह रूप ॥

हरो वाग अद्भुत है. भाई। दूजे द्वार महा अरुणाई॥ तीजे द्वार वाग पियराई। चौथे ऊदो है थिरथाई॥ उन वागन के आसा पासा। वहुत भवन जहाँ साधुनिवासा॥ मैड़ी\* मण्डप बहुत सुढारी । श्वेत वरण सुन्दर अधिकारी ॥ साधु सन्त जहाँ हरिजन पूरे। दास भाव भावना ऋरे।। षोड़श भानु की<sup>±</sup> सुन्दरताई। जगत जीति पहुँचै जो जाई॥ स्खाभाव पहुँचत वहि ठांई। सखीभाव भीतर को जांई।। धरे स्वरूप अनूपम भारो । सदा सुहागिनिहरिपिय प्यारी ॥ परमपुरुष पुरुपोत्तम पावैं। निकटरहें नित केलि वढ़ावें।। चारौ मुक्तिं जहां कर जोरैं। भाव वताय तान वहु तोरैं।। दरशन कारणकी सुखदाई। धरे स्वरूप रहें हरपाई॥ रतनजटित जहँ भूमि सुहाई। कोटि भानु छवि रहतलजाई॥ एकसमय नित ऋतु छवि पावत । शीत उष्ण पावस नहिं आवत ॥ ऋतु वसन्त पीरी छवि सोहैं। वनघन कुंजलता मनमोहें॥ निज चृन्दावन है वह ठाहीं। सदा वसो मेरे मनमाहीं।। दिव्य फूल फूले वहुरंगा। विन ऋतु फूले रंगविरंगा॥ सकल सखी विचरत हरिसंगा । गोरी सखी श्याम हरी अंगा ॥

दो०-पुहुप जु फूले नित रहें, मोरें ना कुम्हिलांयँ। कई वरण कहरंगसों, अति सुगन्ध हरपायँ॥

उन पुहुपन को नाम न जानों। कहा नामले ताहि वखानों। वहुत वृक्ष कुंजन घनछाहीं। फल अरु फूल लगे उनमाहीं।। काहू हुम न फल निहं फूला। पुहुपरूप है आपिह झूला।। कोऊ लाल रूप है छायो। कोऊ खंत रूप मन भायो।।

१ सागुज्य सारूप्य सामीप्य सालोक्य ॥

प्रयमपाठ \* मन्दिर † दासमुभाव ! कि ॥

रंग रंग के वृक्ष बखाने। सी पुरुषोत्तम के मनमाने।। वनके माहिं बहुत जहाँ क्यारी। पुहुष रंग छवि न्यारी न्यारी।। कई भांति को बास तरंगा। मगनरूप बोलत सुरभंगा॥ वनिव क्वेतरूप छविनाना। गोल चौतरो रूपनिधाना॥ इकर्स चेतन परम सढोला। कोटि भानु छवि अमरअडोला॥ जहाँ परिकर्मा सखी सहेली। बारह भाने रूप अलबेली।। दिव्य दमक जहाँ हीरा लागे। सात रंगके झिलमिल ताके।। ऊदा लाल श्वेत अरु पीरा । हरित श्याम लहरी अंतिथीरा ॥ तापर चौंसठ खम्भा दमकै। मानों कोटि भानु छाव झमकें।। खम्भन लगे लाल ओर मुक्ता । पन्ना लगे बेलि की जुगता ॥ मुंगा लाल पिरोजा भारी। ध्यान धरो ताको नर नारी।। ये सब लगे बखानों ऐसे। जैसी जुगत लगे हैं जैसे॥ जड़ लालनको विद्रुम डारो। पन्ना पात वृक्ष गतिधारी॥ चुन्नी पँचरँग फूल सुहाये। फल सुकाहल झुकत झुकाये।। श्रीर बनी बहु वित्तरकारी। बेलि बङ्क बूटा अधिकारी।। मोती चेतन होई। जानै साधू बिरला कोई॥

दो०-ताकी छवि अति लिलत है, शोभा सरस सुजान। लगो चँदोवा दिव्य अति, चेतन करो बखान ॥

लगे चँदोवा झालरि मोती।मानौ उहुगणै झिलमिलज्योती॥ **झाजर बनी चँदोवा केरी। दिव्य दृष्टि करि साधुन हेरी**॥ ेतार रंगमहल की शोभा। चेतन आनँद सुखकी गोभा 🎎 स्थिर इकरस भीत सुढारी। बने झरोखा अद्भुत बारी।। अजब कँगूरा सुबक सुढारे । चौंसठ कलश लगे अतिप्यारे ॥

१ आदित्य, दिवाकर, मास्कर, प्रमाकर, सहस्रांशु, त्रैलोक्यलोचन, इरिद्रव, विमावसु, दिनकर, द्वाद्वात्मक, त्रिमूर्ति, सूर्य २ नक्षत्र ॥

रतनजटितकी खिड़की सोहैं। ताके आगे दिनकर कोहें।। भीत झरोखा कलशन माहीं। नगपन्ना लागे सब ठाहीं।।

दो॰ मणि होरा माणिक लगे, रंगमहल के माहि। विन पहुंचे निज धामके, क्योंहूँ दोखत नाहि॥ आसपास बहु कुंज हैं, वीच लालको धाम। चरणदास को दीजिये, सखियन में विश्राम॥ जैसे चौंसट खम्म हैं, तेंसे करों बखान। छत्र सिंहासन वर्णहूँ, श्रोर सखियन की श्रान॥

तीस खम्भमें खम्भा वीस । तामें चौदह खम्भा ईस ॥
परम तिश्रीना हे थिरथाये । मानौ सुरजल ख दि हाये ॥
तापर सिंहासन बड़भागी । श्वेतरूप चेतन अनुरागी ॥
सिंहासन पर कछ विश्रायो । शोभा ताकी कहत न लजायो ॥
धरो गेंदवा तिकया नीके । इत्तर सोहे उपर पियके ॥
पियकी शोभा कहा वखानूं । आदि अन्त ताको निहं जानूं ॥
अंजर पुरुष पुरुषोत्तम स्वामी । सव जीवनको झन्तरयामी ॥
पारत्रह्म अविचल अविनाशी । वायें अङ्ग रूपको राशी ॥
गोरी राधा कृष्ण श्यामधन । सिंहासन पर लितमुदितमन ॥
आसन जहाँ अखिलजगदीशा । मुकुट चन्द्रिका सोहे शीशा ॥
मकराकृत कुण्डल इवि ऐसी । जग में कहा वखानूं जेसी ॥
जुलफें श्याम भुवङ्गम कारी । कजियारी अरु गृंधुरवारी ॥
सहज सुगन्ध रहे महकाई । लांवी चिकनी झरु वलखाई ॥
वांकी भोंह कुटिल अनियारी । तिरद्यी पलकें लांगें प्यारी ॥
रस के माते घृम धुमारे । ललचोंहें हुग हें कजरारे ॥

१ जो कभी चृदा न हो।।

बांके दीरघ झोर ललचौहैं। चितवत सिखयन के मन मोहैं।। सुवक बुळाक नाक में सोहै। ध्यान करत मेरो मन मोहै॥ बिजुरीसी मुसकानि पियाकी । मनखैं चनि श्ररुभाल हियाकी ॥ वदन श्यामघन कहाबखानुं । कोटि भानु छवि मुखपर वारूं ॥ दिव्य नीमा अंग माहीं सोहै। सूरज कोटि कला छवि मोहै।। कंठी कंठ धुकधुकी भागकै। तामधिकौस्तुभमणिअतिदमकै।। मोतियन की माँछा वनमाला । इलसैं देखि धाम की वाछा ॥ दिव्य बद्धि गरुजंद जङ़ाऊ । नीरतनन के वाजू बाऊ ॥ पहुँची कड़ा कहा छवि गाऊं। सम तुल ताकी कहा वताऊं।। दिव्य जहांगीरी दोउ<sup>‡</sup>करमाहीं । ताकी सम<sup>-</sup>कञ्ज कलमें नाहीं ॥ रतन चौक में लाल विराजैं। शोभा गावत मो मन लाजैं॥ रतन चौकहै पीठ हथेली। लगी जँजीर मुँदरियन भेली॥ चौकी सुघर हिये पर राजै । कटिकिंकिणिघुँघुरूष्वनि वाजै ॥ जुगलचरण पैंजनि झनकारें। दिव्य टोरे तिनमें ठनकारें॥ कोटि चन्द्र दश नखपर वारूं। तलु अन चिह्न इकीस निहारूं॥ वार्ये अंग राधिका प्यारी । कोटि चंद्रछवि मुखपर वारी ॥ जुगल सखी लें चँवर दुरावें । हिये हरपि महासुख पार्वे ॥ खंभ खंभ ढिग सखी सहेली। चौदहखड़ीं ईश अन्नवेली॥ औरसस्री वहुतक वहिठाऊं । शोभा जिनकी कहत लजाऊं ॥ नित्य किशोरी गोरी सारी। पांच तत्त्व त्रेगुएं तें न्यारी॥ दिन्य वस्त्र दिन्यभूषण जाना । अधिकरूप छवि वारह भाना ॥ कजियारी कच लटकें बैनी । मुतियन मांग भरें छवि पैनी ॥ चूड़ामणि गहनो अति नीको । शीशफूल अरु बेनो टीको ॥

१ जोकि समुद्रमथन में समुद्रसे निकसी थी २ सत्, रज, तम ॥

प्रथमपाठ् \*दिव्यप्रभा अँग अँगन विंघी र्कर ॥

करणफूल सँग बन्दी लागी। झुमके थिरकें महा सुमागी।। अंजन आंजे नैन दरारे। तीखें अनियारे पिय प्यारे॥ घृं अत्वारी अलकें लटकें। वेसरिनासा छिव लिये मटकें॥ चम्पाकली नौल्री माला। चन्दनहार सुपिहरे वाला॥ कडुला जैसे गले जनेऊ। ओर हियचौकी महा अभेऊ॥ सखी शिंगार हार सब साधें। वाज्वँद वाहुन पर वांधें॥ सदा सहागिनि पिहरे चूरी। सुवक पछेली बँगरी रूरी॥ कँगनी अरु पिहरे जहँगीरी। रतनचौक छिव लगी जँजीरी॥ छाप छला अरु पिहरें मुँदरी। चहसत पिहरें सुन्दर अँगुरी॥ पांचन में पगनेवरि वाजें। चल शिखलों आभूपण साजें॥ और सखी विखरीं वन माहीं। सो काहू विधि गिनी न जाहीं॥

दो॰ सुन्दर छवि पियर वसन, झुण्ड सखिन के जान। कोउ पुत्र ऊदे वसन, सुधर सवारी ज्ञान।। लालवसन बहुतक सखी, श्वेत वसन बहुनार। नीलवसन बहु भामिनी, सबको रूप अपार॥ हरे वसन नारी घनी, घनी गुलाबी वेप। बहुत झुण्ड कह रंगसों, गायसके नहिं शेप॥

निज वन चौंसिट खंभे माहीं। होत अखण्ड रास वहिटाहीं।।
झुण्ड सचेयों विन विन श्रावें। हुलसिहुलसिलालन दिग धावें।।
रासकेलि खेलें वहु रंगा। मदा विहार करें पिय संगा॥
कवहंक चुमरि चुमरि चुमरावें। नैन सेन दे भाव वतावें॥
कवहूँक थेड़ थेह थेह करें। कवहूँक श्रॅंगुली नासा धरें॥
कवहूँक कर उठाय गति चालें। मांग उपांग वनावत हालें॥
कवहूँक दुमुक-दुमुकपगधावें। घुँचुक्की गतिश्रिधिक वजावें॥
होअनुराग रागनीगावें। वाजे अद्भुत अधिक वजावें॥

१ तिरछे २ छल्लेकी नमान रुइरी जिनमें होती हैं ॥

'दो० कहा बुद्धि कहा कहिसकूं, रासकेलि को साज। अद्भुत छीला होय रही, वर्णत आवे छाज।। अखण्ड धाम ळीळा अमर, नित वृन्दावन रास । नित विहार जहाँ होत है, चरणदास को वास ॥ गौरीस्रुत नहिंगा सकें, नहीं शारदा वाम । चरणदास कहा बुद्धि है, बरणि सके निज धाम ॥ बड़ी दया मोपै करी, कृष्ण कुँवर सुन लाल। वाणी आप बनायके, कीन्हो मोहिं निहाल ॥ ममहिरदय में आयके, तुमही कियो प्रकास। जी कछू कही सो तुम कही, मेरे मुखसों भास ॥ आदि पुरुष परमातमा, तुमहिं निवाऊं माथ। चरणन पास निवास दे, कीजे मोहिं सनाथ।। तुम्हरी भक्ति न छांड़िहूँ, तनमनशिरक्यों न जाव। तुम साहिब मैं दासहूँ, भलो बनो है दाव ॥ शुकदेव गुरु कृपा करी, मुरुख भये प्रवीन। मम मस्तकपर करधरयो, जानि निपट आधीन।। कोटि नाम को फल लहै, तिरवेणी अस्नान। शोभा गावै लोक की, मुरख होय सुज्ञान ॥ पढ़े सुनै जो भीतिसों, पानै भक्ति हुलास। नितं डिंठ कर तू पाठ यह, चरणदास कहि भास ॥ प्रेम बढ़े अघ सब हरें', कलह कल्पना जाय। पाठ करे या लोकको, ध्यान करत दरशाय॥

ं इति श्रीशुकदेवानुदासचरणदासकृतअमरलोकनिजधामनिजस्थानपुरुपोत्तमपुरुष विराजमानप्राप्तिर्नरदुर्लमालीलासम्पूर्णा ॥

१ गणेश २ त्रक्षा २ जहांपर कि गंगा यम्रना और सरस्वती एकमें मिलि हैं॥ प्रथमपाठ \* गृहस्रखण्ड ॥

## अथ श्रीगुरुचेलासंवादधर्मजहाजप्रारम्भ ॥

#### शिष्यवचन ॥

दो०-अर्ज करें कर जोरिकें, यह चरणनको दास।
एहो श्रीशुकदेव जी, कछु पूंछन की आंस।।
ं गुरुवचन ॥

पूंछी मनको खोल करि, मेटो सव सन्देह । श्ररु तुम्हरे हिरदय विषे, सदा हमारो गेह ॥

शिष्यवचन ॥

मैंतो चरणिह दासहों, तुम तौ परम दयाल ।
एकन पण पनहीं नहीं, एक चढ़ें सुखपाल ।।
यही जु मोहिं बताइये, एक मुक्ति को जाहिं।
एक नरकको जाय करि, मार यमोंकी खाहिं॥
एकदुखी इक अतिसुखी, एक भूप इक रंक।
एकन को निद्या नड़ी, एक पढ़े नहिं अंक॥
एकन को मेवा मिले, एकन चनेभि नाहिं।
कारण कौन दिखाइये, करि चरणनकी छाहिं॥
यही मोहिं समझाइये, मनका धोखा जाइ।
है करि निस्तंदेह में. चरण रहों लपटाइ॥

गुरुवचन ॥

जिन जैसी करणी करी, तैसेही फल पाय । भुगतत हें वे जगत में. ताको वदला आय ॥

कही तुम्हारी हिय धरी, व्यासपुत्र शुकदेव । सुगत कुगत करणीनको, भिन्न भिन्न कहु भेव ॥ गुरुवचन ॥

अब मैं वर्णन करत हों, एशिष अर्म जहाज। तामें बैठे विधि सहित, रहनी गृहनी साज ॥ जो कोइ करणी ना करें, बहुत करें बकवाद। रीता जानी तासु को, छूटै ना जग व्याध।। कथनी के पूजी नहीं, करणी है ततसार । तामें लाभ हैं, बदला दे कर्तार ॥ सूरति कीन्ही साधु की, तन मन लागी आग। बिन करणी कैसे बुझै, हरिसों नाहीं लाग।। कथनी कथि दंभी भये, कहें दूर की बात। अन्तरमें करणी नहीं, मनहीं माहिं लजात ॥ दंभी उनको जानिये, जगमें सिद्ध दिखात। तनमन बचन नसाधिया, तिहुँ विधि रोपी घात।। तनमंन साधे साधु सो, वचन साधि जो लेय। उज्ज्वल करणी के सहित, रामभक्ति चितदेय ॥ तनसों करणीही करें, मनसों निश्चय लाय। वचन जो ऐसा बोलिये, जो सबहीको सुहाय ॥

विन करणी थोथी सब बातें । जैसे बिन चंदाकी रातें ॥ ताते समुझि करो तुम करणी । बिन बोये निहं उपजे धरणी ॥ जैसा बोवे तैता छुनिये । जानत ज्ञानी पण्डित गुनिये ॥ कीकंर नींव बवे सोह पावे । अरु मेवा वोवे सोह खावे ॥ पिछिली करणी अबके पावे । ताहीको नर करम बतावे ॥ होनहार अरु भाग वही है । परालब्धे सोह बड़ोकही है ॥ खोटी करणी से दुख भारी । होवे रंक पुरुष अरु नारी ॥

कहें शुकदेव सांच यह जानो । चरणदासले . मनमें आनो ॥ दो० कोइ कोढ़ी कोइ आंधरा, कोई रोगी निर्धन्न । अंगहीन मांगत फिरे, कोइ भूखा विन अन्न ॥ विना बुद्धि कोइ वावरे, कोइ छोटेतन हान । कोइ कर्मों से अति दुखो, जीवे ना सन्तान ॥ कोई जगत अधीन है, कोई विना प्रतोत । कोइ सब वस्तू हीन है, यह पापों की रीत ॥ जन्म मरण बहु मांतिके, नाना भवन निवास । करणीही से होत है, ऊँच नीच घर वास ॥ पशु पक्षी अरु चर अचर, सोभी छुटै नाहिं। कर्मोंही की चालसों, भुक्ते जग के माहिं॥

भांति भांति के कष्ट घनेही। पावत हें वे कर्म सनेही।। इनहीं आंखिन सों तुम देखी। अपने मनमें किर किर लेखी।। तन छूटे पुनि नरक गहें हें। नाना विधि के त्रास सहें हें।। नरकनकी गित परघट जानी। शास्त्र माहिंसविकयो वखानी।। अरु इक नरक जगत के माहीं। कोतवाल हािकम के ठाहीं।। खोंटे कर्मन सों ह्वां जावे। त्रास सहे वहुते विरलावे॥ शुभकर्मी जा निकसे आगे। उठि हािकम चरणनसेलागे॥ कहि शुकदेव सांचहे करणी। सुनिरणजीत करेसी भरणी!।

दो० ग्रुभकरणी पिछली करी, उज्ज्वल पाई देह ॥ शोभा जिनके भागकी, चरणदास सुनिलेह ॥

तनसों सुखी और धनधारी। सुत नारी सुन्दर संमारी॥ नानाविधि के भोग करत हैं। घरु बहुतन के दुःखहरत हैं॥ ऊँचे महल महा सुखदाई। जहां विराजत हैं मनलाई॥ तीनी ऋतुमें वे सुखपावें। बहुतक लोग टहलमें घावें॥ पिञ्चली करणी करम जुलाये। जैसे जैसेही सुर्ख पाँये।। काहु मिली तुरंग सवारी। काहु पालकी झालरदारी॥ काहू गज पाये बहुतेरे। लाखों पुरुष रहत हैं चेरे॥ श्रीशुकदेव कहै ये बैना। चरणदास लखु अपने नैना॥

दो॰ लाखौं पगसों लगिरहे, रहें जीविका आस । ईश्वर तिनके जेइहें, वे हैं चरणहिं दास ॥

ऐसी ईश्वर पदवी पाई। पुण्य प्रताप कहा नहिं जाई।।
सुनिकै शुभकर मनको कीजो। खोंटे कम सभी तिज दीजो।।
इनहीं आंखिनसों सब सुमें। बुद्धिमान प्रत्यक्ष जु बूझे।।
कोई चढ़े जाहिं रथमाहीं। सूरज'मुखी तासुकी छाहीं।।
कोइ किरोड़पति लाखन वारा। कोई हजारनको व्यवहारा।।
कोई थोड़े में सुख पावै। हैकर सुखी बहुत हरषावै।।
पिछली जैसी करी कमाई। तैसी तैसीही निधि पाई।।
शुकदेव कहियों आलस हरियो। चरणदास शुभकरणी करियो॥

दो० सुर दानव अरु अप्सरा, मनुष यक्ष गण प्रेत ।
कर्मों हीं से होत है, पाप पुण्य का हेत ।।
निहंतो हिर द्वेद्रष्टा नाहीं । एक दृष्टि सब ऊपर छाहीं ॥
जो जैसी करणी किर लेवे । हिर तैसाही बदला देवे ॥
अपना किया आपही पावे । परालब्ध वह नाम कहावे ॥
घटे बढ़े वह नेकु न क्योहीं । पावे वही ज करणी ज्यों हीं ।
नारिपुरुष मिलिकरि व्यवहारा । करणी सों उपजे संसारा ॥
बाहे बोवे खेत किसाना । भांतिभांतिक उपजे दाना ॥
बाग लगावे सींचे माली । जब फल लागे डाली डाली ॥
पक्षी अरु मानुष सुख पावे । चरणदास शुकदेव सुनावे ॥

<sup>🧸</sup> १ घटाटोप 🧨

दो० माली करणी जो तजें, सींचे ना पटमास।
जब वह बाग उदास हो, दिन दिन वाको नास।।
दया धर्म पुण्य दानहीं, बड़ करणी है सांच।
तीनलोकं चौदहं भुवन, माहिं न आवे आंच॥
तीरथ बरत कछ जो कीजें। अरु काहूको दान जु दीजें॥
याको भी फल नीको पावें। चरणदास शुकदेवं दिखावें॥
शुभकरणी करि भक्ति उपावें। ताते हरिके निकट रहावे॥
करणी योग महा बलदाई। ईश्वर हे पावें मुक्ताई॥
चारमुक्ति करणी सों पावें। मन करणीसों ज्ञान जगावे॥
दो० उज्ज्वल कर्म सदा किये, अरपें हित भगवान।

े उज्ज्वल कम सदा किय, अरप हित भगवान। छही मुक्ति सालोकही, जन्म मरणकरि हान।। सेवा करि भगवान की, निकट विराजे जाय। सांमीप मुक्तिपाई तिन्हहुँ, इन्द्रहु से अधिकाय॥ ध्यान किया श्रीकृष्ण का, भये जु वाके रूप। छही मुक्ति सारूपही, तनधिर अधिक अनूप।। पांची मुद्रा योगवल, दर्शवें काढ़े पान। मिली ज्योतिमें ज्योतिही, यह सायुज्य पिछान॥ सबही करणी है वड़ी, भक्ति सवन शिरमोर। बांह पकरि हिरे हेत करि, राखें अपनी ठार॥ अजामील सों भी अधिक, जो कोड पार्पा होय। नाम जपे हिय शुद्ध सों, पातक जावें खोय॥

१ स्वर्ग १ मृत्यु २ पाताल ३। २ भू: १ भ्रुवः २ स्वः ३ मह ४ जन ५ तप ६ सत्य ७ तल ८ अतल ६ वितल १० गुतल ११ रमानल १२ तलातल १३ पाताल १४। ३ प्राण, अपान, समान, उदान. ज्यान। ४ टगी इन्द्रिय। आंख, नाक, अवण, जिहा, हाथ, वाणी, पांव. त्वचा, लिंग, गुटा॥ प्रवस्तात है निकट।।

महिमा गुरु के ध्यानकी, को किर सके बखान ।

मेरे मन निश्चय यही, जाय मिले भगवान ॥

करणी सों सत्ती भवे, करणी सों दातार ।

करणी सों शूरा भवे, जावे स्वर्ग मँझार ॥

भांतिभांति के सुख जहां, भोगे भोग अपार ।

धर्म पन्य कोई चले, शूद्रा के नर नार ॥

चारिसमय नित नेमकरि, सदा रहे निष्पाप ।

गिना जाय हरि जन बिषे, होय नहीं जन ताप ॥

जिन जैसी करणी करी, सो निष्फल नहिं जाय ।

जाका बदला होयगा, शुकदेवा कहे गाय॥

बाह्मण करणी बाह्मण होई। क्षत्री कर्मसों क्षत्री सोई॥ वैश्य कर्म सों वैश्य कहावै। शूद्रकर्म सों शूद्र लखावे॥ नहीं तो सबकी देह बराबर। पांचतत्त्व त्रेगुण सों कर कर॥ कान आंख मुख नासा एकी। शीश हाथ पग काया देखी॥ एकबाट हैं सबही आवै। एकहि भांति सवै बनिधावै॥

दो॰ जाति वंर्ण अरु 'आश्रम, करणी सों दर्शाय। चरणदास निरुचय करो, मृरख भी ले पाय॥ धोनी छीपी आदि दै, ये छत्तीसौ पौन। करणी के सब नाम हैं, जैसी करें सो जौन॥

कर्मोहीं से जग यह भासे। कर्मोही से फिर है नासे।। कर्म प्रख्य उतपत्ति करावे। होनिहु कर्म ब्रह्म है जावे।। परख्य समय कर्म जी साथा। बुरे भछे जो छागे गाथा।। संगहि जाय रहे माया में। माया जाय छगत काया में।।

१ चारि अर्थात् त्राक्षण, सत्रिय, वैश्य शूद्र। २ चारि अर्थात् व्रक्षचारी, गृहस्य, वानप्रस्य, संन्यास ॥

वासा करि हरि चरणन माहीं। होय छीन वह मिटे जुनाहीं।। पूंजी कर्म जु माया पासा। फिरउतपति की वाको आसा।। परखय काटन्यतीते जवहीं। उतपति करें जगतह तवहीं।। चरणदास तुम ऐसे जानो। कहैंशुकदेव सांच करि मानों॥

दो० रहत प्रलय महँ वस्तु छः, इनका नाश न होय ।
सो मैं वर्णन करतहों, वुधिआंखन सों जोय ॥
काल अकाश जीव अरु माया । पाप पुण्य प्रत्यक्ष वताया ॥
फिर उतपति इनहीं सों होई । जाने पण्डित विरला कोई ॥
काल न एको करें पुराना । प्रलयहोय सो निश्चयजाना ॥
फिर परलय को लागारहे । करें समाप्त आपना गहे ॥
उतपतिसमें और नहिं होई । परलय हुये जो उतपति सोई ॥
कर्म धरे रहे ज्यों के त्योंही । उल्टे पल्टे नाहीं क्योंहीं ॥
केम धरे रहे ज्यों के त्योंही । उल्टे पल्टे नाहीं क्योंहीं ॥
केस के तैसे तन धारे । कर्म लगे रहे उनके लारे ॥
किह शुकदेव कर्मगित भारी । चरणदास कोइ हुटे खिलारी ॥

#### शिप्यवचन ॥

दो० चरणदास यों कहत है, सुनो गुरू शुक्देव। ज्यों करि हो निष्कर्मही, ताको कहियो भेव॥

### गुरुवचन ॥

किह शुकदेव सँदेह मिटाऊं। ज्योंकी त्यों पूरी समझाऊं॥ सोटी करणी नरकिह जावे। पाप क्षीण मृतलोकिह आवे॥ भले कर्म जा स्वर्ग मँझारा। पुण्यक्षीण मृतलोकिह डारा॥ ऐसे लोक लोक फिरि आवे। कर्म न छूट दुख सुख पावे॥ जैसे कर्म छुटै सो कहूँ। तोपे दया करतही रहूँ॥ सोटे कर्म सु सकल निवारे। शुभ करणी को नीके धारे॥ जाके फलको मन निहं लावे। हो निष्कर्म परम सुख पावे॥

फल त्यागे सोइ चरणादासा । चरणकमलकी रांखे आसा ॥ दो० सो पावे निर्वान पद, आवा गमन मिटाय । जन्म मरण होवे नहीं, फिरि फिरि काल न खाय ॥

शिष्यवचम ॥

जो जो कहि गुरुदेवजी, सी सो परी प्रत्यक्ष । चरणदास को दीजिये, साधु होन की शिक्ष ॥

गुरुवचन ॥

वही साधवी जानिये, निरवारें सब कर्म । तन मन वचन सधेरहें, पाले अपना धर्म ॥ पहिले साधे वचन को, दूजे साधे देह । तीजे मन को साधिये, गुरु सों राखे नेह ॥ जिनहीं के उपदेश को, सुन राखे निज चित्त । ताको मनन सदा करें, भूले ना नित चृत्त ॥

शिष्यवचन ॥

जो जो कही सो जानिया, एहो श्री शुकदेव। साधन तन मन वचन को, सबही कहिये भेव।।ः

ं गुरुवचन ॥

शिष्य सो तोसों कहत हों, नीके सुन दे कान।
ज्यों ज्यों कर्म बचैं दशों, ताकी करि पहिचान।।
पथम वचन के चार सुनाऊं। तेरे चितमें नीके छाऊं।।
एक यही जो झूंठ न बोले। सांच कहे तब हिरदय तोले।।
झूंठ कहन को पातक भारी। जो जप करें सुदेह उजारी॥
झूंठेका जप छागत नाहीं। सिद्धहोय नहिं निष्फल जाहीं॥
अरु झूंठेकी नहिं परतीतें। झूंठेकी खोटी सब रीतें।।

१ जिस हो कि ज्ञहापद सबसे उत्तम कहते हैं।।

दूजे निन्दा नाहीं क़रिये। पर के औग्रण चित्त न धरिये॥ निन्दाका भारी है पाप। यासों भी निष्फल है जाप॥ तीजे कडुआं वचन न भाखे। सवजीवन सों हितही राखे।। खोटा वचन महा दुखदाई। जो साधै मो अतिवलदाई॥ खोटा वचन तपस्या खोवै। नरक माहिं ले जाय समोवे॥ मीठे वचन बोलि सुखदींजे। उनके मनका शोक हरीजे॥ कहि शुकदेवा चौथा सुनिये। चरणदास लै मनमें गुनिये॥ दो० चौथे मौन गहे रहे, तक्षण अधिक अमोल।

कर्म लगे जग वात सों, हरि चरचा में खोल।।

तन सों तीनि कर्म जो लागे। जो में कहूं तुम्हारे आगे॥ चोरी जारी अरु हिंसा है। इन पापन सों भारी भय है।। कर्म छुटै जाकी विधि गाऊं। भिन्न भिन्न तोको समुझाऊं॥ तन सों चोरी कबहुँ न कीजे। काहूकी नहिं वस्तु हरीजे।। चोरी त्यागै सो सतवादी। तापर रीमें राम अनादी॥ जारीके कम ऐसे भानौ। परतिरिया को माता जानौ।। तीजी हिंसा त्यागहि कीजे। दया राखि जीवन सुख दीजे।। दया वरावर तप नहिं कोई। आतम पूजा तासों होई॥ कर्म छुटन का भारी गैला। ज्यों सावुन उजला पट मैला॥ शुकदेवा कहे तन के कहे। तीनि करम अब मनके रहे।।

दो० कहीं जुमनके तीनि अव, झीनी जिनकी वात। गुरू दिखाये दीखई, विधि श्रोरी न दिखात ॥ स्तोटी चितवन वैरही, अरु तीजा अभिमान।

इन सों कर्म लगें घने, मेंटें संत सुजान ॥

खोटी चितवनि सोलि दिखाऊं । जासों कहिये सो समुझाऊं ॥ कवहं चित्रवे परनारी को। कवहं चित्रवे फलवारी को।। मनही मन में भोगे भोग। हाथ न आवे उपजे शोग। क्वहं चितवे वाको मारों। कबहं चितवे फांसी डारों।। कबहं चितवे फांसी डारों।। कबहं चितवे द्रव्य चुराऊं। वाको धन अपने घर लाऊं।। कबहं चितवे ठगई करों। माल बिराना छलकरि हरों।। भांति भांति चितविन उपजावे। चुरे मनोरथ कर्म लगावे।। ताते याका करें उपाऊ। होय जो साधू कर्म छुटाऊ।। जो चितवे तो हरि गुरु चरणा। ब्रह्मविचार सदाही करणा।। खोटी चितविन चितवे नाहीं। सदा रहे थिर ताके माहीं।। कहि शुकदेव सो हिरदे रहे। इत उतको चित नाहीं बहे।।

दो॰ दूजा कर्म जु वैर है, महा पाप की पोट। सदा हिया जलता रहे, करें खोटही खोट॥

वैरमाव में अवगुण भारी। तनछूटे जा नरक मँझारी॥ वैरी याद रहे मन माईं। हिर सों हेत लगन दे नाईं।। ताते वैरमाव निहं कीजे। याको कर्म लाग निहं दीजे॥ अरु तीजा जानो अभिमाना। गुरू कृपा सों ताको जाना॥ हं हूं हूं करता रहे। नीचा होय तो अन्तर दहे॥ कबहूं फूले मन के माईं। मो समान कोउ ऊंचा नाईं।। मेंही योंकर योंकर करिया। मो बिन कारज कछून सरिया॥ अपने को चतुरा बहु जाने। और सबन को मुरुख माने॥ अभिमानी ऐसा मन लावे। हिरकेगुण किरिया बिसरावे॥ गर्व भरा खोंटी वृत्ति धारे। अपने मनमें कबहुँ न हारे॥ गर्व भरा खोंटी वृत्ति धारे। अपने मनमें कबहुँ न हारे॥ गर्व भरा खोंटी वृत्ति धारे। कपने मनमें कबहुँ न हारे॥ गर्व भरा खोंटी वृत्ति धारे। कपने मनमें कबहुँ न हारे॥ गर्व असमान न कीजे। कर्म बचाय परम सुख लीजे॥

दो० कृत्य घनी बेमुख भवै, गुरु सों विद्या पाय । उनको जानै तनकही, आपन को अधिकाय ॥

जैसे इक दृष्टान्त सुनाऊं। कथा पुरानी कहि समुझाऊं॥ महापुरुष इक स्वामी पूरा। ज्ञान ध्यान में था भरपूरा॥ लक्षण सभी हुते वा माहीं। आठपहर हरिहीको ध्याहीं॥ उनको शिष्य छान इक भयो। वहि उपदेश जु नीको दयो॥ करिके प्यार निकट जो राखो। प्रीतिकरी अरुसवक्छुभाखो॥ फिरि रामतकी आज्ञा लीन्ही । उनहूँ करि किरपातवदीन्ही ॥ पहुँचा एक नगर अस्थाना।ह्वांके नरन सिद्ध वड़जाना॥ ठहराया अरु पूजा कीन्ही। वहुत नरन ने कण्ठीलीन्ही॥ बहुतक प्राणी आवें जावें। संध्या भोर शीश बहु नावें।। महिमा देखि फूल' मनमाहीं। कहाकि हमसमगुरुभी नाहीं॥ दो० गद्दी पर वैठा रहे, तिकया वढ़ं लगाय। वहुत रहें आज्ञा विषे, शिरपर चँवर दुराय॥ गुरु परताप नहीं वह जाने । अपनीही बुधि वड़ी जुठाने ॥ मुरख आगे क्यों नहिं भया। दीन होय करि द्वारेगया॥ थोड़ेहीसे वहु इतराना। गुरुकी कृपा प्यार ना जाना ॥ वार वार शोचे मन मोई। हमरो गुरु क्या ऐसो होई॥ उनको तो नर कोइ कोइ जाने । हमको सिगरो देश वखाने ॥ दिन दिन बढ़ता दीखें आगे। मेरे भाग बड़ेही जागे॥ मेरे मनमें ऐसी आवे। उनका शिष्य जु कान कहावे॥ वहीं अचानक गुरु ह्वां आया। वेठेही शिर शिप्य नवाया॥ दो० जैसे आते वैष्णव, करता वह दंडीन। ऐसेही गुरु से किया. ब्यादर किया न बहोत ॥ देखि गुरू मन हांसी ठानी। वाको जाना वहु अभिमानी॥ मुखसोंकहिकरि वहुझिड़कारा । कहा कि त् अभिमानी भारा ॥

मनही मन में भोगे भोग। हाथ न आवे उपजे शोग॥ कबहुं चितवे वाको मारों। कबहुं चितवे फांसी डारों॥ कबहुं चितवे द्रव्य चुराऊं। वाको धन अपने घर लाऊं॥ कबहुं चितवे द्रव्य चुराऊं। वाको धन अपने घर लाऊं॥ कबहुं चितवे टगई करों। माल बिराना छलकरि हरों॥ भांति भांति चितविन उपजावे। बुरे मनोरथ कर्म लगावे॥ ताते याका करे उपाऊ। होय जो साधू कर्म छटाऊ॥ जो चितवे तो हरि गुरु चरणा। ब्रह्मविचार सदाही करणा॥ खोटी चितविन चितवे नाहीं। सदा रहे थिर ताके माहीं॥ कहि शुकदेव सो हिरदे रहे। इत उतको चित नाहीं बहै॥

दो॰ दूजा कर्म जु वैर है, महा पाप की पोट। सदा हिया जलता रहै, करें खोटही खोट॥

वैरमाव में अवगुण भारी। तनछूटै जा नरक मँझारी॥ वैरी याद रहे मन माहीं। हिर सों हेत लगन दे नाहीं॥ ताते वैरमाव निहं कीजे। याको कर्म लाग निहं दीजे॥ अरु तीजा जानो अभिमाना। गुरू कृपा सों ताको जाना॥ हूं हूं हूं करता रहे। नीचा होय तो अन्तर दहे॥ कबहूं फूले मन के माहीं। मो समान कोउ ऊंचा नाहीं॥ मेंही योंकर योंकर करिया। मो बिन कारज कछू न सरिया॥ अपने को चतुरा बहु जाने। और सबन को मुरुख माने॥ अभिमानी ऐसा मन लाने। हिरकेगुण किरिया बिसराने॥ गर्व भरा खोंटी वृत्ति धारै। अपने मनमें कबहुँ न हारे॥ शुकदेम कहे वाहि पहिचानो। नरकजायगा निश्चय आनों॥ रणजीता अभिमान न कीजे। कर्म बचाय परम सुख लीजे॥

दो० कृत्य घनी बेमुख भवै, गुरु सों विद्या पाय । उनको जाने तनकही, आपन को अधिकाय ॥ जैसे इक दृष्टान्त सुनाऊं। कथा पुरानी कहि समुझाऊं॥ महापुरुष इक स्वामी पूरा। ज्ञान ध्यान में था भरपूरा॥ लक्षण सभी हुते वा माहीं। आठपहर हरिहीको ध्याहीं॥ उनको शिष्य ज्ञान इक भयो । वहि उपदेश जु नीको दयो ॥ करिके प्यार निकट जो राखो । प्रीतिकरी अरुसबक्बुभाखो ॥ फिरि रामतकी आज्ञा लीन्ही । उनहूँ करि किरपातवदीन्ही ॥ पहुँचा एक नगर अस्थाना। ह्वांके नरन सिद्ध वड़जाना॥ ठहराया अरु पूजा कीन्ही। वहुत नरन ने कण्ठीलीन्ही॥ बहुतक प्राणी आवैं जावैं। संध्या भोर शीश बहु नावैं।। महिमा देखि फूल' मनमाहीं । कहाकि हमसमग्रुरुभी नाहीं ॥ दो० गद्दी पुर वैठा रहै, तकिया वड़े लगाय। बहुत रहें आज्ञा बिषे, शिरपर चँवर दुराय॥ गुरु परताप नहीं वह जाने । श्रपनीही बुधि बड़ी जुठाने ॥ मुरख आगे क्यों नहिं भया। दोन होय करि द्वारेगया।। थोड़ेहीसे वहु इतराना। गुरुकी कृपा प्यार ना जाना ॥ बार वार शोचे मन सोई। हमरो गुरु क्या ऐसो होई॥ उनको तौ नर कोइ कोइ जानै । हमको सिगरो देश वखानै ॥ दिन दिन बढ़ता दीखें आगे। मेरे भाग बड़ेही जागे।। मेरे मनमें ऐसी आवै। उनका शिष्य जु कौन कहावै।। वहीं अचानक गुरु ह्वां आया। बैठेही शिर शिष्य नवाया ॥ दो॰ जैसे आते वैष्णव, करता वह दंडोत। ऐसेही गुरु से किया, आदर किया न वहोत ॥ देखि गुरू मन हांसी ठानी। वाको जाना वहु अभिमानी॥

मुखसोंकहिकरि बहुझिड़कारा। कहा कि तू अभिमानी भारा।।

१ आनन्द ॥

नीकी बुधि तेरी गइ खोई। वसी मूर्खता घटमें सोई॥ मेरा सब उपदेश विसारा। जग मोहनको मन में धारा॥ दशवीसनको शिष्यकरमूळा। गद्दीपर बैठो बहु फूला॥ शिष्यने कहा और क्या कीया। वही किया आज्ञा तुम दीया॥ तुमनेही सतसंग बताई। कीजो दीजो जित मनळाई॥ शिष्य शाखा करि संग बढ़ाई। मेरी तुम्हरी भई बढ़ाई॥ देखि ईपी तुमको आई। हमरी देखी वहु अधिकाई॥ फिरिहँसि गुरु कहि तू अज्ञानी। में कहि संगति तें नहिंजानी॥ में कही भक्तनका सँग कीजे। सतपुरुषन के चरण गहीजे॥ दिन दिन ज्ञान होय सरसाई। हरि गुरुमों है प्रीति सवाई॥ तेरी तो गति और भई। महा अविद्या में मित ठई॥

दो॰ झरना मूंदे जानके, छाय रहा अज्ञान।
राम रुअवनहीं किया, मई मुक्ति की हान॥
कहा वात प्रजी कहा, इतने में गयो सूछि।
मित ओछी घट थोयरा, तापर वैठा फूछि॥
सिद्धी प्रापत जो भवे, देह विसर्जन होय।
वहमी जो गुरु को तजे, जाय नरक को सोय॥
कद्ध तपस्या नाकरी, नाहिं किया कछु योग।
नाहीं छगी समाधिही, छे वैठा तू मोग॥
रजगुण तमगुण लेछिया, तजा सतोगुण छाङ।
हरि गुरुको दह पीठिही, करि विषयिनको सङ्ग॥
भक्ति भावको छोड़ि के, करी दम्भकी हाट।
मुक्त पन्यको तजि दिया, लई नरक की बाट॥
इन वातन सों क्या सरे, बहुत भया विख्यात।

१ अरसाना २ मृर्खेता ॥

तुमसे अधिकी मूढ़ नंर, जगमें घने दिखात ।।
हुकुम बड़ा माया बड़ी, नामी बड़े जु भूप।
नर नारी बहु टहल में, सुन्दर अधिक अनूप।।
सन्तन की गति और है, हिर गुरुसों सनमुक्ख।
मुक्त होय छुटें सबै, जन्म मरण के दुक्ख।।
जगत बड़ाई में फँसे, परी अविद्या छाहि।
नरक भुगति यमदण्डही, फिरि चौरासी माहिं।।

हिरें श्रो गुरु को शिरपर धरिये, सतपुरुषनकी सङ्गति करिये।।
रहिये साधुनके सँग माहीं। ध्यान भजन जहाँ छूटे नाहीं।।
है परिपक्व जहां मन रहो। गुरुमत दया दीनता गहो।।
सहज सहज उपदेश लगावो। भूलेको हिर बाट वतावो।।
तारन तरन बहुत जन भये। चमा दीनता धारे गये।।
पै उनको अभिमान न आया। नेक न पड़ी अविद्या छाया।।
आपा मेटि गुरूही राखा। जब बोले तब गुरुही भाषा।।
तु अभिमानी जन्म गँवाया। पापबोझ शिर घना उठाया।।

दो॰ योंही न भकी ओरसों, वाणी भई जुआय। कियो गुरूसों मान तें, चौरासों को जाय॥ हां सों गुरू रमते भये, शिष्यहि दे फटकार। कहा कि तेरे तन विषे, हूजी बड़ो विकार॥ तापाछे कछु दिननमें, देही भयो विकार। निकट न आवें तासुके, हां के कोउ नर नार॥ कुष्ठ भयो अर्द्धगको, रहो न काहू योग। आठ पहर वाको भयो, निरोशोगही शोग॥ तनतिजकै नरके गयो, फिरि चौरासी माहिं।

१ आकाश २ कुंमीपाक आदि चौरासी नरक संख्या ॥

जो गुरु सों करे मानहीं, ताकी गतिहोय नाहीं।।
कहें गुरू शुकदेवजी, चरणदास परवीन।
मनसोंतिज अभिमानकों, गुरुसों रहिये दीन।।
मान न काहूसों करें, सबही सों आधीन।
समरथ हरिकी मिक्तमें, जगतकाज सों हीन।!
दश कमों को जानिये, महापापकी खानि।
तन मन वचन सँमारिये, यहीज अधिकसयानि॥
कहूं एक हप्टान्तहीं, सो परमारथ मेश।
सही समुझे हिरदे धरें, तो लागे उपदेश।।
रहें सुहावत नगर इक, वसैं लोग सुखमान।
नर नारी सुन्दर सबें, अरुधनवन्त बखान।।
नया करें जहाँ भूपहीं, वरस दिनाके माहिं।
संवत बीते तासुकों, फिर वे राखें नाहिं।।

पकड़ डारदें नही पारा। जहां भयानक अधिक उजारा।।
पश् आदि ताको भिष जावें। स्वपनासा देखें विनशावें॥
नयाभूप किर आज्ञा मार्ने। ताको अपना ईश्वर जानें॥
रहें हुकुम माहीं करजोरें। वाको वचन न कबहूँ मोरें॥
छत्तरधारी हाई डारें। सों में आगे कही उजारें॥
कई सेकड़ों ऐसे भये। चेते नाहीं निष्फल गये॥
राजा नया और इक किया। सो वह समझा वेता हिया॥
मनही मनमें कहै विचारे। बहुत भूप जंगल में डारे॥
दो० वरस दिना जब बीतिहैं, हमहूँ को दे डारि।

सरिताहीं के पारही, अधिकी जहां उजारि॥ याको कछ उपाय बिचारों। तासेती यह जन्म न हारों॥

१ नदी ॥

एक दिना उन यही विचारा। देखन गयो नदी के पारा॥ जहां भूप जाजाकरि मरते। तिनके हाड़ हुई जा गिरते॥ खड़ा ज होय देखि मन आई। नीकी ठौर बनाऊं ह्याई॥ दृष्टि उठाय ऊ'चि जो कीन्ही। कामदारको आज्ञा दोन्ही॥ बन काटौ आज्ञा दइ एता। फेरक पांचकोस में जेता॥ सुन्दरसा इक कोट बनाओ। तामें सुन्दर बाग रचाओ॥ करौ हवेली ताके माहीं। जैसी भूपनहूँ के नाहीं॥ गिलंम बिछोने परदे लावो। अरु तथ्यारी सबै करावो॥ होय चुके जब मोहिं सुनावो। बहुत इनाम अधिक तुम पावो॥ दो० वैसीही बनने लगी, जैसी आज्ञा दीन।

वनते बनते बनचुकी, सुन्दर अधिक नवीन।।

फिर राजा को आनि सुनाया। राजा सुनि बहुते सुखपाया।।
आखी वस्तु वहां पहुँचाई। ह्यांजो रही न सुरति लगाई॥
कहा कि एक दिना ह्यां जाना। क्षणक्षण होय आँवधिकीहाना॥
पांचक गांव कोटके साथा। किये दिये लिखि अपने हाथा॥
अपना एक हितू मन भाई। भरी कचहरी लिया बुलाई॥
किर इनाम ताको वह दिया। वाका देखा सांचा हिया॥
और कही जो राजा होवै। वाहि तलाक याहि जो खोवे॥
योंही आठ महीने बीते। करणी किर भये मनके चीते॥
दो० हैं निश्चित आनँदभये। चिन्ता भय नहिं कोय॥

अपना कारज करिचुके। ह्यां ह्वां एकहि होय।।
सुखही में वह वर्ष बिताया। अवधिबीतिफिरिवहदिनआया॥
सब उमराव जु घिरिकर आये। नया भूप करने को लाये॥
यहि सिंहासन सों दियो डारी। कहा कि तुम्हरी बीती बारी॥

१ मकान २ गलीचा ३ अवादा ४ कसम ५ अमीर ॥

ऐसे किह कर गिह की चाले। पार नदी के जंगल घाछे।। शुभकरणी को किर वह राजा। अपने महलन जाय विराजा।। इतसे भी उत सुख बहुमारी। ना कोइबैरी ना जंजारी॥ अपनी करणी से सुख पावै। रहे अशोक न चिन्ता आवै॥ किह शुकदेव चरणहीं दासा। शुभ करणी किर पाया बासा॥

दो० ऐसे मानुष देह को , जानहुँ नगर समान ।
राजा यामें जीवहै , शुभकरणी परमान ॥
नाहिं तो चौरासी जङ्गल है । भांति मांतिका जितही भी है ॥
पश् पश्को जित भषिजावै । नित भयमानि नहीं सुख पावे ॥
बहु दुख पावे खोटी करनी । जैंसी करनी तेसी भरनी ॥
शुभकरनी को जो नर धावै । बहुत मांति सुख सुरपुरजावे ॥

दो० भूप उमरश्रपनी किया, अपना प्रण काम।

ऐसेही शुभ कम्में सों, तुमहूँ पानो धाम।।
अरु इक कथा कहीं श्रतिनीकी। जा सुनिजाय श्रविद्यां जीकी।।
इक राजा था बहु परबीना। सो वह पुत्र विनाथा हीना।।
एक समय वहि रोग जुश्राया। पुत्र विना बहुते कछपाया।।
कौनकाज अब द्यांको करिहै। जो मेरो देहीं यह मिरहै।।
यह मन करत सिद्ध इकश्राया। राजाने सब वाहि सुनाया।।
सिद्ध कही सुत गोदं घळानो। वेटाकरि तिहिराज विटानो।।
राजा कही जुध्यान छगानो। राज भाग में ताहि बतानो।।
फिरिउनकही जुखोछि दिखाऊं। साहूकारका पुत्र बताऊं।।
वाके भाग्य छिखा यह राजा। ताको सुत करि कीजे काजा।।
फिर उन वाकोगोद जुलीन्हा। ह्यांको रोज काज सब दीन्हा।।
कोहक दिनमें उन तनत्यागा। पुत्र राज्य करने तब छागा।।

१ मूर्खता २ वैठालेव ॥

राज्य पितासों नीका कीन्हा। प्रजाञ्चादिको सब सुख दोन्हा॥ दो॰ राज करत वर्षे भई, सुखले अरु सुख दीन। नगर मध्य वाके कोऊ, विना द्रव्य नहिं हीन॥

प्क दिना ऐसो भो काजा। सोवत चौंकि उठा वह राजा।।
भोर भये सब फौज बुलाई। हरिकी आज्ञा सो समुझाई।।
कहा जहांतक परजा मेरी। ताको छुटो जाय सबेरी।।
आज्ञा ले सब फौज पधारी। प्रजा छुटि छुई तिन सारी।।
दूजे कही कि ह्वां तुम जावो। छुटे सब ते भवन जलावो॥
घर परजाके सभी जलाये। नीच ऊंचने बहुदुख पाये॥
तीजे वचन भूप यों भाखो। कहाफौज सों खोज न राखो॥
शस्त्रे सों बड़े बड़े नर मेलो। लड़के वाले कोल्ह्र पेलो॥
यह सुनि सकलप्रजाधिरिआई। राजा पास पुकार सुनाई॥
बहुतक राजा भये अनुठा । अपनी प्रजा नहीं कोई छुटा॥

दो॰ पहिले सबको सुख दिया , अब भे तुम दुखदाय ।
कारण यह कि दीजिये , सबही को समुझाय ।।
यह कि साहूकार ने , जो था वाका बाप ।
कुयश चला संसार में , बहुत लगाये पाप ॥
साहुकार पण्डित घने , और बड़ेही लोग ।
कोल्हूकी सुनि कतल की, बहुतक माना शोग ॥
आये हैं फरयाद को , सुने बिगड़ते काज ।
सकल प्रजाको मारिक , किसकाकरिही राज ॥
संकल प्रजा तुव शरणहें , बकिस देव महराज ।
अपनी अपनी सूमि में , फेरि बसें सब साज ॥
राजा कही सु मैं निहं जानूं। अपने मुख से कहा बखानूं

१ हथियार २ उत्तम ३ मारना ४ गोहारि

कहा पुरुष सो इक तुम आनौ। जिनका कहासांच तुममानौ।।
यह सुनि ज्वाब सवालिह वारे। आकरि बैठे सबन मँ झारे॥
सो इक नर बहुते इतबारी। जिनकीसाखिहुतीबहु भारी॥
तिनको ले राजा के पासा। खड़े किये सब चरणन दासा॥
राजा उठि उनहीं के माहीं। मिलि बैठो पुनि वाही ठाहीं॥
राजा कही जु हरि की ओरें। ध्यान लगावो मनको मोरें॥
घड़ी चारि जब ध्यानलगाया। नभ से शब्द यही जो आया॥

दो॰ दील मूप तें क्योंकरी , इनकी कीजै जेल । बड़े कतलही कीजिये , बोटे कोल्हू पेल ॥

तीनिहं बार लगाया ध्यानी। वारंवार यही मह बानी।।
भूप कही कहा दोष हमारा। कोपित भयोजोसिरजनहारा।।
अब तुम परजासों कहि देवो। कतल पेलना कोल्ह् लेवो।।
आय नरनकिह सबमें खोली। सुनि परजा ऐसे उठि बोली॥
कहन सकल आपस में लागे। हम हैं मुरुख बड़े अभागे॥
हम शुमकर्म कबहुँ निहं कीन्हे। तिथि पर्विह केहुदाननदीन्हे॥
कथा कीर्त्तन में निहं कहे। कुटुंब जाल में पागे रहे॥
हिर की भिक्त नहीं चित लाई। ताते अब होतो मुकताई॥

दो॰ हरी ही को बिसराइया , पूत महल के काज। नाम रहेगो जगत में , सो भी रहा न आज॥

चले नरक को निश्चय जैहैं। मार यमों की निश्चय खैहैं॥ कांपत है सब देह हमारी। आपस में भावें नर नारी॥ ऐसे ही सब रो रो बोलें। ब्याकुल भये धरणिमें ढोलें॥ एक ठाँव हैं मता उपाया। सो राजा को जायसुनाया॥ करजोरे मुख तृण गहिलीन्हे। नखशिखलों तनदीन जुकीन्हे॥

१ पैदा करनेवाला ॥

यह सुनि परजा सब हरपाई। अपने अपने घरको आई॥ कोउ सिरकी कोउ अपर डारा। पक्ता मंदिर नाहिं विचारा॥ चोरी जारी सबै बिसारी। ढीले भये सभी व्योहारी॥ अरु साधुनकी चृंती धारी। बालक युवा जैरठ नरनारी॥ रहे नहीं वै खोटे मनके। भये तपस्वी कृश सब तनके॥ दो० जो कक्कु गाड़ो द्रव्य गृह, करी न ताकी आंट।

राखि लिया षटमास का, अरु सब दीन्हा बांट ॥
जिते धनिकतिनसब यह कीन्हा। हते अनाथ तिनहि देदीन्हा ॥
कहें परस्पर धन कहा करिहें । छठे महीना पांछे मरिहें ॥
यही समिक उपजा बैरागाँ । सकलहिन्द्रयन का रस त्यागा ॥
पीके लगे भोग सब जगके । सहजं काम तब छूटे अधके ॥
सबकी दशा एक जो भई । मौत जानि करि चिन्ता ठई ॥
दिन दिन दुर्बल होते जावें । हरिहोका जप ध्यान लगावें ॥
एक एक दिन लागे प्यारा। मजन करें जिगन्यारा न्यारा॥
हठ अरु वाद न कोऊ ठाने । इक इक घरी अमोलिक जाने ॥
कहें कि खोवें तो कित पावें । कथा कीर्तन सों चित लावें ॥
कथा कीर्तन जितं तित होई । साधु समागम है गये सोई ॥
घरघर शुभ कर्मन ब्योहारा । धर्म पकड़ि अधरम सब हारा॥
ज्यों ज्यों दिवस अवधिके आवें । घने घने शुभ कमें कमावें ॥
दो० जाको होवे मौतभय, जगमें लगें न वित्त ।

शुकै रामकी ओरही, बहुत लगावै हित्त ॥ उन पुरुषनकी यह गति भई। जगकी चाल डारि सब दई॥ लाड़ चाव ब्योहार न कोई। ब्याह सगाई पुत्र न होई॥ काम कोध नहिं उपजै मोहा। लोम मान नहिं प्रीति न द्रोहा॥

१ चाल २ वृद्ध ३ प्रेम ४ गुणों का गान करना ॥

ऐसे रहि शुभ कर्म जु करें। सदा मौत से सव जन डरें।।
सहज सहज फिरि वहांदिन आया। डरे नहीं शुभकर्म कमाया॥
आपसमें कहें हमको क्या है। यमकी मार नरक मय नाहै॥
राजा जान्यो वह दिन आया। अपना सेवक तुरत पठाया॥
कही कि फीज सबै वनि आवें। कतल करन परजा को धावें॥
फीजें सजिकरि ठाढ़ी मई। आज्ञा श्रोर दृष्टि जो दई॥
राजाके मन ऐसी आई। उन सब पुरुपन लेहुँ बुलाई॥
सांचे सबंही के इतवारी। फेरि बुलावो अवकी वारी॥
यही शोचि फिरि शीश उठाया। श्राज्ञाकारी निकट बुलाया॥
दो० कामदार सों यों कही, वैसो पुरुप बुलाय।

जिनमें मिलिनैठा प्रथम, हरिसों ध्यान लगाय।।
फिरि उनिहंन को लियो चुलाई। मिलि नैठा सनका सुखदाई॥
कहीिक सन मिलि सुरित उठानो। रामओर को ध्यान लगानो॥
अज्ञा होय सोह तुम मानो। मेरा दोप कळू मत जानो॥
मोको अज्ञा होय सो करिहों। अपने हिर्य नेकनिहं धरिहों॥
राजा कि मिलिध्यान लगाया। ऐसा शब्द गगनसों आया॥
राजा में अन नकिस दियाहै। सकल प्रजाको शुद्ध हियाहै॥
जिन पर मोको कोप भया था। तिनके कारण खड्ग लियाथा॥
सर्व प्रजा सो नातें डारी। करिसुकर्म हरिमिक सँभारी॥

दो० ताते अज्ञा यों दई, रची कुटुँव घरवार । शुभकर्मन को कीजिये, खोटे कर्म्म निवार ॥ राजाकही खोछि हम दीजै । अज्ञाभई सोई अव कीजै ॥ स्रोछि श्राँख कर जोरिके भाखे । वक्से गये तुम्हारे राखे ॥ जो तुम कही सोई अव करें । वचन तुम्हारे हिरदय घरें ॥ राजा कही यही तुम कीजो । रामनामको संगी छीजो ॥ ' गुरुको ध्यान धरो मनमाहीं। विपति जासुसों आवतनाहीं।। अपनी त्रिया त्रियाकरि जानो। परितरियाको माता मानो॥ परधन को पाहनं सम देखो। शुभकर्मनको करो विशेखो॥ बोलो सांच झूंठको नाखो। निन्दा हिसा नेक न राखो॥ है रहियो सबके सुखदाई। करुवा वचन न बोलो माई॥ जो व्यवहार करों सो सांचा। लोक प्रलोक न आवे आंचा॥

दो० भाषत श्रीशुकदेवजी, सुनौ चरणही दास । राजा ने उपदेश दै, खोई सबकी त्रास ॥

पिरि वे पुरुष बिदा है आये। हिर राजाके वचन सुनाये।।
जिन बातनसों बकसे सारे। सो रिखयो तुम हिये मँझारे।।
जिज्ज्वल कर्म भूलि मित जैयो। हिरकी मिक्त माहँही रिहयो।।
सुनिकरि आपसमें फैलाई। एक एक ने सुनी सुनाई॥
सबने मानी निश्चय कीन्ही। प्रकट सुअपनी आंखिन चीन्ही॥
हाथ कँगनको दर्पण केहा। जैसी करणी भुगते जेहा॥
सुतिभये लागे न्यवहारा। रामभिक्तको लिये सँभारा॥
किह शुकदेव चरणहीदासा। सकल प्रजा रहे उमगहुलासा॥

दो॰ चरणदास सुनिये श्रवण, मैं उपदेशूं तोहिं। जो पहिले हरिको भजे, पाञ्चे दुःख न होहिं॥

कथा कहीं इक और पुरानी। करणी करें सुसमुक्ते प्रानी।। इन्दुनाम इक ब्राह्मण हुता। जाके दश सुत अरु इक सुता।। सुता व्याहि दइ घरकी हुई। जाके पीछे माता मुई॥ पिता मुवा दश पुत्र रहेथे। आपसमें सब बैठि कहेथे॥ ऐसी कछ ज करणी कीजे। जगमें ऊंची पदवी लीजे॥ इकने कही हूजिये सूपा। सुन्दर देही भरी अनूपा॥

१ पत्थर २ जाहिर ॥

तेज मुल्कमें होवे भारी। हुकुम जुमानें नर अरु नारी॥ श्रीर एक ऐसे उठि वोला। सावधान है अन्तर खोला॥

दो॰ राजाही का हुकम तो, थोरेही में जोय।
ऐसी करणी कीजिये, भूपचंकवे होय॥
एकद्वीप नौखण्ड में, जाको पूरो राज।
एक और उठि बोलिया, यह भी श्रोछासाज॥
चक्रवर्ति॰ में इन्द्रं बड़, देवन हूँ को भूप।
उम्र बड़ी आनँद बड़े, दुखकीलगैन धूप॥

करणी करत इन्द्रही लोगा। होकर राजा कीजे भोगा।। जहाँ अप्सरा नृत्य करत हैं। सुन्दर अधिकी रूप धरत हैं।। और बड़ा भाई यों भाखा। सुरपितहूको नाहीं राखा।। कहा कि पदवी ब्रह्माकीसी। और न दीखे काहू हीसी॥ जाके एक दिवसही माहीं। चौदह इन्द्र सर्व है जाहीं॥ सब ब्रह्मण्ड आसरे वाके। विनशिजायँ मिटिजावें जाके॥ तीनि लोकका पिता वही है। वेद पुराणन माहँ कही है॥ करणी करिकरि ब्रह्मा हुजे। ऐसी पदवी क्यों नहिं लीजे॥

दो॰ सगरे यों उठि बोलिया, सत्य सत्य यह बात । ऐसाही अब कीजिये, ठहराई सब अात ॥

दशहू करन तपंस्या लागे। पारबह्मकी ओरी पागे।। अधिक तपस्या कीन्ही भारी। मास सुखिगया दीखें नारी।। हाड़ लचां चिपटी रहगई। लोहू धातुं कछू ना ठई।। सब जन चित्रहिसे रहगये। कठिन तपस्या करते भये।। फूलपात जलहू नहिं लीन्हा। ऐसा तप दशहूने कीन्हा।। तन त्यागे दूजेही जन्मा। दशहू म्रात हुये जो बह्मा॥

१ चारों दिवाओं का राजा २ खाल ३ वीर्य ॥

जिनके दश ब्रह्माण्ड बने हैं। एकएक तिनमाहिं उने हैं॥ करणी कबहुँ न निष्फल जावै। जो मनधारे सोई पावै॥

दो० करणी सों भये इन्द्रहु, करणी ब्रह्मा सोय।
करणी सों ईश्वर भये, शुकदेवा कहै योय।।
दश हजार इक बीसही, वर्ष तपस्या कीन्ह।
हरिजाको बदलो दियो, मांगो सो वर दीन्ह।।
चारी ग्रुगके माहिं जो, करणीही परधान'।
ग्रुरु शुकदेवा कहत है, चरणदास उरश्रान।।
उज्ज्वल कर्मान के कियें, दिनदिन उज्ज्वल होय।
मनमें उपजे भक्तिही, प्रेम पदारथ सोय।।

चरणदास तुम करणी कीजो। याही में मन नीके दीजो।।
ऐसा जन्म बहुरि निहं पैहै। बीतिजाय पुनि बहु पिछते हैं।।
मनुष देह को दुर्लभ जोनी। याको पा शुभकरणी ठानी।।
यो देहीं में करीं कमाई। जाय स्वर्ग्म में नौनिधि पाई।।
भक्तिकरी देहीं के माहीं। जा बैकुण्ठ सु आये नाहीं।।
या देहीं में ज्ञान भया है। जीव बह्म जो होय गया है।।
मुरुख करणी को निहं जाने। कथनी कथिक थिबहुत बखाने।।
थोथी कथनी काम न आजै। थोथा फटके उदि उदि जाने।।

दी० कथनीही के बीचमें, लीजो तत्त्वं विचार।

सार सार गिह लीजियो, दीजो हारि असार ॥ योथी कथनी वहीं जु जानौ । बिन करणी जो करें बखानौ ॥ लोक प्रलोक न शोभा पार्वे । बिक बिक बिक खाली रहिजावै॥ कथनी के शूरा बहु जाने । करणी में कायर अरु याने ॥ शूरा वहीं जु करणी करें । दया धर्माले सन्मुख और ॥

१ मुख्य २ पृथ्वी अप् तेज नायु आकाश ॥

पाँव धरे सो नाहीं उठाते। करणी करता चला ज जावे॥ फिरे जबहिं फल लेकर आवे। सो वह ऋरा मल्ल कहावे॥ कायर बीचिह सों फिरि आवे। सो वह करणी को त्रिसरावे॥ आपन खोट न जाने भोंदू। वह तौ कथनीही का गोंदू॥ दो० ऐसे जगमें बहुत हैं, वैसे जगमें नाहिं। कोई कोहिं देखिये, सतगुरु के मग माहिं॥

होनहार को वहुत बतावें। पै ताको कछु मर्म न पावें।। कहें कि होनी होय सुहोई। ताको मेटिसके निहं कोई।। याको समझ उपाय न करिया। श्रद्धा तिज कायरहें परिया।। समि निखट्दुं गृही महे। वेष धारि बिन करणी रहे।। जानतनाहिंजुपि छिलो करणी। अत्र के भई जु होनी भरणी।। परालब्धं अरु भाग्य कहावें। पिछिलो कर्मन से उपजावे।। ध्रवके करें सु आगे पावें। कछू कछू फल अभी दिम्बावें।। के काहू को मारि विशेलो।। के काहू को श्रशन खवावो। के काहू को गरि विशेलो।। के करि चोरी द्यूतिहं खेलो। के काहू को ग्रसा झेलो।। दोनों का फल आगे आवें। चरणदास शुक्रदेव बतावें।। प्रगट देखिये यहीं तमाशा। नीव ऊंच करणी परकाशा।।

दो॰ कोटि यही उपदेश है, यही जुसगरी बात। करणीही बलवंत है, यों शुकदेव दिखात॥ मनकी करणी ज्ञान है, परमातम लखिलेय॥ बह्यरूप है जाय जब, छूटे सबही भेय॥ भवसागर में भय घने, ताकी लगेन आंच॥ झूठेको भय बहुत है, भय नहिं व्यापे सांच॥

१ कोईकाम न करनेवला २ कर्म ३ जुवां ४ संसार ॥

करणीही सों पाइये, पारत्रहा का खोज । सतगुरु पे चिल जाइये, मेटे सबही सोज ॥

इच्छाब्रह्म करी सोइ करणी। ईश्वर रूप धराले धरणी।।
महतत् करि अहँकार जुकीये। तीनरूप उनको करिदीये।।
राजस तामस सात्त्विक जानो। एही त्रेगुण मनमें आनो॥
राजस सों जगको उपजावे। सात्त्विक सों पाले सिरजावे॥
तामस सों विनशावे तो । बहुत सृष्टि निहं सूपर ज़ो ।।
जो है तो वह कहां समावे। धरती का परमाण कहावे॥
योजन पंचास को इ बताई। वेद पुराणन में जो गाइ॥
धरती करणी ही सों ठाढ़ी। कछुवा शेष भये जो आड़ी॥
करणी ही सों घन वरसावे। वादल मिलती पवन चलावे॥
दो० करणी सों करतारही, धरा ब्रह्म का नावँ।

दा० करणा सा करतारहा, धरा ब्रह्म का नाव । माया भी तौ उन करी, खेळी बहु विधि दावँ ॥ कोई निराकार बतळावै । कोई निर्गण कहि समझ

कोई निराकार वतलावे। कोई निर्गुण किह समुझावे।। कोई कहें दोनों से न्यारा। है जु अकर्ता अलख अपारा॥ कहें कि माया कियो पसारा। जेता दीखें यह संसारा॥ तो कहु माया कितसों आई। अन्त यही हरिने उपजाई॥ वही सृष्टि का कारण काजा। वाने जगत प्यारकिर साजा॥ देह देह में वह दरशावे। चातुर हो चतुराई पावे॥ जैसे बरतन गढ़े कुम्हारा। सब में दीखें सिरजनहारा ॥ चित्र मध्य चित्रामी सृझें। सुरित लगाय लगाय उक्झें॥ जबहीं बनी बनाई नीकें। किह शुक्देवज्ञ अपने जीके॥

१ त्रह्मा विष्णु महेश २ रजोगुण त्रह्मा ३ तमोगुण श्विव ४ सतोगुण विष्णु ५ अंदाज ६ न देखपढ़नेवाला ७ वनानेवाला ⊏ तस्वीर ॥

दो० विना किये कञ्ज होयना, आपहि लेहु विचार । करणी देखी दूर लों, शोचा वारंवार ॥ चरणदास तोसों कहीं, उठि उद्यम को लाग। आलस सकल गवांयकै, विषयन में मतिपाग ॥ कारज लोक प्रलोक के, विन करणी हो नाहिं। करणी ही सों होतहें, करणी सबके माहिं॥ खोटे कर्म्मन सों दुखी, या दुनिया के बीच। करणी ही सों होतहै, नर ऊंचा अरु नीच।। संगति मिलि करने लगे, ऊंचे नीचे कर्मा। बुधि मैली जो होति है, खोवै अपना धर्मा॥ सतसंगति सों रहत है, धर्म कुसंगति जाय। चरणदास शुकदेव कहि, दोनों दिये दिखाय।। धर्म गया जव सत गया, अष्ट भई अति बुद्धि। तवहिंपाप अरु पुण्यकी, कछ् रही ना शुद्धि ।। पाप पुण्यही सत्य है, ठहरि रहा ब्रह्मण्ड । इन दोनों के मिटतहीं, होत खण्डहू खण्ड ॥ पाप पुण्य व्यवहार है, ताहि देखि प्रत्यक्ष । जाही सेती पंत यम, देवत गए। अरु यक्ष ॥ चौरामी अरु पुरुष सव, चंद सूर बौं जान । पाप पुण्य के फेर में, सबही पड़े पिछान ॥ पाप किये नरके पड़े, पावे दु:ख अपार । पुण्य किये सुख वहुत है, देखों दृष्टि उधार ॥ विरले जन को होत है, पाप पुण्य की सूझ। सोइ छुटै जग जाल सों, बहुतै रहे अरूम ॥

१घन्घ २ काम क्रोघ लोभ मोह मद मात्सर्य ३ सर्य ॥

लक्ष बात की बात है, कोटि बात की जान। पाप पुण्य सों जानिये, लाभ होय के हान।। करणी विन थोथा रहै, कळू न पावे भेत। विभव प्राप्त कहुँ होयना, कहें जु यों शुकदेव।।

होनी कहें जु वेभी सारे। करणी करते दृष्टि निहारे॥ विन करणी व्यवहार न चाले। नहीं तो बैठे रहजा ठाले॥ कृत्य करें सो भी यह करणी। विनया हाट पांड़िया वरणी॥ करणीही सों खावे पीवे। योग करें बहुते दिन जीवे॥ मन मांजे सबहो परकारों। करणीविन झूंठी सब आरों॥ करणीही सों सिधि है जावे। अष्टिसिद्धि करणी हों पावे॥ जीवन्मुकी करणो हेती। सुनिले सकल शास्त्रं सों तेती॥ गुरु सों निश्चय यहै जु कीनी। रणजोता में तुम को दीनी॥

दो० यह तौ धर्म जहाज है, मैं तोहिं दई निहार।
भवसागर मों डारियो, चढ़ै सो उतरे पार॥
बादवान पुनि खेइयो, दीजो ताहि चलाय।
पानी पाप निकासियो, नेकडु ना भरिजाय॥
चिद्र उतरे जो पारही, पानै सुख का धाम।
आनँदही आनँद छहै, करे तहां विश्राम॥

शिष्यवचन ॥

दो॰ धन्य श्रीशुकदेव हो, वचन तुम्हारे धन्य । सव संदेह भिटाय करि, निश्चल कीन्हो मन्य ॥ ब्यास पुत्र तुम मम गुरु देवा । करूं मान सी तुम्हरी सेवा ॥ मन में तुम्हरी घूजा साजू । तुमसों पूंचि करों सब काजू ॥ मेरे ध्यान शिताबी आये । जो थे सो सन्देह मिटाये ॥

१ सांख्ययोग भीमांसा न्याय वैशेषिक धर्मशास्त्र २ जो मन में की जाय ॥

में तो ध्यान करतही रहूँ। तुम्हरी मूरति हिरदय गहूँ॥
मेरे जीवन प्राण अधारा। में निर्द्ध रहों चरण से न्यारा॥
तुम्हरो चरणन दास कहाऊं। वार वार तुम पे बिल जाऊं॥
तुमहीं को ईश्वर किर मान्ं। पारब्रह्मा तुमहीं को जान्ं॥
और न कोई दृजी आसा। मो हिरदय में राखी वासा॥
दो० ध्यपने चरणहिं दास को, सब विधि दिया अधाय।
रतुतिकरूं तो क्या करूं, मोपे कही न जाय॥

इति श्रीगुरुचेलेका संदाद्धर्मजहाजसम्पूर्णम् ३॥



# त्रथ श्रीगुरुशिष्यसंवादत्रशृङ्ख योग प्रारम्भः॥

१ विष्यवचन

दो॰ व्यासपुत्रधनिधनि तुम्हीं, धनि धनि यह श्रस्थान ।

सम आशा पूरी करी, धनिधनि वह मगवान ॥

तुम दर्शन दुरलम महा, भये जु मोको आज ।

चरण लगो आपादियों, भये जु पूरण काज ॥

चरणदाम अपनोकियों, चरणन लियों लगाय ।

शिरकरधिरसवकञ्जदियों, भिक्तदर्ह समुभाय ॥

वालपने दरशन दिये, तवहीं सब कञ्ज दीन ।

वीज जु वोया भिक्तका, श्रव भया वृक्ष नवीन ॥

दिन दिन बढ़ता जायगा, तुम किरण के नीर ।

जब लगमाली ना मिला, तवलग हुता अधीर ॥

श्रक समुङ्गाये योगही, बहु भांती बहु अंग ।

जरधरेता ही कही, जीतन विंद अनंग ॥ अरु आसन सिखलाइया, तिनकी सारी विद्धि। तुम्हरी कृपा सों होहिंगे, सबही साधन सिद्धि॥ इक अभिलाषा और है, कहि न सक्टं सक्कचाय। हिये उठै मुख आयकरि, फिरि उलटी ही जाय॥ गुरुवचन॥

दो॰ सतगुरु से निहं सकुचिये, एहो चरणिह दास । जो अभिसाषा मन विषे, खोलि कही अव तास ।।

सतगुरु तुमं आज्ञादई, कहूँ आपनी बात। योगअष्टांग बुझाइये, जाते हियो सिरात॥ मोहिं योग वतलाइये, जोहै वह अष्टांग। रहनीगहनी विधिसहित, जाके आठो आंग॥ मत मारग देखे घने, द्यांसियरे भये प्रान। जो कुछ चाहौ तुम करो, मैं हों निपट अयान॥

गुरुवचन ॥

योगअष्टांग बुकाइहें, भिन्न भिन्न सब अंग । पहिले संयम सीखिये, जाते होय न भंग ॥

संयम काको कहतहैं, कही गुरू गुकदेव। सो सबही समुझाइये, ताको पार्वे भेव।

गुरुवचन ॥

प्रथम स्क्षम भोजन खावै। क्षुधामिटै नहिं आलस आवै॥

१ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ये अष्टांगयोग कहलाते हैं।

थोड़ासा जल पीवन लीजै। सूचम बोलै वाद न कीजै।। बहुत नींद भर सोवै नाहीं। दूजा पुरुप न राखे पाहीं।। खट्टा चरपरा खार न खावै। वीरज क्षीण होन नहिं पावै।। करें न काहू वैरी मीता। जगवस्तुकी रखे न चीता॥ निश्चल हे मनको ठहरावै। इन्द्रिनके रस सव बिसरावे॥ तिरया तेल नहिं देह छुवावे। अष्ट सुगन्धे अंग नहिं लावे॥ पुरुपन को राखें नहि आसा। गुरुका रहे चरणही दासा॥ दो० काम क्रोध मद लोभ अरु, राखेना अभिमान।

रहे दोनताई लिये, लगे न माया वान ॥ छल निहं करे न छल में आवे । दम्म झूठके निकट न जावे ॥ टोना यंत्र भूत निहं ध्यावे । झूठ जानक सब विसरावे ॥ धातु रसायिन मन निहं लीजे । झूठ जानि याहू तिजदीजे ॥ स्त्रांग तमारो वाग न जैये । आसन ऊपर वेठा रहिये ॥ हद है लगे युक्तिके माहीं । ताते विष्न होय कछु नाहीं ॥ हत्त्र आदि लों सुख संसारी । नेक न चाहे चित्त मँझारो ॥ सिमिटि रहे हिय माहिं समावे । ऐसे योग सधे सिधि पावे ॥ दो० ऋदि सिद्धि अरु कामना, तिनकी रखे न आस ।

मान बढ़ाई चपलता, त्यागे चरणहिं दास ॥ गहि संतोप क्षमा हिय धारे । संयम करिकरि रोग निवारे ॥ अहङ्कारको छोटा करिये । कुटिल मनोरथमन नहिंधरिये ॥ बसिये जितहि देश सुस्थाना । निर उपाधि धरती अस्थाना ॥ भली भूमि लखि गुफा बनावे । नीची ऊंची रहनः न पावे ॥

१ तेल, फुलेल, चोवा, चन्दन, कपूर, इत्र, केसरि, कस्त्री ये अष्ट सुगन्य कहलाते हैं २ मिथ्या वार्त बनाना ॥

श्रीस्वामीचरणदासजीकाप्रन्य

પ્રદ્

जिमीं वरावर चौरस होई। होय छदाव कि मधरी सोई।।
साँकर द्वार कपाटं छगावै। कहुँ छिद्र रहने निहं पावै।।
तामें वैठि योग तप कीजै। दूजो पुरुष न भीतर छीजै।।
किह शुकदेव चरणहीं दासा। जगमों रिहये सदा उदासा।।
दो० यह सब निश्चयही करें, योग युक्तिके साथ।
पिहछे ऐसा होय किर, पीछे साधन साथ।।
श्राठ अंग कहुं योगके, सुनो चरणहीं दास।
मेरे वचनन के विषे, चितदें करों निवास।।
यमके श्रंग प्रथम सुनि छीजै। दूजे नियम कहूँ चित दीजै।।
परयाहार पांचवां जानौ। छठे धारणा को पिहंचानौ॥
सतवें घ्यान मिटै सब वाधा। कहूँ आठवां श्रंग समाधा।।

धन्य धन्य तुम श्री गुरुदेवा । मेरे प्राणनाय गुकदेवा ॥ व्यास पुत्र तुम दीन दयाला । मम अनाय को कियो निहाला ॥ चाठ झंग मोहिं दिये सुनाई । अव कहु भिन्न भिन्न समुझाई ॥ एक एकको जुदा वखानो । जासों जाय दास पर जानो ॥

गुरुवचन

दो० एक एक का कहतहों, जुदा जुदा विस्तार । श्रवणन सुनौ विचारिकें, लैले हियमें धार ॥ अय यमअंग वर्धन

प्रथम कहाँ यम के दश अंगां । समभौ योग न होने भंगा ॥

१ केंबारा ६ प्राण अपान न्यान टदान समान ३ अहिंसा, सत्यदृ असत्-त्याग, ब्रह्मचर्य करना. काम, क्रोघ, लोम, मोह, मद मात्सर्य, तृष्णा इनसे पृथक् रहना, क्षमा, वैर्य, दया, आर्यव, मिताहार यानी सहम मोजन करना ये यमके दस श्रंग कहलाते हैं॥

प्रथम अहिंसाही सुन लीजे। मनकिर काहू दोष न कीजे।। कड़ु वा वचन कठोर न किंदे। जीवघात तनसों निहं दिहेंथे।। तन मन वचन न कर्म लगावे। यही अहिंसाधर्म कहावे॥ दुजे सत्य सत्यही बोले। हिरदे तौलि वचन मुख खोले॥ तीजे असते त्याग सुनीजे। तनमन सों कछु नाहिं हरीजे॥ तन चोरी के लक्षण नाखे। मनकी चोरी को निहं राखे॥ चौथा बहोवर्य बतलाऊं। मिन्न मिन्न किर ताहि सुनाऊं॥ दो० बहावर्य यासों कहें, सुनहु चरणही दास। आठ अंगं सो नारिकी, नेक न राखे आस॥

यती होय हढ़ काँछ गहीजे। वीर्य क्षीण निहं होने दोजे॥
मेथुन कहूँ अष्ट परकारा। ब्रह्मचर्य रहे इनसे न्यारा॥
सुमिरणितिरियाको निह करिये। श्रवणनसुरित रूप निहं धिरिये॥
रस शृंगार पढ़े निहं गावै। नारिन तो निहं हँसे हँसावै॥
हिए न देखे विष निहं दौरे। मुख देखे मन हो जा औरे॥
बात इकन्त करे निहं कवहीं। मिलन उपाय जुत्यागे सवहीं॥
स्पर्श अष्टम निकट न जावै। कामजीति योगी सुख्यावै॥
अष्टमकारके मेथुन जानों। इन्हें तजे ब्रह्मचर्य पिछानों॥
कहें शुक्रदेव चरणहीदासा। ब्रह्म सत्य में करे निवासा॥
दो० पँचवीं सुख्दाई क्षमा, जलन बुझावे सोय।
जोटक आवे घटविष, पातक हारे खोय॥

१ विद्या पढ़ना वर्त करना नित्यकर्म संध्यावन्दनादि करना मिक्षा मांगि कर मोजन बनाय गुरु को नैवेद्य लगाय भोजन करना इसे व्वह्मचर्य कहते हैं २ स्मरण, सुरति, शृङ्गारावलोकन, हास्य करना, दृष्टि सों त्रिया रूप देखना, मिलन उपाय, स्पर्श, एकान्त में वाचीलाप करना ये अष्टाङ्ग विषय के कहलाते हैं।।

कोई दुष्ट कछ् कहिजावो । गाली दैकर कोइ खिझावो ॥ के कोइ शिरपर कूड़ा डारो । के कोइ दुखदेवो अरु मारो ॥ बाकी कछ् न मनमें लावें । उलटा उनको शीश नवावे ॥ ऐसी क्षमा हिथे में लावो । बोलो शीतल अग्नि छुफावो ॥ छठाँ अंग धीरज का जानो । धीरजही हिरदय में आनो ॥ योगगुक्ति धीरज सों कीजें । सब कारज धीरज सों लीजें ॥ धीरज सों बेटे अरु डोलें । धीरज राखि समुिकर बोलें ॥ आनि परे दुख ना अञ्चलवें । धीरज सों हदता गहिलावे ॥ दो० धीरज रहा तो सब रहा, काहुसे न डराय।

सिंह प्रेत अरु कालका, धीरज सों डरजाय।।
दया सातवीं अब सुनि लीजें। सब जीवन की रक्षा कीजें।।
लख चौरासी का सुखदाई। सबके हित की कहें बनाई।।
रिहये तन मन बचन दयाला। सबही सों निर्वेर कृपालां।।
अठवें कहूँ आर्यवें खोलें। कोमलहृदय सों कोमलबोलें।।
सबको कोमल हिष्ट निहारें। कोमलता तन मन में धारे।।
कोमल धरती बीज बवावें। बढ़ें बेगि फूलें फल लावें।।
ऐसे कोमल हिया बनावें। योग सिद्धि करि पद पहुँचावें।।
यही आर्यवं लक्षण जानो। शुकदेवकहें रंगाजीतिपिछानो।।
दो० मिताहार जो नवें की, समझ लेंहु मनमाहि।

सत्युन भोजन खाइये, ऐसा वैसा नाहिं॥ खावे अन्न बिचारिके, खोंटा खरा सँभार। जैसाही मन होत है, तैसा करें अहार॥

सूच्म चिकना हलका खावै। चौथामाग छोड़ि करि पावै॥ वानप्रस्थ के हो संन्यासै। मोजन सोलह ग्रास गिरासे॥ अरु गृहस्थ बत्तीस गिरासा। आव नींद न बहुत न श्वासा॥ ब्रह्मचारी भोजन करें इतना। पठनमाहँ बीरजरहें जितना।। दशवां शौच पिक्तर रहिये। कर दातौन हमेश नहइये॥ जो शरीर में होवें रोगा। रहें न तन जल छूवन योगा॥ तो तन माटी से शुधि कीजे। अवअंतरकी शुधि सुनलीजे॥ राग द्वेष हिरदय सों टारे। मन सों खोंटे कर्म निवारे॥ दो० दशप्रकारका कहा यह, पहिल योगकी नीव। नेम कहूं अब दूसरा, सो है साधन सीव॥ अध नेमलंगवर्णन॥

दूजा अंग नियमं का गाऊं। भिन्न भिन्न सब झंग सुनाऊं।। पहला तप इन्द्री वश कीजै। इनके स्वाद सभी तिज दीजै।। खातें पीतें सोवत जागत। योगी इन्द्रिन कूं वश राखत।। तनकूं वश कर मनकूं मारें। ऐसी विधि तपका अँगधारे॥ दूजा अंग कहूं संतोषा। हानि भये निहं माने शोका॥ लाभ भये नाहीं हरषावै। ऐसी समुझ हिये में लावै॥ परारब्ध तन होय सु होई। सँकलप विकलपरखैनकोई॥ दो० तीजा आस्तिक अंग है, जाका सुनो विचार।

समझ समझ मनमें घरो, ताकों गहो संभार ॥
शास्त्र सुने परतीत जो कीजै । सत्तब्रह्म निश्चय करिलीजै ॥
बुध निश्चय श्रातम के माहीं । जगत सांच करिं माने नाहीं ॥
चौथा दान श्रंगं विधि होई । पात्र कुपात्र विचारे सोई ॥
एक दान उपदेश जु दीजै । भवसागर सों पार करीजे ॥
द्जा दान अन्न अरु पानी । दीजे कीजे बहु सनमानी ॥

१ इन्द्रियवश, संतोप, आस्तिक, शास्तिवतन, दान देना, ईश्वराराधन, सिद्धांतश्रवण, लाजयुक्त, तन्त्वदृद, जाप ये दशअंग नियमके कहलाते हैं।।

और पराये दुख की ब्र्मै। सुखदानी परमारथ सृष्टे॥ पंचम ईश्वर पूजा करिये। तन मन बुद्धि जहांले धरिये॥ है निष्काम तजे सब आसा। सेवा करे होय निजदासा॥ दो० पान फूळ जु भाव सों, सह सुगन्ध करि धूप।

शुकदेव कहें यों कीजिये, पूजा अधिक अन्पे।।
अठें सिद्धान्त श्रवण सुन वानी। किर विचार गहिये मनमानी।।
सार असार विचार ज कीजें। पानीको तिज पयको पीजे।।
अठसतगुरुसों निश्चय किरये। परित सँमारि हिये में धरिये।।
करणी करै तिन्हों से मिलना। वचनश्रयोगी के निहं सुनना।।
सतवां वही ज किहये लाजा। सो वह सकल सँवारन काजा।।
साधु गुरूसें लाज करीजें। तन मन डोलन नाहीं दीजे।।
करम विपर्यय सब परिहरिये। हिय आंखिन में लज्जा भिरये।।
शुकदेवकहै सुनिचरणहिंदासा। लज्जा भवन माहिं किर बासा।।
दो० कुटुंब मित्र जग लोगही, सबसूं कीजें लाज।

बड़ी लाज हीरिस्ं करो, नीके सुधरे काज ॥
अष्टम हूँ मित दृढ़ जो कि हिये । सो विशेष साधनकूं चिहये ॥
श्रम करमनकी इच्छा करनी । हो न सके तो भी हिय घरनी ॥
बहँके ना काद्व बहँकाये । कैसेहू निहं हले हलाये ॥
जग सुख देखि न मनमें आने । स्वर्गआदि सुख तुच्छहिजाने ॥
कोइ अस्तुति आदर किर सेने । कोइ कुमान किर गाली देने ॥
दोनों में निश्रल रहे जोई । शुकदेन कहें दृढ़मित है सोई ॥
नवयं जाप करें गिह मौना । मन जिह्वासूं कीजे जोना ॥
होयसके मन पनन गहीजे । गुरुमन्तर जप तामें कीजे ॥
दो० हिरगुरुकी अस्तुति पढ़ें, सो भी किहये जाप ।
शुकदेन कहें रणजीतसुनि, त्रैनिधि नाशें ताप ॥

दशर्वं समझौ होमही, कीजै दोय प्रकार । अँगन माहिं साकिल्ल कूं, वेद कहै ज्यों डार ॥ दुजै पावक ज्ञानकी, तामें इन्द्री होम । वाकूं परगट भूमि है, याकूं हिरदा भीम ॥

यमका श्रंग सभी कह दीन्हा । नेम कहा सोभी तुम चीन्हा ॥ निरेयोगही के मतजानी । सबके कारज को पिहंचानी ॥ श्रोपे योगं पहल ये चिहये । श्रुभकरमन के मारग गिहये ॥ जोये होय तौ होवे योग । नाहीं बहै जगत के भोग ॥ जज्ञासीकूं पहल सुनीजें । पाछे भेद योगको दीजें ॥ यम श्रुरु नियम दोऊ वतलाये । अच्छी नीकी भांति सुनाये ॥ अब तीजे श्रासन समझाऊं । जुदे जुदे किह सबै सुनाऊं ॥ योग पहिल श्रासनही साथे । आसनविना योग बरबादे ॥

## अथं आसनवर्णन॥

दो॰ चरणदास निश्चय करों, बिन आसन नहिं योग। जो आसन हद होय तो, योग सधे भिज रोग॥ चौरासीलख आसन जानों। योनिनकी बैठक पहिंचानों॥ तिनमें चौरासी खुग लीन्हें। दुरलभ भेद सुगम सों कीन्हें।। सो तुमकूं पहिले बतलाये। जिनकूं साधोंगे चितलाये॥ तिनमें दोय अधिक परधा नैं। तिनकूं सब योगेश्वर जानें॥ आसनसिद्ध पदम कहलावे। इनकूं करि निश्चय ठहरावे॥ अह आसन सब रोग भजावें। ये दो आसन योग सधावें॥ इन कूं साधे जो जन कोई। ध्यान समाधि लगावे सोई॥

१ नवलक्ष जलचर, दञ्चलक्ष नमचर, ग्यारहरूक्ष कृमि, बारहरूक्ष वनचर, चारिलक्ष मंतुष्य, तीसरूक्ष पशुयोनि इत्यादि चौरासीरूक्ष योनि हैं २ ग्रुख्य॥

# श्रीखामीचरणदासजीकाग्रन्थ ।

६२

चरणदास शुकदेव कहें यों। आसन दोनों वरणौ हैं ज्यों।।

अथ पद्मासनविधि ॥

पहिले आसन पदम बताऊं। ज्यों की त्यों मूरित दिखलाऊं।। पहिले बावां पांव उठावे। दिहनी जङ्घा ऊपर लावे।। दिहना पांव फेरि यों लावे। बांवीं साथल ऊपर राखे।। बावां कर पीछे सों लावे। बाम अँगूठा गिह तन तावे।। ऐसे हाथ दाहिना लावे। दिहन अँगूठा पकड़ हदावे॥ श्रीवालटक चिछक हिये आवे। नासा आगे दीठि लगावे॥ दिव्यहिष्ट हो कौतुक दरशे। कहे शुकदेव अभैपद परशे॥ दो० के हिरदे राखे चिछक, के सम राखे देह। के घोटों दोउ हाथ रखि, के अँगुठा गहिलेह॥

### अथ सिद्धासनविधि ॥

दूजा आसनसिद्ध जुकीजे। बावां पांव गुदाहिग दीजै॥ दाहिन पांव लिंगपर आवै। दृष्टि सुभुकुटी पे ठहरावै॥ अवरज जहां अधिक दरशावै। खुले कपाट मोक्ष गति पावै॥ आसन साधि न्याधि परिहरे। मुंख नींद जोपे वश करे॥ दो० एड़ी पावै पांव की, सीवन मध्ये राख। लिंग गुदा के मध्य में, मूल बोलिये साख॥

संयम स्रं इन्द्री गहै, राखे सरल शरीर । हिष्ट उठा मुक्कटी घरै, मिटे जु दोनों पीर ॥ दिहनी ळावे लिंगपर, भाग बराबर राखि । बारी बारी कीजिये, शुकदेवा कहे भाखि॥

अथ प्राणायामअंग वर्धान ॥

चौथे प्राणायामही, कहूँ सुनौ चित छाय । जाबल जीवे पनकूं, चढ़ै गगन कूं धाय ॥

पटचक्कर कूं छेदि करि, सुखमनही की राह। दलसहस्रके कमल में, पहुँचै करें हिरदे में अस्थान है, प्रान वायु का जान। वाके रोंके सबरुकें, वायुन में परधान॥ जैसे गंगा एकही, घाट घाट के नावँ। ऐसे प्राणिह वायु के, नावँ कहे बहु ठावँ॥ चौरासी अस्थान पर, चौरासीही वायु । तामें दश ये मुख्य हैं, बरणों सुनिये ताय ॥ प्राण अपान समानही, और व्यान , उद्यान । नाम धनंजय देवदत, क्रम किरकल जान ॥ दशवायू जो एकही, तिनमें दीरघ दोय। सोवे प्राण अपानहें, तिन्हें पिछाने कोय ॥ र्पाणजाय पाणैं मिलै, रहै शाणके प्रान। शुकदेव कहि वर्णन करूं, अब इनके अस्थान ॥

प्राणवायु हिरदे के ठाहीं। बसै अपान गुदा के माहीं।। वायु समान नाभि अस्थाना। कंठ माहिं बाई उद्याना।। व्यान जुव्यापक है तन सारे। नाग वायु सों उठे डकारे॥ पलक उधाड़ें क्रमबाई। देवदत्तसूं होय जँभाई।। किरकल वायु जु भूंख लगावे। मुखे धनंजय देह फुलावे॥ सब में प्राण वायु मुखजानों। सो हिरदे के मध्य पिछानों॥ हिरदाही देही के माहीं। जो कुल है सो झांही झांही॥ योगेश्वर ह्यांई फर्ल पावें। ह्यांसूं अनहद नाद जगावे॥ अथ चक्रवर्णन ॥

दो० अब चक र बरणन करूं, पाछे प्राणायाम । वरण्ं नारी सुषमना, सुधरे सबही काम ॥ हैं वै सुरति कमल की, छोटे और विशाल। मुलसुं लेकर शीशलीं, एकहि जिनकी नाल।। कुं० लालरंग पहिला केँहूँ चक्रधार तिहि नावेँ। चार पैंख'री तासु की हैं जु गुदा के ठावँ।। हैं जु गुदा के ठावँ देह ताही पर राजै। चारों अक्षर तहाँ देव गन्नेश विराजै॥ पवन सुरत ह्वां लैधरे खोछि कहें शुकदेव। दूजा छिंगस्थानही जाको सुन अब भेव॥ पीतबरण षट पैंखरी नामजु स्वाधिष्ठान। षट अक्षर जापे दिये ब्रह्मा दैवत बहा दैवत जान सँग सावित्री दासा। इन्द्र सहित सब देव तहां सबही का बासा॥ मणिपूरक चकर कहूं तीजा नाभि स्थान। नीलवरण दश पेंखरी दश अक्षर परमान॥ दो० विष्णु जहांका देवता, महालक्षिमी संग । चरणदास अब कहतहूँ, चौथे को परसंग ॥ अनहदचक हिरदयबिषे, द्वादशदल अरुश्वेत । शिवश'क्ती जहाँ देवता, द्वादश श्रक्षर भेद ॥ पँचवां चकर कंठ में, विशुद्ध नामजिहिकेर।

१ आधार,स्वाधिष्ठान, मिणपूरक, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा ये छः चक्र धरीर के अन्तर रहते हैं २ पंखुरी ३ सरस्वती ४ पार्वती ॥

षोड़श दल जीव देवता, षोड़श अत्तर हेर ॥ छठयों भोंहन बीच में, अज्ञा चकर सोय । ज्योति देवता जानिये, दो दल अक्षर दोय ॥ शिष्यवचन ॥

कमलों पर अक्षर कहे, समझ न आई मोहिं। कौन कौन अक्षर तहां, सतगुरु कहिये सोहिं॥

#### गुरुवचन ॥

पहिला कमल अधार सुनाऊं। वशषस अक्षर वरण बताऊं।। दूजा कमल जु स्वाधिष्ठाना। बा भा माया रल जु बखाना।। वृतिये मणिप्रक जो किहये। डा ढा णा ता था ही लहिये॥ दा धा ना पा फा जो गाये। ये दश अक्षर वरण बंताये॥ वौथे चक्र अनाहद माहीं। द्वादश अक्षर वरण बताहीं॥ का खा गा घा डा जो जान। चा छा जा झा अट ठ जुमान॥ पँचवां षोड्श विशुद्ध जो आछे। आदि अकार अकार सुपाछे॥ छठा जो अज्ञा चक्कर-मानों। हंस वरण दो अक्षर जानो॥

दो॰ भवँर गुफा मंडल अखँड, तिरवेणी जहँ न्हान।
नित परबी जहाँ होत है, करें पाप की हान।।
उलट पवन वेधे षटन, ऊपर पहुंचे जाय।
शुकदेव कहें चरणदासज्, सुषमन सहज समाय।।
कमलसहस दल सातवां, शीश मध्यही वास।
तहां देवता सत्तगुरु, प्ररी करें जो आस।।
ह्यांतक सुषमन का सिरा, सो सातों की नाल।
हैं वे उलटे षट कमल, तले अपान वयाल।।
अपान वायुक्रं साधिकरि, ऊपर लावें मोड़।
जब होवे उलटे कमल, मुख अकाशकोओड़।।

r lu अपान वायु ज्यों ज्यों बढ़े, चक्र चक्र के पास । त्यों त्यों सीधे होय सब, पूरा जान अभ्यास ॥ अपान वायु आवे जबे, चक्र अनाहद माहिं। दश प्रकार के नादही, शनै:शनै:खुलि जाहिं॥

पहिले नाद सुनें जो ऐसा। चिड़ी चीकला बोले जैसा॥
एकि बार कहें यों चिन्न। दूजीबार कहें चिन चिन्न॥
श्रुद्रघंट ज्यों तीजी जानो। चौथी नाद शङ्क पहिंचानो॥
एंचवीं नाद बीन ज्यों गाजै। छठवीं उपज ताल ज्यों बाजे॥
सतवीं नाद सुरिल्या ऐसी। अठवीं उठे पखावज जैसी॥
नवे नफीरी नाद सुनावे। दशवें सिंह गरज उपजावे॥
नो तजि दशवें सूं हित लावे। अनहद सुनि अनहद होजावे॥
होय जीव सो ब्रह्म अगाधा। जो कोई सुने सुअनहदनादा॥

दो॰ खुलै जो अनहदनाद ज्यों, सोसाधन सुनि छेहु। जासों पहुँचै सिद्धि को, या करणी चित देहु॥ चकाधार सों खैंचि करि, अपान वायु सजलेह। स्वाधिष्ठान के पासही, तीन छपेटैं देह॥

याकीविधि सब तोहिं सुनाऊं। जैसे हैं तैसे समुझाऊं॥
पिहले मूल द्वार को शोधे। बंध लगाय अपान निरोधे॥
पिहले चकर में ठहरावे। खें चि दूसरे के दिग लावे।
वाके आसी पास फिरावे। दिहने तीनि लपेट लगावे॥
फिरि मिण्यूरक में पहुंचावे। फेरि अनाहद में लैजावे॥
अनहद खुले सुने सुखपावे। फिरिह्वांप्राण अपान मिलावे॥
हिरदय कंठ मध्य ठहरावे। संयम सों ताको परचावे॥
बंध दूसरो तहां लगावे। चरणदास शुकदेव बतावे॥

## े अष्टाङ्मयोगवर्णन । अष्टपदी ॥

पहिले अनहदनाद खुलैहिय उपरै। कंठ सु नीचे रोंकि ध्यान हाई धरै॥ जहांअपरबल होय जु अनहद शब्दही। फिरियों जानो जाय कंठ के मध्यही॥ तहां किये अभ्यास ध्यान राखेवना। होवे अधिकीनाद सुनै साघूजना ॥ केतक द्योसन माहिं ब्रह्म रन्धरकनै। जाय खुलै जहँ नाद सुरतिदे ह्वां सुनै ॥ शनै शनै यो होय जानेंकोइ साधही। हिरदय अरु व्रह्मलोक्लों एकैनादही ॥ मीठी और सवाद बहुतही पाइये। सतगुरु के परताप जहां मनलाइये।। **ब्रह्मलोककी बात सुनै होवै जुह्वां** । सबही सूझें वस्तु जुकछु होवें तहां।।

दो० अनहद के सम औरना, फल बरणे नहिं जाहिं।
पटतर कळू न देसकूं, सब कळु है वा माहिं॥
पांच थके आनँद बढ़ें, अरु मनुष्रा वश होय।
शुकदेवकहि चरणदाससुनि, श्रापअपनजासोय॥
नाड़िन में सुपमन बड़ी, सो अनहद की मात।
कुम्भक में केवल बड़ा, सो वाही का भात॥
मुद्रा बड़ी जु खेचरी, वाकी बहिनी जान।
अनहद सा बाजा नहीं, श्रोर न या सम ध्यान॥
सेवक से स्वामी भवें, सुनै जु अनहद नाद।

जीव, ब्रह्म हैजात है, पावै अपनी आद ॥ चरणदास अब कहत हूँ, वहीं जु प्राणांयाम । शुकदेव कहै ताके किये, पावै मन विश्राम ॥

बद्दत्तरहजार आठसोचोंसठनारी । सबकी जड़है नाभि मँझारी ॥ तिनमहँ दश नाड़ी शिरमौरी । पँच बायें पँच दहनी ओरी ॥ जिनमें तीनि अधिक परधान । इड़ा पिंगला सुषमनजान ॥ उनमें सुषमन अधिक अनूप। सो वह कहिये अग्नि स्वरूप॥ दश नाड़ी अस्थान बताऊं। ठौर ठौर तेहि कहि समझाऊं॥ दो० नाड़ि शङ्किनी गुदामें, किरकल लिंगस्थान। पोषा सरवन दाहिने, जसनी बार्ये कान ॥ गंधारी हम बामही, हस्तिनि दाहने नैन। नारि लंबका जीभमें, सब सवाद सुखदैन ॥ नासा दहिने अंगहै, पिंगल सूरज वास। इड़ा सुबायें ओर है, जहं ससियर परकास ॥ दोऊ मध्य में सुषमना, अद्भुत वाको भेव। ब्रह्म नाड़िहू कहत हैं, यों कह सो शुकदेव ॥ इडा ब्रह्मा जमुना जहां, सुषमन विष्णु निवास । और सरस्वति जानियं, येहो चरणहिं दास ॥ शिव पिंगल गंगा सहित, सो वह दहिने अंग। तिरवेणी याते भई, मिली जु तीनी संग । कबहुँ इड़ा स्वर चलत है, कबहूँ पिंगल माहिं। मध्य सुषमना बहत है, गुरु बिन जाने नाहिं॥ सोवह अग्नि स्वरूप है, बड़ी योग सरदार ॥ याहीते कारज सरे, ऐसी सुषमन नार॥ इनसों .प्राणायाम करीजै। पूरक कुम्भक

इड़ा पिंगला भारग थाकै। उलिट सुषमना चालनलागे।। बायें. खैंचना प्रक जानो। ठहरावन को कुम्भक मानो॥ फेरि उतारे रेचक वोई। प्राणायाम कहावे सोई॥ दो० इडा प्रवत प्रक करें करभक गांवे रोक।

दो॰ इड़ा पवन पूरक करें, कुम्भक राखें रोक।
रेचक पिंगल सों करें, मिटें पापके थोक।।
पिंगल रोकें पवन न जावें। इड़ा और सो वायु चढ़ावें॥ कुम्भककरि हिय चिन्नकलगावें। जितकातित मनको ठहरावें॥ सोलह मात्रा पूरक लीजें। चौंसिठ कुम्भकमें जपकीजें॥ रेचक फिरि बत्तीस उतारें। धीरे धीरे ताहि निवारें॥ पहिल पहिलही कीजें आधे। तीनि महीने ऐसे साधे॥ पिसे शागे फेरि बढ़ावें। दोय आठ अरु चारि चढ़ावें॥ बढ़त बढ़त ऐसेही बढ़ें। योंहीं चौंसिठ ताहीं चढ़ें॥ इड़ा वायुसों पूरक कीजें। पिंगल सों रेचक तजिदीजें॥ फिरि पिंगलसों पूरक धारें। बहुरि इड़ाहीसों निरवारे॥ ऐसे बारीवारी करिये। जीते प्राण वायु अध हरिये॥ होयसकें कुम्भक सरकावें। चौंसिठ से भी परें बढ़ावें॥

#### शिष्यवचन ॥

दो॰ चरणदास करजोरिकह, सुनौ गुरू शुकदेव। कौन समै याको करें, राति दिना कहिदेव॥ मात्रा कासों कहत हैं, जो बतलायो जाप। केतौ करें अहारही, जाको कहिये नाप॥

#### गुरुवचन ॥

ॐ बिन्दी के सहितही, ताहि मात्रा जान । बीजमन्त्र तासों कहत, प्रणव को पहिंचान ॥ कोमल भोजन कीजिये, आधी रिखये भूख। पवन बसे सुखसों जहां, तन निहं पाव दूख।। साठिघरी दिनराति की, आठ तासुके याम। लीजे वौथा भागही, कीजे प्राणायाम।। चारभाग ताके करे, चार समें ठहराय। चार चार घटिका करे, हद्बत चित्तलगाय।।

श्रीर दूसरी भांति सुनीजे। हो नसके तो याको कीजे॥ बारह ॐ पवन चढ़ावे। कुम्भक माहिं बीस ठहरावे॥ बारह पिंगल पवन उतारे। राति दिनामें चारहिबारे॥ फेरि बढ़ावे कुम्भक दुगुनी। केते द्योसन में फिर तिगुनी॥ फिर पिंगल सों पूरक लीजे। इड़ा बायु रेचकही कीजे॥ बिरिया एक इड़ा सों खेंचे। पिंगल दूजीबार जु एंचे॥ कबहूँ यासु कबहूँ वासों। रेचक करे जो पूरक जासों॥ कुंभक तिगुनी सो अधिकावे। होयसके जितनी सरकावे॥ दो० भांति दूसरी और सुनि, साधन अधिक अनूप। गुरु बिन भेद न पाइये, महा ग्रुप्त सों गूप॥

अष्ठपदी ॥

प्राण वायुकी युक्ति कहीं जेहि बातहै।

द्वादश अंगुल नासिका आगे जातहै।।
संयमही सों सहज ज उलट घटाइये।
शनैशनैही साध ज ताहि समाइये।।
अपान वायुको खेंचि प्राण घर लाइये।
फिरि बाहर सों रोंकि ज तिन्हें मिलाइये।।
तीनि कर्म पूरकके कुम्मकके कहे।

रेचकही के कर्म दोय निश्चय भये ॥
दो रेचक के कर्म प्रक के तीनहीं।
ये सबही रहिजायँ होय जब छीनहीं ॥
प्रक रेचक छुटै केवल कुम्भकयही ।
ठौर समैका बंध न राखे नाशही ॥
या किरियाको अन्त जानौ तुम ह्वां तहीं ।
प्राणवायु को रोंके कायाके महीं ॥
दो॰ साठहजार इकींसलख, सबके श्वास परमान ।
यह तो रोंके देहमें, जबलग एकहि प्रान ॥
याकेहू ये सौ दिना, साधन भवे जु सिद्धि।
केवल कुम्भक जानिये, पूरी हवे जु विद्धि ॥

#### अष्टपदी ॥

इतनी होने शक्ति रुकन जब श्वासकी ।
रहे नहीं परमाण जु गिनती मासकी ।।
द्वादशके सो बर्ष सहस के लाखही ।
चाहे जब लग रखे सांच यह साखही ॥
ग्रुप्त महा यह जान कठिन है साधना ।
कोटिनमें कोइ एक करें आराधना ॥
देखा देखी बहुत मनुष याकू लगें ।
कोई चढ़े परमान घने मगमेंथकें ॥
चरणदास यह समझि कहें ग्रुकदेवहीं ।
शनैशने सों करें पाय या मेनही ॥
दो० मूल बंध अरु खेचरीं, मुद्राही को जान ।
दोनोंके साधे बिना, होय अपान न प्रान ॥
स्वेचरि मुद्राकहूँ बखाने । जाको कोटिन में कोइ जाने ॥

सकल शिरोमणि योग मंझारी। ज्यों मनुषों में छत्तर धारी ॥ शीश फूल ज्यों गहनों माहीं। या बिन ताड़ी लागे नाहीं॥ साधन कर कर जीम बढ़ावें। सो ब्रह्मरंधरताई लावें॥ जरैताल वा ठौर कहावें। रसना सुं ह्वां वंध लगावें॥ जासूं पवन न सरकन पांवे। श्रवण नैनज् बाट रुकावें॥ प्राणवायु वाहर नहिं आवें। मुखनासा हो निकस न जावें॥ शुकदेव कहें चरणदास बताऊं। श्रागे मुलवंध समुझाऊं॥

दो॰ मूल वन्ध जानी यही, एंडी गुदा लगाव।

यक दहनी वार्वी कभी, सिध आसन ठहराव ॥

मूलवन्ध जा कारण दींजे । सो मैं कहूँ सबै सुनि लींजे ॥
अधार चक्रसूं पवन उठावे । स्वाधिष्ठानहिं के दिग लावे ॥
दिहनी और कूं ठाहि फिरावे । ऐसी तीन छपेट लगावे ॥
सीधा हो ऊपर कूं धावे। मणिपूरक चक्कर में आवे ॥
शनई शनई ताहि चढ़ावे । चक्कर चक्कर में पहुंचावे ॥
भूचकर के ऊपर ताईं। ब्रह्मरंश्र के छावे ठाईं॥
ऐसे षट चक्कर कूं शोधे। प्राण वायु को यों परबोधे॥
अपान वायु जो ह्यांतक आव। प्राण वायु हो सहज समावे ॥
शुकदेव कहे सुन चरणहिं दासा। सहज श्रून्यमें करें निवासा॥

अथ अष्ट प्रकार के कुम्मक वर्णन ॥

#### शिष्यवचन ॥

दा॰ प्राणायाम की विधि सबै, गुरु तुम दई सुनाय।
सो लेकरि हिरदे धरी, ताहि न देउं भुलाय॥
चरणदासके शीश पर, तुमहीं गुरु शुकदेव।
कुम्भक अष्ट प्रकार के, तिनको कहिये भेव॥
स्क्षण नाम स्वभाव गुण, जुदे जुदे समुद्याय।

# अष्टाङ्गयोगवर्णन् । चरणदास के मन विषे, सुनवेको अति चाय॥

#### गुरुवचन

अब आठौ कुम्मक कहूँ, नावँ भेद गुण रूप।
गुकदेव कहें परसिद्ध हैं, योगहि माहिं अनूप।।
प्रथमें कुम्मकही कहूँ, नावँ जु सूरज भेद।
दूजे ऊजाई सुनो, साधे छूटें खेद।।
शीतकार अरु शीतली, पँचवीं मस्नक जान।
छठीं जु अमरी नाम है, नीके समझि पिछान।।
नावँ मूर्छा सातवीं, अठवीं केवल होय।
स्णजीता सबसे बड़ी, आयु बढ़ावै सोय।।

पवन पूर प्रकही कीजै। पाछे बन्ध जलन्धर दीजै।। कुंभक रेचकके मिध जानौ। ह्याईं बन्ध उड्यान पिछानौ॥ पवन जोरही सूं गहि लीजै। अर्ध ऊर्घ संकोच न कीजै॥ मध्यम कीजै पिश्यम तानै। ब्रह्म नारिके माहिं समानै॥ नाड़ीं पवन खेंचिये ऐसे। सरिये सब संध्यान जुजैसे॥ अपान वायु कुं ऊपर लावै। प्राण बायु नीचे लै जावै॥ जोपै यह साधन बनि आवै। योगी बूढ़ा होन न पावै॥ तरुण अवस्था देखे ऐसी। नितहीरहै जानिये जैसी॥

### अथ सूर्यमेदन ॥

कुं॰ कुम्मक सूरज भेदही, पहिलें देहुं सुनाय।
सुख आसन के कीजिये, अथवा वज्र लगाय॥
अथवा वज्र लगाय, प्रक दहिने स्वर कीजै।
निख शिख सेती रोंकि, वायू कूं बन्ध करीजै॥

७४ श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ ।

बायें सेती रेचिये, होरै होरै जान । कपाल धोंकनीजानिये, चरणदास पहिंचान ॥ दो॰ वायु किरम पीड़ा हरै, कीजैं वारंबार । कुम्मक सूरज भेदनी, शुकदेव कहै हियधार ।

अथ ऊजाई ॥

अब ऊजाई कुम्मक सुनिये। समझ सीखमन माहीं ग्रुनिये।।
दोव सुर समकर पवन चढ़ावै। पेट कण्ठ छों ताहि भरावे।।
ताको रोंके दृढ़ करि राखे। सहजहड़ा सों रेचक नाखे।।
ऐसे जो कोई साधन करे। रोग सलेषम के सब हरे॥
हिरदय कण्ठ माहिं जो होई। कफका रोग रहे नहिं कोई॥
रोग जलन्थरही का मागे। मजै वायु दुख पावक जागे॥
बैठत चळत पवनको मरे। यही उजाई कुम्मक करे॥
चरणदास शुकदेव वतावे। तीजी शीतकार समुझावे॥

#### अथ शीतकार

दो॰ ओड़ जँभाई नासिका, लीजै खिंचै जु पौन।
ताहि कछ ठहरायके, छोड़ें मुख सों जौन।।
धीरे धीरे खें चिये, सीसी शब्द उचार॥
सुन्दर होवे तेजवन्त, अधिक रूप को धार॥
भूख प्यास ब्यापे नहीं, श्रालस नींद न होय।
तनचेतनही होत है, रहे उपाधि न कोय॥
यहि विधि साधतही रहे, होय योगिन में भूप।
चरणदास शुकदेव कहि, कुभ्मक यही अनूप॥

अथ शीतली

कहूँ शीतली कुम्मक आगे। जो कोइ करें भागतिहि जागे। तालु मूल जिह्ना वल सेती। प्राण वायु पीवें कर हेती॥ कुम्भक राखे सबतन माहीं। ढीला गात रमावे ह्वाहीं।।
नासा सेती रेचक कीजे। एकमास सिधिहो सुखलीजे।।
पीजे पवन जीभको मोहे। सहजे छोहे नासा ओहे।।
दोनों रंधरसे तिज दीजे। यों अभ्यास पूर करिलीजे॥
ताप तिली गोला ज्वर होई। वाके तनमें रहे न कोई॥
देह पुरानी नूतन होय। तीनि वरष साधे जो कोय॥
जैसे सांप केंचुली मोहिं। श्वेत बाल तिज काले होहिं॥
काहू मांतिका दुख नहिं न्यापे। भूख प्यास तिसभाजे आपे॥

#### अथ मिस्रका ।।

दो॰ अवकहुँकुम्भकभिका, पित कफ वायु नशाय॥ अगिनि बढ़ै अभ्याससों, तीनि गांठि खुलिजाय॥

श्रासनपद्म सुयाविधि करें। बामजंघ दहिनो पग धरें।। बावों पग दहिनी पर लावें। जांघनसों दोलहाथ मिलावे।। श्रीवा पेट बराबर राखें। श्रागे सुनु शुकदेवा भाखें।। सुख मूंदे रेचे नासासूं। पूरक चपल करें श्वासासूं॥ रेचक पूरक ऐसे कीजें। वारंवार तजे श्रक लीजें॥ जैसे खाल लोहारा भरें। रेचक पूरक आतुर करें॥ करत करत जबहिं यकिजावें। नेक ठहरि दूजी विधि लावें॥ फिरि पूरक सूरजसों करें। पवन उदरके माहीं भरें॥ तर्जनि अँगुली सों हढ़ रोंकें। नासामध्य धारकरि जोखें॥

दो० कुम्भक पिछली भांतिकरि, रेच इड़ासों वाय। कफ पित वायु नशायके, लेवे अग्नि बढ़ाय॥ कुण्डलिनी देवेजगा, यह कुम्भक सुखदाय। करे जुहित व्रत धारिके, चरणदास चितलाय॥ कुण्डलिनी सरकायके, बेधे तीनों गांठ।

ऐसी पँचवीं भिस्त्रका, रहे न कोई आंठ ॥ ब्रह्मनाड़िका के छिद्र माहीं। रोंकिरही सुखदेरहि ह्वाहीं॥ छाय लपेटें ,नाभी ठाहीं। दृढ़ह्वै वैठी सरके नाहीं॥ सवा बिलस्त कि जाकीदेही। तामें अस्थित जीव सनेही॥

सवा बिरुस्त कि जाकादहा। ताम आस्थत जाव सन्हा ॥ शक्ति नागिनी यही ज किहये। याके भेद गुरूसों छिहये॥ महा अपरबर जागे नाहीं। ताते नर सव मरिमरि जाहीं॥ कोइ इक योगी ताहि डुळावे। सुपमन वाट गगन लैजावे॥ बहारंत्र में जाय समावे। छगे समाधि वहुत सुखपावे॥

जो क्छ होय सो कहा न जावै। चरणदास शुकदेव सुनावै॥

दो० शिव शक्ति मे लाभ वय, रहे न द्वितिया भाव । कुण्डलिनी परवोधका, जो कोइ करै उपाव ॥

शिष्यवचन ॥

न्यास पुत्र शुकदेवजी, किरिपाकरी दयाल । चरणदास आधीनही, समको भयो निहाल ॥ एकबार फिरि खोलिकै, कुण्डलिनी समुझाव । याके सबही भेद को, सुनबेको अतिचाव ॥

गुरुवचन ॥

फिरभी तोसों कहतहों, कुण्डलिनी विस्तार। ताके सगरे भेदही, सुनिकै हियमें धार॥ नाभिस्थान नागिनि रहे, कुण्डल शशी अकार। प्राण पियारा वही है, आगे सुनो विचार॥ कुंभक कर्म्म कोई करें, देवें शक्ति जगाय। जैसे लागी लिएका, नागन शीश उठाय॥ सीखी गुरूसों कुंभकसाधै। नीकी विधि ताको अवराधे पवन ठवकलग ताहि जगावै। तब ऊरधे को शीश उठावै॥ नाभि ठौर ताका है वासा। पद्मराग मणि ज्यों परकासा॥ सात लपेटे वाई जानौ। ताते शक कुण्डली मानौ॥ नाड़ी सहस लगी हैं वाको। सोपर छुटी जानिको ताको॥ जिनमें तीन नारि अधिकाई। इड़ा पिंगला सुषमन गाई॥ तिनके माहिं शिरोमणिसुपमन। नालकमल जानतयोगी जन॥ जायपहुंचि ब्रह्मरंधर ताहीं। ऊरध कमल सातवें माहीं॥ आवन जोन पवन की बाटा। सकत चढ़न ऊरधका घाटा॥ कहि शुकदेव चरणहीं दासा। आगे कहूं जुहो परकासा॥ दों० नागिनि सुक्षम जानिये, बाल सहस वा भाग।

शुकदेव कहें अंकारही, रक्त बरण ज्यों नाग ॥ कुंभक हो अत्यन्त जब, तब ऊरधको जाय । ब्रह्मरंत्र में आयकर, घड़ी दोय ठहराय । अमृत का करि पानही, पूरण हो अभ्यास । उड़ते देखें सिद्धि तब, वाको माहिं अकास ॥

पे देखत है नेन विनाहीं। चहै करें छीछा उन माहीं।। खेचर मिछि खेचर हैं जाने। यह भी शक्ति उड़रें छगें समाधा। यह तो किहये खेछ अगाधा।। शिवशक्ती उहरें छगें समाधा। यह तो किहये खेछ अगाधा।। शिवशक्ती जहाँ मेछा होई। होय लीन मन उनमन सोई।। योग युक्ति किर याको पाने। परासक्त अपने बल छाने।। चाहै अर्द्ध ठोर लेआने। जब चाहै उर्ध छैजाने।। कबहूं हिरदयके मिध आने। याही को आपनपों जाने।। इच्छा करें सिद्धि की जैसी। होय प्राप्त सो वेगिहि तेसी।। चहै अस्थूछ सूद्दम तन धारूं। वैसाही होय जाय सबारूं।।

कि शुकदेव सुन चरणिहंदासे । जो कुंडलिनी हृदयप्रकासे ॥

दो॰ कुण्डलिनी परकाशही, भौरा एक अनूप। सोउ प्रकाशत है तहां, सुवरण कोसो रूप।। हिरदयमें उजियारही, होत चपल यहि भांति। जैसे घूमर मेघमें, बिजलीही दमकाति।।

किह शुकदेव चरणदास बताऊं। और अनुठी सिद्धि सुनाऊं।। चाहै परदेही में बरूं। अपनी कायाको परिहरूं।। रेकच प्राणायाम प्रतापै। कुण्डिलनी जो अपनी आपै।। रेकक किये बाहरे आवै। परकायामें जाय समावै॥ अस्थित होय जाय ज्यों जानो। सदा विराजत ऐसे मानो॥ ऐसे पहिली देह गिरावै। ज्यों मिणको डोरा तिजजावै॥ जब चाहै अपने घट माहीं। परासक्तही आवै ह्वाही॥ काया पलट कहत है याको। कोइक योगी जानत ताको॥

दो॰ चाहै तनको छोड़ करि, देह कलप धरि और। मनमानै जहँ गवनकरि, फिरि आवै अपठीर॥

#### अथ आमरीकुम्भ ॥

छठी ज कुम्भक श्रामरी, सुनिये चरणहिदास । शुकदेवा हों कहतहूँ, तामें करो बिलास ॥ जैसे मृंगी धुनिकरें, यों उपजे हिय माहिं ॥ दोनों स्वरसों कीजिये, परगट सुनिये नाहिं ॥ बलसेती धुरक करें, यही शब्द लें साथ । मृंगी कीसी धुनि सहत, रेचे मन्द सुहात ॥ या अभ्यास के किये से, चित चंचलरहें नाहि । योगीश्वर लीला करें, चिदानन्द के माहिं ॥

# अथ मूर्च्छी ॥

सतवीं कुम्भक मूरछा, पूरक ऐसे होय।
स्वेंचत होवें सोरसा, मेघधार ज्यों जोय ।
बन्ध जलन्धर दीजिये, सहज कण्ठ तल ताज।
रेचित वाई मूरछित, होय यही पहिंचान॥
सुखदायी सुखदी करन, कही सोह शुकदेव।
केवल कुम्भक आठवीं, गुरुसों पावें भेव॥
पूरक रेचकहीं सहित, ये कुम्भक करि लेहि।
केवल कुम्भक आश्रधरि, यह साधत लोग।
बलपावें वश्रपीन हो, और भजैं तन रोग॥

#### अथ केवल कुम्भक ॥

आयु बढ़ावे सिद्धिदे, लागे और समाधि। केवल कुम्मक गुण भरी, बिन परमाण अगाधि।। केवल कुम्मक जब सधे, तब ये सब रहि जाहिं। जैसे सूरज उदयते, तारे सब लुकि जाहिं॥ केवल कुम्मक योग में, ज्यों नगरी में भूपं। रेचक पूरक के विना, जैसे बँधा जु कूप॥ सो तुम सों पहिले कही, विधिगति सब समुफाय। सो सुनि तुम हिरदयधरी, देहीना बिसराय॥

प्राणायाम बड़ातप सोई। प्राणायाम सों बल नहिं कोई॥ प्राण वायुको यह वश लावे। मनको निश्वल करि ठहरावे॥ आयुर्दायको यही बढ़ावे। तनमें रोग रहन नहिं पावे॥ पाप जलावे निर्मल करे। उपजे ज्ञान तिमिर सब हरे॥ योग युक्ति की जड़ यह जानो। याहि टेकगहि करना ठानो॥

अिं आसनसों याको कीजै। नवो द्वार पटनीके दीजै।। पांची इन्द्रीके रस पेलो। इड़ा पिंगला सुपमन खेलो।। किं शुकदेव चरणहीं दासा। प्रत्याहार सुनि विषै निरासा।। इति चौथाप्राणायामअंग सम्पूर्णम्॥



(ħ '

# अथ पांचवांत्रत्याहारश्रंग वर्णन ॥

00g

दो०-प्रत्याहार जो पांचवां, समझाऊं चर्णदास । शुकदेवकहकहुँखोलकरि, नीके समझौ तास ॥

प्रत्याहार पांचवां किहये। सो योगीको निश्चय चिहये॥ विषय और इन्द्री जो जावै। अपने स्वादन को छलचावै॥ तिनकी ओर न जाने देई। प्रत्याहार कहावै एई॥ रोंकिरोंकि इन्द्रिनको लावै। ध्यान आतमा माहिं लगावै॥ जैसे कञ्जुआ अंग समेटै। रंक शीतकाला में लेटे॥ जैसे माता पूत खिलावे। बालक वस्तू कों ललचावै॥ सरप आग अरु शस्तर कोई। कछ् और दुखदायी होई॥ तिनको बालक नाहीं जाने। पकड़नको दोड़े मन आने॥

दो ० — बालक जानत है नहीं, दुखदायी सब एह। जो पकरूंगा हाथ से, दुख पावेगी देह।। माता जानत है सबे, खोंटी खरी विकार। राखे सुतको खें चिकरि, वारंवार निहार।। ऐसेही बुधि ज्ञान सों, पांची इन्द्री रोक। विषय ओरसों फेरिये, लहे न अपना भोग।।

ज्यों ज्यों इनको भोगदे, परबल हाती जाहिं। विना भोग होहीं नहीं, वह वल रहे जुनाहिं।। नैन ज भोगें रूप को, और गन्ध को घान। पटरस भोगें जीमही, शब्दिह भोगे कान।। त्वा भोगि अस्पर्शको, वाढ़े अधिक विकार। पांचों इन्द्री जानिले, इनका यही अहार।। इनसेमिलिमिलि मनिबगिड़ि, होयगयाक छुऔर। इन्द्री रोके मन रुके, रहे ज अपनी ठौर।। ज्यों ज्यों होनें प्राणवश, त्यों त्यों मनवश होय। ज्यों ज्यों इन्द्री थिररहें, विषयजाय सब खोय।। ताते प्राणायाम करि, प्राणायामहिं सार। पहिले प्राणायामकर, पीछे प्रत्याहार।।

इति प्रत्याद्वारअंगसम्पूर्णम् ॥



# ऋथ षष्टधारणाऋंग वर्णन ॥

() \$\delta \text{\$\delta \text

दो॰ तत्त्वनकी कहुँ धारणा, तिन्में करें प्रवेश । शनई:शनई: साधिकरि, पहुँचें निर्भयदेश ॥ पहिले भूमि धारणा कीजे । ठीर कालजेमें चितदीजे ॥ पीतवरण चौकोर अकारो । विधि दैवत है तहां विचारो ॥ प्राण लीनकरि पांचधड़ीहीं । चित अस्थिर होवेगा जबहीं ॥ यासों पृथिवीको वश करिये । यही धारणा जो चित धरिये ॥ हिरदे से उपर जल जानो । कण्ठतई ताको पहिंचानो ॥ चन्दफांक अरु श्वेत अकारो । हृषीकेश तहँ देव निहारो ॥ ह्यां हूं पांच घरी अस्थापे । प्राणलीन करि चितदे आपे ॥ ज्यापेना विष काहूं विधिको । शुकदेवकहैंफलजलकेसिधिको ॥

दो॰ कण्ठसे ऊपर तालुका, लो पावक अस्थान। लालरंग तिरकोन है, रुद्र देवता मान ॥ तहां लीन करि प्राणको, पांच घड़ी परमान । भय व्यापै नहिं ज्वालको, अग्निधारणा जान ॥ जाके आगे वायु है, भृकुटीलों मर्याद । मेघ बरण षटकोन हैं, ईश्वर देवत साथ ॥ प्राणलीन तहँ की जिये, पांच घड़ी रे तात । पैंहै खेचर सिद्धिही, तत पदही है जात ॥ ब्रह्मरंघ्र आकाश है, बड़ा जु तत्त्व न माहिं। श्याम बरण ब्रह्म देवता, योगी जहां सिराहिं॥ प्राण लीनघटि पांचकरि, पांचे मुक्ति अनूप। व्योमतत्त्व की धारणा, जहां छाहँ नहिं घूप ॥ पृथ्वी संग लकारही, जल के संग बकार। पानक संग रकार है, मारुत संग मकार ॥ पंचम तत्त्व आकाश ही, सब के ऊपर जान। अत्तर जहां हकारही, शुकदेव कहें बखान ॥ पहिलि धारणा थंभनी, दूजी द्रावण होय। तीजी दहनी जानिये, चौथी म्रामनी सोय।। पँचवीं नाम जु शंखिनी, इनकी छेवी जान । शुकदेवा अब कहत है, आगे और विधान ॥

गुरु की प्रथम धारणा लीजै। अपना रूप उन्हीं सा कीजै॥

ऐसे ध्यान सभी सुधि पावै। जैसी धारे सो होयजावे॥ वेगिहि सव साधन सिध आवै। आलस कायरता भजिजावे॥ लोक परलोक सभी सुख लेवे। जो गुरु को ऐसो व्रत सेवे॥ दूजे परमातम की धारण। मुक्तिदेन अरु बंध निवारण॥ धारनसों चित घना लगावै। सिमिटि सभी श्रोरनसों आवै॥ जो कञ्ज होय सो श्रागेहि आगै। टेक पकरि मारग में लागे॥ चरणदास शुकदेव बतावै। सती शूरमा ज्यों मन लावै॥

दो॰ प्राण वायुकी धारणा, परमेश्वर पहिंचान।
परमातम हो जात है, जोपे रोके प्रान।।
बारह मात्रा सों चढ़े, ह्वां तक पहुँचे जाय।
बारह से अरु छानवे, कुम्भक में ठहराय।।
यही धारणा अंग है, शनै शनै कर ध्याव।
याते दुगुनी ध्यान में, प्राण वायु परचाव।।
दूजा जानि समाधि छो, ध्यानहिं सेती एहु।
पांच सहस अरु एकसी, चौरासी गिनिलेहु॥

इति घारणांगसम्पूर्णम् ॥

excellence

# ऋथ सातवांऋंग वर्णन ॥

शिष्यवचन ॥

दो० अंग धारणा का कहा, सो धारा चितमाहिं। ध्यान अंग बरणन करों, में रहुँ चरणन छाहिं॥

#### गुरुवचन ॥

चरणदास अब ध्यान सुन, कहूं तोहिं समुझाय। कहिशुकदेवसोसुनिसमुझि, करो ताहि चितलाय॥ ध्यान जु चारि प्रकार के, कहूं जु उनकी रीत। पदस्थ पिंड रूपस्थ है, चौथा रूपातीत॥

#### अथ पदस्थच्यान ॥

हिय पदपंकज ध्यानकरि, फिरि करि सारी देह।'
नखिशखलों छिविनरिखकें, चरणन में चितदेह।।
कै कुंभकही कीजिये, ह्वां प्रणव का जाप।
मन निश्रल हो सहजमें, भाजें त्रैविधि ताद॥
पदस्य ध्यान याको कहें, करें सो जाने भेव।
पिंडस्य ध्यान वर्णन करें, खोलि खोलि शुकदेव।।

#### अथ पिंडस्थच्यान ॥

ब्रह्म सोई यह पिंड है, यामें किर किर वास ।
कमलन के लिख देवता, लहो परापत तास ॥
सोधे सिगरे पिंडको, षट चक्रहु को ध्यान ।
शोधत शोधत आचढ़े, भवँर गुफा अस्थान ॥
तिरवेणी संगम बहै, ज्योति जहां दरशाय ।
सातजन्म सुधि होय जब, ध्यान करें मनलाय ॥
आगे कमल हजार दल, सतगुरु ध्यान प्रधान ।
असृत द्रवे बहिचलें, हंस करें जहाँ न्हान ॥
ऊपर तेजहि पुंज है, कोटि भानु परकास ।
शून्य शिखर ताऊपरें, योगी करें विलांस ॥

## अष्टाङ्गयोगवर्णन् । अथ रूपस्थध्यान् ॥

रूपस्य ध्यानको भेद सुनि, कीजै मन ठहराय। देखे त्रिकुटी मध्य है, निश्चल दृष्टि लगाय॥ ध्यान किये पहिले जहाँ, अगन फूल दृष्टाय। केते द्योसन माहिंहीं, दींप ज्योति प्रकटाय॥ शनै शनै आगे जहां, दीपमाल द्रशाय। फिरि तारों की मालसो, दामिनि वहु दमकाय॥ बहुत चन्द सूरज घने, देखे कोटि अनन्त। अणुज्यों करि सूभर भरे, ध्यान माहिं दरशन्त॥ क्षिलिल झिलमिल तेजमय, भासे सब संसार। तन मन उपजे सुख्यना, आनन्द अधिक अपार॥ जल अथाह में इवज्यों, देखे दृष्टि उघार। जो दीखे तो नीरही, दश दिशि अपरम्पार॥ यही ध्यान प्रत्यक्ष है, गुरू कृपासों होय। कहि शुकदेव चर्णदासकरि, तन मन आलस स्नोय॥

#### अथ रूपातीतध्यान ॥

रूपातित शुन्यच्यानहिंजानो । शून्यहि को परब्रह्म पिछानो ॥ त्रिकृटी परे शून्य अस्थान । सो वह कहिये पद निर्वान ॥ चिदानन्द ताकी हिय आनो । वाहीं में मनहीं को सानो ॥ आठपहर जहं चित्त छगावो । याके कीन्हे सों छयपावो ॥ ज्यों अकाश में पक्षी धावै । धावत धावत दृष्टि न आवै ॥ बहुरि अवानकं दीखे आई । वह ध्यानी ऐसा है जाई ॥ इसप्रमशून्यकाअधिकीध्याना । सब ध्यानन में है परधाना ॥ सो योगी यह लहे ठिकाना । सायुज्यमुक्तिहोइ जायनिदाना ॥ श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ

्रह्

दो॰ यासों लगे समाधिही, निद्रा कहिये योग। ध्याता होवे लीनही, रहेन त्रिपुटी रोग॥ सतवाँ कहाजु ध्यानहीं, अठवीं कहूँ समाधि। ज्ञान ध्यान जहँ वीसरे, तहां न विद्यावाद॥ इति ध्यानाङ्कसम्पूर्णम्॥

इति ह्यानाङ्गसम्पूणम्

# ऋय ऋठवां समाधि ऋङ्गवर्णन ॥

#### अप्टपदी छन्द ॥

अठवीं कहूँ समाधि लक्षण वर्णन करूं।
तोको सव समुझाय तेरी दुविधा हरूं।।
जवहीं लगे समाधि योगी आनन्द लहें।
योग भया सिध जानि क्रिया कोइ ना रहें।।
मिलि ध्याता अरु ध्यान एक होव जहां।
दूजारहे न भाव मुक्ति वर्तें जहां।।
निरत्पाधि निर्खेद ऐसा वह देश है।
करम भरम अरु धरम नहीं कोइ लेश है।।
आपार है न कोय सकल आशागरें।
चिन्ताका दुख नाहिं न्नासना सन्न जरें।।
पंच विषय जहं नाहिं नहीं गुणतीनहीं।
होवे नहां स्वरूप जीवता श्लीनहीं।।
जान्नत स्वप्न सुपोप्ति जहां होवे नहीं।
चोथे पद को पाय होय जहँ लीनहीं।।

ऐसे कहैं शुकदेव सुनौ चर्णदासही। यह निर्द्धन्द्ध समाधि करों जहं वासही॥ दो॰ जहां कछू गम ना रहें, विद्या वेद न वाद। ऋधिसिधि मिटि आनंदल हैं, ऐसी शून्य समाधि॥

### अप्टपदी छन्द ॥

तहां किये । परवेश रहै (न अकारही। रूप नाम ग्रुण किया यही साकारही।। पाप पुण्य सुख दुःख जहाँ नहिं पाइये। सतमारग कुछ धर्म न देत दिखाइये।। भूख प्यास अरु उच्च जहां नहिं शीत है। हुषे शोक नहिं नेक वैर नहिं पीत है।। इन्द्री मन नहिं रहत गलत है जात है। सिध साधक शुरु शिष्य न भाव रहात है।। उडुगन चन्द्र न सूर न दिवस न रात है। त्वंपद ईश्वर ब्रह्म न जान्यो जात है॥ में नीर श्लीर में क्षीरही। जैसे जल असि पद में यों जीव नीह में नीरही।। मिटे (मिटि जाय जु आपा थोकही। परमातम आतम बंध न मोषही॥ ना ऐसे कह शुकदेव यों होस समाधि में। वैसाही हैं जाय सोई था आदि में॥ दो॰ हुता आदि प्रमातमा, विवडिंड लगा विकार। मिलि समाधि निर्मल भवै, लहे रूप ततसार॥ अष्टपदी छन्द

जहँ आतमदेव अभेव सेव्य नहिं सेवहै। स्वामीजी ह्यां नाहि प्रजा नहिं देव है।। नौधा नेम न प्रेम ज्ञान नहिं ध्यान है।। जड़ चेतन कड़ु नाहिं सुरित नहिं ज्ञान है।। विधि निषेध नहिं भेद अन्वैवितरेकना। निश्चय अरु व्यवहार कछू तामें न ह्या।। उत्तम मध्यम भाव न शुभ ना अशुभहै। सिंह सर्प डरनाहिं श्री शस्तर कोन भै॥ पावक दग्ध न करें बहावें जल नहीं। हाँ नहिं पहुँचै काल न ज्वालाहै तहीं।। ऐसा भवन समाधि भाग्य सों पाइये। त्रजि के जक्त उपाधि तहां मठ छाइये।। यतन करें छख माहिं और सब भेषही। कोटिनमें कोइ होय समाधी एकहीं॥ ह्वांतक पहुंचे जाय सोई सिध साध है। कहै शुकदेव पुकारि जु किठिन समाधि है।। दो० भक्ति योग अरु ज्ञान की, त्रैविधि कहुँ समाधि। गुरू मिलै तौ सुगमहै, नाहीं कठिन अगाधि॥ अथ भक्तिसमाधि ॥

सब इंद्रिन को रोंकिके, किर हिर चरणन ध्यान। बुद्धि रहे सुरत रहे, तो समाधि मत मान॥ ध्याता त्रिसरे ध्यान में, ध्यान होय लय ध्येह। बुद्धि लीन सुरत न रहे, पद समाधि लखिलेह॥

४ श्रवरा कीर्चन स्मरण पादसेवन अर्चन वैदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन ॥

#### अथ योगसमाधि ॥

आसन प्राणायाम किर, पवन पंथगहिलेहि ।
 षट चक्कर को छेद किर, ध्यान शून्य मन देहि ॥
 आपा विसरे ध्यान में, रहै सुरित निहं नाद ।
 ळीन होय किरिया रहित, ळागे योग समाध ॥

अथ ज्ञानसमाघि ।।

जबलगतत्त्व विचारिकरि, कहैं एक अरु दोय।
ब्रह्मत बांधे रहे, ह्यांलग ध्यानहिं होय॥
में त्यह वह भूलि करि, रहे जू सहज स्वभाय।
आपा देहि उठाय करि, ज्ञान समाधि लगाय॥
ज्ञान रहित ज्ञाता रहित, रहित ज्ञेय अरु जान।
लगी कभी छूटे नहीं, यह समाधि विज्ञान॥
पूछे आठों अंग तें, योग पंथ की बात।
शुकदेव कहे तामें चलों, गुरू कृपा ले साथ॥

इति समाधिअङ्गसम्पूर्णम् ॥

# अथ छहीकर्महठयोग वर्णन ।

ব্রুটিট্রিট

शिष्यवचन ॥

दो० अष्टांग योग वर्णन कियो, मोको भई पहिंचान । छहोकर्म हठयोग के, वरणो ऋपानिधान ॥

#### गुरुवचन ॥

पहिले ये सब साधिये, काया होने गुद्धि। रोग न लागे देह को, उज्ज्वल होवे बुद्धि॥

अरु साधा पटकर्म बताऊं। तिनके तोंको नाम सुनाऊं॥ नेती थोती वसती करिये। कुंजर करम रोग सब हहिये॥ न्योली किये भजै तन बाधा । देखिदेखि जिन गुरु सों साधा ॥ त्राटक कर्म दृष्टि उहरावै। पलक पलक सों लगन न पावै

### े अथ नेतीकर्म ॥

क्कं ॰ मिही जु सूत मँगाय कै, मोटी बाटै डोर। ऊपर मोम रमाय के, साधे उठकर भोर॥ उठकर भोर, डेढ़ वालिश्त की कीजै। ताको सीधी करै, हाथ अपने, में लीजे ॥ नासा रंघ्र में मेल कर, खींचे ऋँगुली दोय। फेरि विलोवन कीजिये, नेती कहिये सीय।। दो० कान नाक अरु दांत को, रोग न ज्यापे कोय। उज्ज्वल होवै नैनहीं, नित नेती करि सोय।।

### अथ घोतीकर्म ॥

धोती कर्म यासों कहें, पट्टी सोलह हाथ। कोढ़ अठारह नाभवें, करें जु नित परभात॥ कुं० चौड़ी अंगुल चारिकी, मिही वस्त्र की होय। जलमें भेय निचोय करि, निगल कंठ सों सोय ॥ निगल कंठ सों सोय, सिरा बाहर रहि जावै। फेरि निकासे ताहि, पित्त कफ दोऊ लावे।। काया हो वै शुद्धही, भजै पित्त कफ रोग। शुकदेव कहें धोती करम, साधै योगी लोग॥

# ् अष्टाङ्गयोगवर्णन ।

#### अथ वर्मस्तीक

तीजे वस्ती कर्महीं, कहीं सुनी चितलाय। किया करें गन्नेसही, कुंजी तहां लगाय।। कुंजी तहां लगाय।। कुंजी तहां लगाय, मूल को धोवन कीजै। पसारन संकोच सुरति दै यह करि लीजै॥ नीर गुदासों खेंच करि, थाँमै उदर मंझार। कब्बू डोल अस बैठकर, फिरि दे ताहि उतार॥ दों० यहीं जु वस्ती कर्म है, गुरु बिन पावे नाहिं। खिंगगुदा के रोंग जो, गर्मी के निशजाहिं॥

#### अथ गजकर्म

गज कर्म याहीं जानिये, पिये पेट भरि नीर। फेरि युक्ति सीं कादिये, रोग न होय शरीर।।

#### अथ न्योलीकर्म

न्योळी पदमासन सों करें। दोनों कर घुटनों पर धरें।। पेटरु पीठ वरावर होय। दहने वायें नळे विलोय।। मेळ पेटमें रहन न पावें। अपान वायु तासों वश आवे।। तापतिळी अरु गोला शूळ। होन न पावें नेक न मूळ।। जो गुरु करिके ताहि दिखावें। न्योंळी कर्म सुगम करि पावे।। और उदर के रोग कहावें। सोभी वै रहने नहिं पावे।।

### अथ त्राटककर्म ॥

त्राटक कर्म टकटको लागै। परक परक सों, मिले न ताकै॥ नन उघारेही नित रहै। होय दृष्टि थिर शुकदेव कहै॥ आँख उलटि त्रिकुटीमें आनो। यह भी त्राटक कम्में पिछानो॥ जेते ध्यान नैन के होई। चरणदास प्रण हो सोई॥ हर श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ । दो० कपाल भांति अरु धोंकनी, वाधी शंख पखाल । चारि कर्म ये औरहें, इनहिं छहों के नाल ॥ इति त्राटककर्म ॥

# **अथ खेच**ीमुद्रा ॥

0000000000

शिष्यवचन

दो० एक बार फिरभी कही, मुद्रा पांच दयाछ। मोसे रंक अधीनपर, होकर वहुत ऋपाल।।

गुरुवचन ॥

अप्टपदी ॥

आगे मुद्रा तोहिं कही समुझाइया।
फिरिंभ कहूँ अव खोलि सुनौ चितलाइया।।
पिहले मुद्राखेचरी को साधन भनूं।
जैसे आगे करी सवी ऋषि मुनिजनूं॥
ताते जलके कुरले करि जुवगाइये।
तापाखे चौवस्त को चूरण लाइये।।
जिह्वा हाथमें पकरि मर्दन खीलनकरे।
दोहनताननकरे वहुरि दशनन धरे।।
फिरि करि खीलन ताहि खेदनिहं कीजिये।
तोत् ज्यों किटजाय यत्न सोइ लीजिये।
वहारंभ्र को धोयकै मैल निवारिये।
वायें अँग्रुठे ऊपर कागको धारिये।।
सहज सहज सरकायकै आगे लाइये।

यह सब साधन कठिन गुरूसे पाइये।।
दो अँगुली कृंचीस्नंकरि मेलना।
जिह्वा उलटी राख जु नितप्रति खेलना।।
यह उपाय षट मास करें तजिमानही।
रसना यों बँधिजाय चढ़े अस्थानही।।
दो० चार काज यासूं सरें, फलदायक बहुमांति।
योग माहिं बड़ भूपहें, अधिकीजाकीकांति॥

#### अष्टपदी ॥

एक जु प्राणायाम जीभसूं कीजिये। दूजे बन्ध उड्यान यहीसूं दीजिये॥ तीजे करि करि ध्यान निरिख जहुँ ज्योतही। चौथे अमृत पिवै खुलै तहँ सोतही।। सैंचे त्रिकुटी पाट सहज अरु फेरिये। द्रवे सुधा' रसनीर जहां मन अमृतही के स्वादको कौन बखानई। जो कोइ ऋँचवे हंस सोह पुनि जानई ॥ दिन दिन पल्टें देह रक्त दूधाभवै। बीसबरस अरु चार माहिं ऐसा हवे।। इच्छाचारी होय छत्तीसमै । बरस सब लोकन में जाय अपनी शक्ति ते॥ दो० जेते विष व्यापे नहिं, रोग न दहे शरीर। जो कोइ पीवे युक्तिसुं, कामधेनु को क्षीर॥ भूख प्यास अरु नींद के, रहे न तीनी लेव। नाद बिन्दु गुटका बँधै, कहै यही शुकदेव ॥

१ अमृत ॥

तीन महीने चार का, बालक गोदी माय। ना वह पीवै नीरहीं, अन्न नही वह खाय ॥ वह तौ जीवै दूधसूं, वाकूं वही जुकाम। लगो रहे माताकुचन, निसरे एक न याम ॥ अमृत पीवै योगिया, ऐसे चरणहि दास । पहरहु यह छांड़े नहीं, कामधेतु को पास ॥ ऐसे धारे तो बने , सुधा रसाला संत। दिविकायाहोजायजब, धनिकहै कमलाकंत ॥ **आठ पहर लागारहै , पीवै कै कै ध्यान**। में कहा जैसाही बने, परसे पद निरवान ॥ भेद गुरूसे ये लहै, और छिपावै वाहि। जोजोफलयाके अधिक, होय परापति तांहि॥ योगेश्वर अरु देवता, मुनी ऋषीश्वर जान । रखवारे वाके घनें, करन न देवें ध्यान॥ टेक गहै सो जापिये, और करें ह्यां ध्यान । यति सती अरु गुरुमुखी, जाकी ऐसीआन।। बड़ी जु मुद्रा खेचरी, मुख में याका वास । जो कहिमें शुकदेवजी, जानलेहु चरणदास ॥

#### अथ भूचरी मुद्रा ॥

दूजी मुद्रा भूचरी, नासा जाको वास।
प्राण अपान जुदी जुदी, एक करे चरणदास।।
जितकीतितरखपाणको, वा घरलाय अपान।
ताहि मिलावे युक्तिस्ं, करि करि संयम ध्यान।।
जब वह जीते पवनकूं, मन चंचल ठहराय।

गगन चढ़न की आश हो, कहैं शुकदेव सुनाय।।
गुदाद्वार बंध दीजिये, एँड़ी पांव लगाय।
श्वासन सिद्धज्ञकीजिये, मन पवनावश लाय।
श्वपान वायु जब वशभवे, ऊरध खेंच चलाय।
सनई सनई जाचढ़े, प्राण वायु हैजाय।।

#### अथ चाँचरीमुद्रा ॥

तीजी मुद्रा चाँचरी, जाको नैनन वास।
नासा आगे दृष्टिक्, राखे मन धर आस।।
अंगुल चार नासिका आगे। चित अस्थिरकरि देखन लागे॥
खुले पांच तत करें जु कोई। मन अरु पवन जहां थिर होई॥
फिर ह्वांसू नामा परि आवै। अचल टकटकी तहां लगावै॥
जहँ बहुतक अचरज दरसावै। विभव स्वर्ग के आगे आवै॥
जितसू पलट तिरकुटी माहीं। ध्यान करें कहुँ अन्त न जाहीं॥
दीरघ तारासा परकासै। उदय होय सूरज ज्यों मासै॥
चित चेतन दोन मेला करें। ले उपजे अरु दुविधा हरें॥
यही चाचरी मुद्रा जाने। चरणदास याकूं पहिंचाने॥

#### अथ अगोचरीमुद्रा ॥

कहूँ अगोचरि चौँथि मुद्रा । तामें मुख पावै योगींद्रा ॥ यामुद्राका सँरवन बासा । शुकदेव कहें सुन चरणहि दासा ॥ दो० ज्ञान सुरति दोउ एक है, पलट अगोचर जाय । शब्द अनाहद मेंरते, मन इन्द्री थिरपाय ॥

### **अथ** उनमनीग्रद्रा ॥

पँचवीं मुद्रा उनमनी, दशवें द्वारे वास । सिद्धसमाधि मिले जहां, दग्धहोय सब आस ॥ ' श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ

`६६

श्रानंदि आनँद जहां , तहां न काल कलेश । तीनों गुन निह पाइये, ह्यांनिहें मायालेश ॥ जीवातम परमात्मा, होय जाय वा ठौर । ध्याता ध्यानन ध्येह जहूँ, तहांन किरिया और ॥

#### महावन्घसाघनविधि॥

महाबन्ध तोर्हि पहल बताऊं। पाछे मुलवन्ध समझाऊं।। वायां पाँव सिवन गिह दींजे। मूल द्वार एँड़ी बँध कींजे।। दिहनी जंघ जंघपर लावे। गलमुख आसन नाम कहावे॥ राखे चिन्नुक हृदय पर लाय। पवनराह प्रव को जाय॥ प्यान त्रिक्टी संयम करें। प्राण वायु हिरदे में धरें॥ महाबन्ध ऐसे किर साथै। गुरू प्रताप याहि श्रीराधे॥ विना पुरुष तिरियाकुं जानो। बन्ध बिना मुद्रा पहिंचानौ॥ निरफल जायपुरुष बिन नारी। महाबन्ध विनु मुद्राधारी॥ माहिं कण्ठके ध्यान लगावे। सुरत निरत ह्वाईं ठहरावे॥ दो० महाबंध अस्थत करें, सो योगी है जाय। पवन पंथ मुंदित करें, ध्यान कण्ठ में लाय॥

शशियरकूं सूरज पर छावै। रेचक पूरक पवन फिरावै॥
महावंध करें अभ्यासा। अमृत अचवे बुझे पियासा॥
जरा मृत्यु देही नहिं आवै। महा बंध तीनो गुन पावै॥
जठर अग्नि परचे बहुभारी। निशिदिन माहिं करें अठवारी॥
पहर पहर भर पवन भरीजे। प्रथम अल्प अभ्यास करीजे॥
तिय सेवन तापन नहिं करें। काम अग्नि काया नहि जरें॥
दो० ऐसी विधि साधे पवन। योग पंथ धरि पाय।
पहर पीछला बनत जन आयुरदा बिद्जाय॥

#### अथ मूलवंघ ॥

मूळबंध अब कहतहूं, अपान वायु वश होय। ऊपर कूं खेंचन करें, मिले प्राण में सोय॥ कमळ कमळ सीधे भवें, नामि तले हो राह। आगे मारग सुगम हो, पहुँचै योगीनाह॥

मूलबंध गुण ऐसा होई। वायुअधोगति जाय न कोई॥ रेता जरभ यासूं सभै। दिन दिन आयु सवाई 'वधै।। यास्ं कारज सब वनिआवे। रोगरक्त को सभी नशावे॥ योगी पहिले मा आराधै। अपान वायु कूंनीके साधै।। श्रव में मूलवंध बतलाऊं। ज्योंका त्यों साधन दिखलाऊं।। गुदाबास याका तुम जानो । गुदा द्वार बंधनदै ठानो ॥ बायें पांव कि एँड़ीसेती। मूल द्वार रोकें करिहेती॥ जरभही क्टं खेँचन कीजे। शुकदेव कहे नीके सुनलीजे ॥ अरु कबहूं मन ऐसीधरै। आसन पदम करन कूं करै॥ कपड़े की इकगेंद बनावै। गुदा मध्य कसबंध लगावै॥ योंभी वायु सधे वा मांती। जोपे लगारहे दिनराती॥ ्पवन तले की ऊपरजावे । प्राण अपान सहज मिळजावे ॥ नाद बिंद रल मिलजा दोई। एकवर्ण साधै जो कोई॥ योग माहिं यह भी परधान । बूढ़ी देह पलटहो ज्वान ॥ जटर'अगन बाढ़े अधिकाय। जो चाहे तौ बहुतै खाय।। सुन चरणदास कहै शुकदेव। ज़ो गुरु पूरा देवै भेव॥

अथ जलंघरवंघ ॥

दो० मूळबंध तोसूं कहा, गुण कह तब समुझाय। बंध जळंधर कहतहूं, सुन सरवन करि चाय।। तीजा बंध जलंधर जानी। कंठ वास ताका पहिचानी।।
प्रीवा लटक चिन्नक हिय लावे। कंठ पवन रोके परचावे।।
हिरदे प्राण प्र किर रहिये। बंध जलंधर यासूं कहिये॥
उरध पवन नीचे को जाय। अरध पवन ऊरधकूं लाय॥
उदर मध्य लै ताहि बिलोय। बहारप्र जा पहुँचे सोय॥
इह विधि ब्रह्मपंथकूं धावे। सहजै सहजै मध्य समावे॥
जरा मरण जहँ भय नहि न्यापे। लहै अमरपद होरह आप॥
चरणदास शुकदेव बतावे। जोपे बंध उड्यान लगावे॥

#### अथ उड्यानवंघ ॥

दो० बंध उड्यान आगे कहा, जिह्वा उछट छगाय। कान आंख मुख नाकके, स्वर सब बंधकराय॥ इह सुबंध महिमा अधिक, छागे बजर किवाँर। सातद्वार की बाटहो, निकसे नाहिं बयार॥ पांची मुद्रा बंध सब, दिखछाया यह देश। •शुकदेव कहेरणजीत सुन, और कहुं उपदेश॥

#### अष्टपदी छन्द् ॥

चौरासीही जानि जुआसन योगके। सिद्ध पदम तिनमाहिं बड़े ही थोकके॥ बहुनारिनके माहिं जु नौनारीभनी। तिन में सुषमन जानबड़ी गुरुसूंसुनी॥ तीनि बंधके माहि मूलकूं जानिये। सुद्रौही में बड़ी खेचरी मानिये॥ वासुनमें परधान प्राणकूं देखिये। सबकुंभकहूं माहिं केबलबढ़ि लेखिये। बानी चारो मध्य पराही गाइये।

चार अवस्थामाहिं तुर्या विड्गाइये।।
परम शून्यको ध्यान परेसूंहे परे।
याकीसम कोइ नाहिंध्यान तिनको धरे।।
अजपाहीके जाप बराबर औरना।
शीलदयासे मीत न कोई देहमा॥
पूजन में बिड़ जान जुआतमकी करे।
ज्ञानसमान न दान सकल विपता हरे॥
गुरुसा रच्चक और नहीं कोइ लोकमें।
योग गुक्तिसा स्वाद नहीं कोइ भोकमें॥
कह शुकदेव सुनौ रणजीतही।
वड़ी बड़ी जोगांसे खोल तुमकूं जुदी॥

#### छन्द ॥

अमरी करते बजरी रोंके बजरी करतें बाई।
रोंके चींक साधना करिके नासालेहु जँमाई।
जल संयमस्रं नमकुं देखें संयम नादसुं ज्योती।
संयम पवन होय थिरकाया सो वशा राखें मोती।
जिया विद्यावे मृत्यक्वोदे बढ़ी होय न काया।
संयम नींद विंदनहि जावे यह शुकदेव बताया।।
दिहने स्वरमें भोजन कीजे बायें स्वरमें पानी।
दिहने स्वरमें अमरी रेचे देह न होय पुरानी।।
दिहने स्वरमें जलस्रं न्हावे बायें स्वरमें लक्की।
शिव आसनस्रं सोवन कीजे नारिन कीजे सक्की।
पावकस्रं तापन नहिं कीजे जो तापे तो नेना।
भोजन गरमं न खट्टा खावे फटे झिरे नहिं मैना।।

दो० गरमीही के रोग में, चन्द चला रवि बन्द । शीत रोग सूरज चला, शशि पर राखे बन्द ॥ तीन रोज के पांच दिन, के दिन राखे सात। रोग देखि जैसी करें, होय निरोगा गात॥ सूरज रात चलाइये, द्योस चलावे चन्द । पवन फिरै ऊषा बधै, श्वास चलै जो मन्द ॥ कान आंख अरु दांतके, सबही रोग भजाहिं। श्याम वालनहिं श्वेतहों, करै 'जुनीकी दाहिं।। रुई पुरानी बहुतही, दिनक्टं दहिने राखि। बार्ये राखे रैनिकूं, खोळी साधन भाखि॥ शीत उष्ण व्यापे नहीं. विष नहिं व्यापक होय । बीसबरस साधन किये, रहै विकार न कोय ॥ बासी प्रष्ट न खाइये, सूचम करें अहार । जल बहुत पीवे नहीं, सपरस करें न नार ॥ तन मन साधै वचन ही, पाप न लगने देह। शुकदेवकहै चरणदाससुनि, अधकी साधन येह ॥ सब जीवन सुख दीजिये, सव सों मीठा बोछ। आतम पूजा कीजिये, पूजा यही अतोल।। द्या पुष्प चन्दन नंवन, घूप दीप दे मन। भाँति भाँति नैवेद्य सूं, करें देव परसन्न ॥ जो कोइ आवै राजसी, देडु बड़ाई ताहि। जाकूं देखों तामसी, करो नम्रता वाहि॥ जो कोइ होवें सात्त्विकी, मिले ताहि तजिमान। गुढ़ी खोल चर्चाकरो, लीजें ततमत छान ॥ ओरन कूं परसन करें, आपहु रही परसन्नी

बासलहो हरि धाम में, ह्यां वा हो धन धन्न ॥
राचस तामस सात्त्विका, क्षेत्तर तीनहिं भाँति ।
क्षेत्रक आतम देवहै, सबको सहिये क्रांति ॥
सब में देखे आप कूं, सब कूं अपने मांहिं।
पावे जीवनमुक्ति को, यामें संशय नाहिं॥
सब में देखे आतमा, आपन में करि ध्यान ।
यही ज्ञान बह्यज्ञान है, यही जु है विज्ञान ॥
अहंकार मिटि बह्यहों, परमातम निरवान ।
शुकदेवाहो कहतहूं, चरणदास हिय आन ॥
जो तें पूंछा सो कहा, भेद कहा सब खोल ।
श्रुक तेरे हियमें कछ, सकुच खोल कर बोल ॥

#### शिष्यवचन ॥

श्राप्ता लिख किरपाकरी, समझायो बहुभांति।
योग औरतें गुरूजी, हिये में आई शांति।।
तुम्हरी कह अस्तुति करूं, मोपै कही न जाय।
हतनी शक्ति न जीभकी, महिमां कहै बनाय।।
किरपाकरीं अनाथ पर, तुमहो दीनानाथ।
हाथ जोड़ि मांगों यही, मम शिर तुम्हरा हाथ।।
मोसे रंक गरीबकी, तुम गहि पर्करी बांह।
भव बूढ़ंत राखा मुमे, चरण कमलकी छाहं।।
श्रापहि तुम किरपाकरी, मैं कित लहता तोहिं।
तुमको पाऊं ढूं दिकरि, इतनी शक्ति न मोहिं।।
व्यास पुत्र शुक्रदेव तुम, जक्त माहिं विख्यात।
तुम दर्शन दुर्खम महा, पुरुषनको न दिखात।।

बड़े भाग मेरे जगे, पुरुवले परताप। किरपा श्रीगोपाल की, आय मिले तुम ञ्राप ॥ चरणदास अपनो कियो, दियो परम सन्तोष। बैठि करूंगो ध्यानही, अब कुछ रह्यो न शोक ॥ चलत फिरत ह्यां आइया, तुम भरि दीन्ह्यो मोहिं। नैन प्राण तन मनसभी, देखत अरपे तोहिं॥ चाहिमटी सब सुख भये, रहा न दुखका मूल। चाहूं तो चाहूं यही, तुम चरणनकी घूछ।।

#### गुरुवचन ॥

योग तपस्या कीजियो, सकल कामना त्याग। ताको फलमत चाहियो, तजी दोष अरु राग॥ अष्ट सिद्धि जो पै मिलै, नेक न कीजै नेह। धरि हिरदय परमात्मा, त्यागे रहियो देह ॥ जेंती जगकी वस्तु है, तामें चित्त न लाय। सावधान रहियो सदा, दियो तोहिं समुझाय॥ बार बार तोसे कहूँ, ह्यां मत दीजो चित्त। सिद्ध स्वर्गफलकामना, तिज कीजो हरिमित्त॥ जो कीजै हरि हेतही, एहो चरणहि दास। भक्तियोग अरु शुभकरम, नीकी ठौर निवास ॥

#### शिष्यवचन

ऐसेही अब करूंगो, तुम चरणन परताप। अष्ट सिद्धि समभौ वहीं, वर्णन कीजे आए॥ समझौं तौ त्याग् उन्हें, करवाओ पहिंचान।

# अष्टाङ्गयोगवर्णन ।

कहा नाम लक्षण कहा, कौन रहे अस्थान ॥

- गुरुवचन ॥

कि शुकदेव वर्णन करूं, अष्ट सिद्धि के नाउ। लक्षण गुण सबही सहित, नीके तोहिं समझाउ॥

अथ अष्टिसिद्धि के नाम ॥

प्रथमें अणिमा सिद्धि कहावै। चाँहै तो छोटा है जावै।। अणु समान छिपि जावै सोई। ऐसी कला जु पावै कोई।। दूजी महिमा लक्षण एता। चाँहै बड़ा होय वह जेता।। तीजी लिघमा वह कहवावै। पुष्पतुल्य हलका है जावै।। चौथी गरिमा कहूँ विचारी। चाँहै जितना होवै भारी।। पँचवीं प्रापति सिद्धि कहावै। जित चाँहै तितही है आवै।। छठवीं पराकाम्य गुण धरै। शक्ति पाय चाँहै सो करें।। सतवीं सिद्धि ईशिता रानो। सबको अज्ञा माहिं चलानी।।

दो॰, बशीकरण सिधि आठवीं, कहैं श्री शुकदेव। चाहै जिसको वश करें, अपनाही करि लेव।। चरणदास सिद्धें कही, समझलेहि मनमाहिं। जो हैं जनुआं राम के, इनमें उरहें नाहिं।।

योग किये आठो सिधि पानै। कै भोगै के चित न लगानै।।
योग किये मन जीता जानै। पछटै जीन बह्मगति पानै।।
योगेश्वर चाहै सो करै। भरी रितानै रीती भरै॥
योगेश्वर ईश्वर है जाई। दिन दिन बाढ़ै कला सवाई॥
तिजये भोग योगही करिये। तिरगुण परै ध्यानही धरिये॥
चौथे पद में करै निवासा। काहू विधि का रहै न साँसा॥
योग करै सोई परबीना। शुकदेव कहें प्रकट कंहि दीना॥

दो॰ पोथी माहीं देखि करि, करै जु कोई योग।
तन छीजै सिधि ना भवे, देही आवे रोग।।
देखि देखि गुरु सों करें, ले अज्ञा रहु संग।
सिद्धि होया साधन सबें, कछू न आवे भंग।।
योग तपस्या में बड़ा, पहुँचावे हरि पास।
जन्म मरण बिपता मिटें, रहे न कोई आस।।

#### शिष्यवचन ॥

में समझी जानी सभी, सूझभई हिय माहिं। किरपाकरि जो जो कहा, ताको बिसर्ल नाहिं।। ब्यासदेव श्री जनक जे, जे जे श्री शुकदेव। जे जे यह सुकतारहै, समुक्तायो करि हेव।। हियहुळसो आनँदभयो, रोम रोम भयो चैन। भये पिबत्तर कान ये, सुनि सुनि तुम्हरे बैन।।

#### छप्यै ॥

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरू देवनके देवा। सर्व सिद्धि फल देन गुरू तुम मुक्ति करेवा॥ गुरु केवट तुम होय करो भवसागर पारी। जीव ब्रह्म करिदेत हरो तुम व्याधा सारी॥ श्रीशुक्तदेव दयाल गुरु चरणदास के शीश पर। किरपाकरि अपनो कियो सबही विधिसों हाथधर॥

ेइति श्रीग<del>ुरुवे</del>लासंवादअष्टाक्केयोगसम्पूर्णम् ॥

# त्रथ श्रीचरणदासकृतयोगसन्देहसागरं प्रारम्भः॥

#### (20) pc

दो॰ अर्थ बतावो पण्डिता, ज्ञानी गुणी महन्त । जो तुम पूरे साधुही, भक्ता हरिके सन्त ॥ चरणदास पूंछें अरथ, भेदी होय कही। समझौ तो चर्चा करी, नाहीं मीन गही॥

बह्मण्डे सों पिण्डे जानो । ठौर ठोर घट में पहिंचानो ॥ सात समुंदर घट में कहां । कञ्जना रहे बतानो जहां ॥ शेषनाग किहं ठौर निराजे । रूप वराह कोन छनि छाजे ॥ कहा चार काया में खान । चौरासी छख योनि बखान ॥ षट चकर को जो तुम जानो । नाम सहित सब भेद बखानो ॥ नामि कुण्डली का परमान । कैसे जागे कही बखान ॥ सहज सहज वह कहां समाने । योगि होय सों भेद बताने ॥ चरणदास का गुरु शुकदेन । सो तो जाने सबही भेन ॥

दो॰ कहां जु वासा पवन का, मन कौनी अस्थान।

कहां हिये कीं आंखिहैं, कैसे करें पिछान ॥
प्राण पुरुष अन्तर्गतं कैसे । क्योंकरि मेद बतावो जैसे ॥
हड़ा पिंगला सुषमन नारी । कैसे पल्टें बारी बारी ॥
आठ प्रकार के कुम्भक जाने । सो जुगता मेरे मन माने ॥
बार अवस्था चार शरीरा । वाणी चारि नाम कहा वीरा ॥
के प्रकार अजपा का जाप । के अ्ंगुल श्वासा का नाप ॥
क्यों आवे अरु क्यों वह जय । याका ज्ञानी करों लखाय ॥

<sup>·</sup> १'भीतरप्राप्त २ बाल किशोर पीगण्ड वृद्धादि चार अवस्था।।

परा पश्यती मध्यमाँ कहा। कहा वैषरी देहु बता।। चरणदास का गुरु शुकदेव। सो तौ जाने सबही भेव।। दो० पद तीनौ कहुँ विष्णुके, स्वप्नाः जाग्रत भेद। बामन अक्षर देह में, पुहुप द्वीप कहां स्वेत।।

१ कहाँ इकीस काया में लोक। इन्द्र करें कहाँ नित्त भोग।। ब्रह्मादिक शिव कहां त्रिदेवा। काविधि उनको पावें भेवा।। पोड़श चन्द कहां परकाशा। बारह सूर्य्यनका कित बाशा।। श्रीरामण्डल कैसे दरशें। त्रिकृटी संयम कैसे परशें।। त्रैवेणी को कैसे पावे। ररंकार कहाँ शब्द जगावे।। वर्णों अक्षर ॐकारा। तासे भयो सकल संसारा।। जाका कीजे कैसे ध्याना। कीन दिशा अरु कोअस्थाना।। चरणदास का ग्रुरु शुकदेव। सो तो जाने सबही भेव।। दो० निर्गम सुर्गम भेद कहु, श्वास उसास बताव।

दो० निर्गम सुर्गम भेद कहु, श्वास उसास बताव। काया में विष कहां है, बिन्दु कुण्ड दर्शाव।। जीव ब्रह्म में केता बीच। कीन कीन काया में नीच।।

<sup>9</sup> अमृतकुण्ड कौन अस्थान । बङ्क नालकी कहु पहिंचान ॥ बह्यरन्त्र का भेद खखाव । कामधेनु का बरण बताव ॥

श्मानसरोवर ताल बताय। तामें हंसा कैसे न्हाय॥

विना सीप कहाँ उपजै मोती । विनाघीव कहाँजगमग ज्योती ॥
 विन सुरज कहाँ नितही घूप । भवँर गुफा का कैसा रूप ॥

ग्र्त्य शिखर् का कीधर द्वारा । कै खिरकी अरु कहाअकारा ॥
 चरणदास का गुरु शुकदेव । सो तौ जानै सबही भेव ॥

दो० कहां दशौ दिगपाल हैं, कहाँ इन्द्रिन के देव ॥ अहार वास पँचतत्त्वकों, बरिए बतावो भेव ॥

काशी अरु मथुरा है दोय। कहाँ देहमें कहिये सोय॥

अरसिंठ तीरथ घट में ज्योंकर । सवका गुरु पुष्कर है क्योंकर ॥ कहां बसे बाई उद्यान । कहां वन्ध लागे उड्यान ॥ ,कहांकपाट का कुञ्जी ताला । द्वादशकला कौन <sup>-</sup> मतवाला ॥ मण्ठ कृप उल्टाहै कौन। नेजू कहा वतावो जौन॥ ॰पनिहारी कहा कैसे भरें। घड़िया कहाँ कहाँ भरिधरें॥ के प्रकार अमृतका स्वाद। कौन ठौरं सों अनहद नाद॥ अप्र ं डोर कैसे करिपावै। मकर तारका भेद वतावे।। चरणदासका गुरु शुकदेव। सोतौ जानै सबही भेव॥ दो० घण्ट ताल का लम्बका, और अम्ब का बोल। चारि वस्तु ये कौन हैं, इन्हें वतावी खोल।। 🤉 कौन कमलपर गुरू विराजै । कै प्रकार अनहद धुनि बाजै ॥ , के वाणी हैं अनहद तूरा। जानैगा कोइ साधू पूरा।। तेजपुञ्ज कै योजनं आगे। अमरलोक कव सूझनलागे॥ तीन श्रन्यकहाँ चौथा श्रन्य । जितही भूले पढ़ि अरु ग्रन्य ॥ उके किहये कायाके द्वारे। भिन्न भिन्न कहु मेरे प्यारे॥ बहत्तरिहजारआठसैचौंसिठनारी। इनका भेद बहुतहै भारी।। बहत्तरि कोठे कहां कहाँ। नाम बतावो जहाँ जहाँ॥ चरणदासका गुरु शुकदेव। सोती जाने सबही भेव।। दो० सात द्वीप नौ खण्डको, भिन्न भिन्न कहु भेद। काया में केहि ठौर हैं, कहाँ नाम किस हेत ॥ <sup>5</sup> चौरासी बाई का नावँ। कहाँ कहाँ है कैसी दावँ॥ । जलका कोठा कीधर होय। कहाँ अग्नि का कहिये सोय।। ब्रह्मज्वाल कहु कैसे जागे। किस आसून से निद्रा भाग॥ १ किस आसन से बीरज जीते। दशमुद्रा कैसे कर नीते।।

१ चार कोस का प्रमाण ॥

नामरूप मुद्रों का जान। तीन बंध का नाम बखान।। विशेषाती आसन का नावें। और बतावो मन के पावें।। स्वर्ग मर्त्य अरु कहां पताल। कहां सत्य अरु कहां तिताल।। चरणदास का गुरु शुकदेव। सोती जाने सबही मेव।।

दो॰ के प्रकार का योग है, के प्रकारकी भक्ति। पांच भूमिका ज्ञानकी, सातकलाका अर्थ॥

१को नगरी का राज करें। को जीवे अरु कोन मरें॥
१पेट बड़ा किसका है जान। प्रजा बड़ी ताहि पहिंचान॥
१सव में बड़ा कोन आहार। ताको सुरता छेड़ निहार॥
१ताबिन एक घड़ी निहं रहै। मेदी होय सो मेदे कहें॥
१सबमें बड़ी कहा जो प्रजा। जाकी सम दीखें निहं दूजा॥
कहा सो सबको लग्गमलग्गा। कोनपुरुष सो मग्गममग्गा॥
१कहा घटें सो घटेई घटें। कहा बढ़ें सो बढ़ेई बढ़ें॥
१घटें न बढ़ें सो बस्तु कहा। घटें बढ़ें भी ताहि बता॥
१ दो व सरकें कहा जु अर्थ हैं, अक्षर देहु दिखाय।
निअक्षर के रूपको, भिन्न भिन्न समझाय॥

काया महत्तके जो तुम भेदी । ठौर ठौर कहु घटमें जेती ॥ पाँचं तत्त्व की इन्द्री दश । यही वतावो आगे वश ॥ चरणदासका गुरु शुकदेव । सोती जानै सबही भेवहुं॥ दो० चारदूध चौदह चौत्रारे, भेदी होय सो जानै। चरणदास शुकदेवका, वालक सो यह भेद बखाने ॥

#### छप्पय ॥

चंदकला कित छिपे वहै जब कितसों आवे। बादर कितसों होय फटें जब कहाँ समावे।। दीपलीय बुमिजाय जाय कित मोहिं बतावो। राति दिना कित जाय प्रुवा केहि ठौर लखावो।। चरणदास शुकदेव सों प्रंछतहों शिरनाय के। तन छुटे जीजाय कित आवतहै किहि ठाँयते।।

#### कवित्त ॥

देखो है तमाशा देह सम्रझिकै विचारिलेडु, यूरुखनरहोय जो या वातमें हँसैगो। चीतेको मारि मृग नखशिख सुखायगयो, वाघनीको मारिवोकसिंहको ग्रसैगो। विल्लीको मारि चूहे प्रेमको नगारोदियो, दादुरहू पांच सर्प मारिके बसैगो। कहै चरणदास ऐसे खेलसों लगाई आश्च, चिरिया के शीश टोरी वाजको लसैगो।

दो॰ पगलाग्रं शुकदेव के, और वारने जावं। गुप्तभेद मोसों कह्यो, सबै नावं श्ररु ठावं॥ सो तुमसों पुंछन करों, हों परपन के दाय। या सागर संदेह को, द्रीजे श्रर्थ बताय॥

इति श्रीमहाराजसाहिवश्रीचरणदासकृतसंदेहसागरसंपूर्णम् ॥

000000000

## श्रथ श्रीचरणदासकृतज्ञानस्वरोदय

### त्रारम्भः ॥

दो० नमो नमो शुकदेव जी, परणम करौं अनन्त। तुम प्रसाद स्वरभेद को, चरणदास वर्णन्त ॥ , पुरुषोत्तम परमातमा , पूरण बिस्वा बीश। / आदिपुरुषप्रअविचल तुहीं, तोहिं निवाऊं शीश ।। कुं अक्षर ॐ सों कहत हैं अक्षर सोहं जान। निह्रअक्षर श्वासा रहितंहै ताहि को मन आन ।। , ताही को मन आन रात दिन सुरति लगावो । 🤊 आपा श्राप विचारि श्रीरना शीश नवावी ॥ चरणदास मिथ कहतेहैंअगंमिनगंमकी , यही वचन ब्रह्मज्ञान का मानो बिस्वाबीस ।। क सूं काया भई सोहं सो मन होय। निहञ्जत्तर श्वासा भई चरणदास भल जोय ॥ चरणदास भल जोय खेंचि मनवाँ तहं राखी। क्षर अक्षर निहअक्षर एकै दुविधा नाखी॥ जब दरशे एकही एक भेष यह सभी तिहारो । 🥕 डार पात फल फूल मूल सो सभी निहारो ॥ श्वासा सों सोहं भयो सोहं ॐकार। ं ॐ सों रर्रा भयो साधो करो विचार॥ ' साधी करो विचार उलटि घर अपने आवी। <sup>1</sup>घट घट ब्रह्म अनूप सिमिटिं करि तहाँ समावो ॥

१ पुराण २ वेद ॥

चारि वैद का भेद है, गीता का है जीव। चरणदास लखि श्रापको, तो मैं तेरा पीव।। दो० सब जोगन को जोग है, सब ज्ञानन को ज्ञान। सर्वसिद्धि को सिद्धि है, तत्त्व स्वरनको ध्यान।। बह्मज्ञान को जाप है, अजपा सोहं साध । परमहंस कोइ जानि है, ताको मतो अगाध।। भेद स्वरोदय सो लंहें, समझे श्वास उसास। बुरी भली तामें लखे, पवन सुरति मन गांस ॥ शकदेव गुरू कृपा करी, दियो स्वरोदय ज्ञान। ज़ब सों यह जानी परी, लाभ होय के हान ॥ इड़ाे पिंगलाे सुषमनाे, नाड़ी तीन विचार । <sup>·</sup>दहिने वार्ये स्वरचलें, **लखे धारणा धार** ॥ पिंगल दहिने अंग है, इड़ा सो बायें होय। सुषमन इनके बीच है, जब स्वर चार्लें दोय ॥ जब स्वर चालैं पिंगला, तिहि मधि सूरज वास । इड़ा सो बार्ये अंग है, चन्द्र करत परकास ॥ उदय अस्त तिनकी लखें, निर्गम सुर्गम बिद्धि। और पानै तत बरणको, जब वह होने सिद्धि ॥ शुकदेव कहि चरणदाससों, थिरचर स्वर पहिंचान । थिरकारज को चन्द्रमा, चरकारज को भान।। कृष्णपक्ष जबहीं लगै, जाय मिलत है भान। शुक्कपक्ष है चन्द्र को, यह निहर्चे करिजान॥ मंगल अरु इतवार दिन, और शनीचर लीन।

१ वाई ओर की नाड़ी को कहते हैं २ दाहिनी ओर की नाड़ी को कहते हैं ३ दोनों के मध्य की नाड़ीको कहते हैं॥

शुभकारज को मिलत हैं, सूरज के दिन तीन।। सोमवार शुकर भलो दिन, बृहस्पति को देखि। चंदजोग में सुफल हैं, कहैं चरणदास बीशेखि॥ तिथिऔरवार विचारकरि, दहिनो बाओं अंग । चरणदासकहै स्वर जो भिलै, शुभकारज परसंग ॥ कृष्णपत्त के आदिहि, तीनि तिथ्य तक भान। फिरि चंदा फिरि भान है, फिरि चंदा फिरि भान ॥ शुक्लपक्ष के आदिही, तीनि तिथ्य लग चन्द । फिरि सूरज फिरि चन्द है, फिरिसूरज फिरि चन्द ॥ सुरजकी तिथि में चलै, जो सूरज परकास। सुख देही को करत हैं, लाहालाम हुलास ॥ शुक्लपक्ष चन्दा चलै, परिवा लेहि निहार। ५ फुल आनँद मंगल करें, देही कूं सुखसार ॥ शुक्टपक्ष तिथि में चलैं, जो परिवा को भान। होय क्लेश पीड़ा कछ, के दुख के कुछ हान॥ सूरज की तिथि में चलै, जो परिवा को चन्द। कल्रह करें पीड़ा करें, हानि ताप के द्वन्द ॥ ∖ ऊपर वायें सामने, स्वर बायें के संग। जो पुंछे शशि जोगमें, तौ नीको परसंग।। नीचे पीछे दाहिने, स्वर सूरज को राज। जो कोइ पूंछे आयकरि, तो समम्ती शुभकाज।। दहिनो स्वर जब चलत है, पूंछै बायें अंग। शुक्लपक्ष नहिं वार है, तौ निर्फल परसंग॥ जो कोह पूंछै आयकरि, बैठि दाहिनी स्रोर। चन्द चले सूरज नहीं, नहिकारज बिधि कोर ॥

जो सूरज में स्वर चले, कहै दाहिने आय। ७ लग्नवार अरु तिथिमिले, कहु कारज होइ जाय।। जो चन्दा में स्वर चलै, वायें पूंछै काज। तिथि अरु अक्षरवारमिछि, शुभकारजे को साज ॥ श्सात पांच नव तीन गिन, पन्द्रह ओर पचीश। काज बचन अक्षर गिनै, भानु जोग को ईश।। चार आठ द्वादश गिनै, चौदह सोलह मीत। चन्दजोग के संग हैं, चरणदास रणजीत ॥ कर्क मेष तुला मकर, चारौ चरती राश। सूरज सों चारी मिळत, चरकारज परकाश ॥ मीन मिथ्रन कन्या कही, चौथी ओर धन मीत। द्विस्त्रभावं की सुषमना, सुरलीसुत रणजीत ॥ चृश्चिकसिंहवृषकुभ्म पुनि, बायें स्वरके संग। चन्द जोगको मिलत हैं, थिरकारज परसंग ॥ वित अपनो रिथर करे, नासा आगे नैन। रवासा देखे दृष्टि सों, जव पावै स्वर बैन।। पांचवड़ी पांचो चलें, किरिवा चारहि बार। पांचतत्त्व चालै मिले, स्वरविच लेह निहार ॥ भरती अरु आकाश है, और 'तीमरी पौन। पानी पावक पांच यों, करत इवासमें गौन ॥ धरतो तौ सोहीं चलैं, अरु पीरौ रँग देख। बारह अंगुल श्वास में, सुरत निरतकर पेख ॥ ऊपर को पावक चलै लाल बरण है भेष। चारि सु अंगुल श्वास में, चरणदास औ रेष ॥ नीचे को पानी चले, खेत रंग है तासु।

सोलह श्रंगुल श्वास में, चरणदास कहें भासु ॥ हरो रंग है वायु को, तिरछी चालै सोय। **ज्याठ सुअंग्रह श्वास में, रणजीत मीतकरिजोय ॥** स्वर दोनों पूरण चलें, बाहर ना परकाश। श्याम रंग है तासु को, सोई तत्व आकाश ॥ जल पृथ्वी के जोग में, जो कोइ पूंछे बात। शशियर में जो स्वर चलै, कहु कारज होयजातं ॥ पावक और आकाश पुनि, वायु कभी जो होय। जो कोइ प्रं छै आयकरि, शुभकारज नहिं होय।। जल पृथ्वी थिरकाज को, चरकारज को नाहिं। अग्नि वायु चरकाज को, दिहने स्वरके माहिं॥ रोगी को सुंछै कोऊ, बैठि चन्द की ओर। धरती बार्ये स्वर चले, मरे नहीं विधि कीर ॥ रोगी को परसंग जो, बायें पूंछे आन। चन्द बंध सूरज चलै, जीवै ना वह जान ॥ बहते स्वरसों आयकरि, शून्य ओर जो जाय। जो पूंछे परसंग वह, रोगी ना ठहराय॥ श्रून्य ओर सों आयकर, पूंछै बहते स्वास । यह निश्रय करि जानिये, रोगी को नहिं नास ॥ शून्य ओर सों आय कै, पूंछे बहते पत्त । जेते कारज जगत के, सुफल होयँ यों सच ॥ बहते स्वर से आय करि, जो पूंछे सुन और। जेते कारज जगत के, उलटे हों विधि कोर ॥ के बायें के दाहिने, जो कोइ पूरण होय। पूंचे पूरण होरही, कारज पूरण सीय।।

बरस एक को फल कहै, तत मत जानै सोय। काल समी सोई लखें, बुरो भलो जग होय।। संकायत पुनि मेष विचारै। तादिन लगै सु घड़ी निहारै।। तबहीं स्वर में करे विचारा। चले कौन सो तस्व नियारा॥ जो बायें स्वर पिरथी होई। नीको तत्त्व कहावै सोई॥ देश वृद्धि अरु समै बतावै। परजा सुखी मेह बरसावै॥ चारा बहुत ढोर को उपजै। नरदेही को अन बहु निपजै॥ जल चाले बायें स्वर माहीं। धरती पत्ने मेह बरसाहीं॥ आनँद मंगल सों जग रहै। आपतत्त्वः चन्दामें बहै।। जल धरती दोनों शुभ भाई। चरणदास शुकदेव बताई॥ तीन तत्त्वका कहीं विचारा। स्वर में जाको भेद निहारा॥ लगै मेष संक्रायत तबहीं। लगती घड़ी विचारै जबहीं॥ अग्नितत्त्व रवरमें जब चाले । रोग दोषमें परजा हाले ॥ काल पड़ै थोड़ोसो बरसै। देश भंग जो पावक दरसै॥ वायु तत्त्व चालै स्वर संगा। जग भयमान होयु कछु दंगा।। ेश्रर्द्ध काल थोड़ो सो बरसे। वायु तत्त्व जो स्वरमें दरसे॥ तत्त्व अकारा स्वर चालै दोई। मेह न बरसै अन्न न होई॥ काल पड़ै तृणं उपजै नाहीं। तत अकाश जोहो स्वर माहीं॥ दो॰ चैत महीना मध्य में, जबहीं परिवा होय। शुक्कपक्ष ता दिन लगे, प्रातस्वासं में जोयना भोरहि परिवा को टखें, पृथ्वी होय सुर्यान । होय सभी परजा सुखी, राजा सुखी निदान ॥ नीर चलै जो चन्द में, यही समै की जीत।

मेह बरसे परजा सुस्ती, संबत नीको मीत।।

पृथ्वी पानी समी जो, बहै चन्द अस्थान।
दिहने स्वर में जो बहै, समी सुमध्यम जान।।
भोरहिजो सुषमन चलै, राज होय उतपात।
देखनवारो विनशहै, और काल पिड़जात।।
राजहोय उत्पात पुनि, पड़ै काल विसवास।
मेह नहीं परजा दुखी, जो हो तत्त्व अकास।।
श्वासा में पावक चलै, परै काल जब जान।
रोग होय परजा दुखी, घटै राज को मान।।
भय कलेश हो देश में, विश्रह फैलै अत।
परै काल परजा दुखी, चलै वायु को तत्त्व।।
संक्रायत अरु चैत को, दीन्हों भेद लखाय।
जगतकाज अवकहतहं, चन्द सुरको न्याय।।

विवाहदान तीरथ जो करें। वस्तर भूषण घर पग धरे।। वायें स्वर में ये सब कीजे। पोथी पुस्तक जो लिखि लीजे।। जोगाभ्यासरु कीजे प्रीत। औषि वाड़ी कीजे मीत।। दिक्षां मंतर वोवें नाज। चन्द्र जोग थिर वैठे राज।। चन्द्र जोग में स्थिर जानो। थिर कारज सवही पहिंचानो।। करें हवेली छप्पर, छावे। बाग बगीचा गुफां वनावे॥ हाकिम जाय कोट में बरे। चन्द्र जोग आसन पग धरे॥ चरणदास शुकदेव बतावे। चन्द्र जोग थिर काज कहावे॥ दो० बायें स्वर के काज थे, सो में दिये बताय।

दहिने स्वरके कहत हूं, ज्ञानस्वरोदय गाय ॥ जो खांड़ो कर छीयो चाहै। जाकर वैरी ऊपर बाहै॥ युद्ध वाद रण जीतै सोई। दिहने स्वर में चाछै कोई॥

१ गुरुसे मंत्र लेना २ कन्दरा ॥

भोजन करें करें असनाना। मेथुन कर्म्म ध्यान परधाना॥ वही छिखे कीजे व्यवहारा। गज घोड़ा वाहन हथियारा॥ विद्या पढ़ें नई जो साधे। मंतर सिद्धि ध्यान आराधे॥ वैरीभवन गवन जो कीजे। अरु काहूको ऋण जो दीजे॥ ऋण काहूपे जो तू मांगे। विष अरु भूत उतारन छांगे॥ चरणदास शुकदेव विचारी। ये चरकर्म भानु की नारी॥ दो० चरकारज को भानु है, थिरकारज को चन्द।

सुषमन चलत न चालिये, तहां होय कुञ्ज दन्द ॥ गाँव परगने खेत पुनि, ईधर ऊधर मीत। सुपमन चलत न चालिये, वरजत है रणजीत।। **क्षण वार्ये चण दाहिने, सोई सुषमन जानि ।** ढील लगे के ना मिलें, के कारज की हानि॥ होय क्लेश पीड़ा कछू, जो कोई कहिं जाय। सुपमन चलत न चालिये, दीन्हों तोहिं बताय ॥ जोग करौ सुपमन चलै, कै आतम को ध्यान। श्रीर काज कोई. करें, तौ कुछ आवें हान।। पूरव उत्तर मत चले, वायें स्वर परकाश। हानि होंय बहुरै नहीं, आवनकी नहिं श्राश।। दहिने चलत न चालिये, दक्षिण पश्चिम जानि। जोर जाय बहुरै नहीं, तहां होय कछ हानि॥ दहिने स्वर् में जाइये, पूरव उत्तर राज। सुख संपंति आनँद करें, सभी होय शुभकाज ॥ बायें स्वर में जाइये, दक्षिण पश्चिम देश। .सुख आनँद मंगल करें, जोर जाइ परदेश ॥

१ घन ॥

दहिने सेती आय करि, बार्वे पुछै कीय i जो बावों स्वर बंध है, सुफलकाज नहिहोय।। बायें सेती आय करि, दहिने पूछें धाम। जो दहिनों स्वर बंध है, कारज अफल बताय ॥ जब स्वर भीतरको चलै, कारज धूंछै कोय। पैजे बांधि वासों कही, मनसा पूरण होय ॥ जब स्वर बाहर कूं चलै, तब कोइ पूंछै तोर । वाको ऐसे मापिये, नहिंकाजविधिकरोर ॥ . बाईं करवँट सोइये, जल बायें स्वर पीव । दहिने स्वर भोजन करें, तो सुख पावै जीव ॥ बायें स्वर भोजन करें, दिहने पीवै नीर। दश दिन भूलो यों करै, आवै रोग शरीर ॥ दहिने स्वर झाड़े फिरै, बायें लघुशंकायं। जुकी ऐसे साधिये, दीन्हों भेद वताय ॥ चन्द चलावै द्योस को, रात चलावै सूर। नित साधन ऐसे करै, होय उमर भरपूर ॥ जितनोहीं बावों चलै, सोई दिहनो होय। दशश्वासा सुषमन चलै, ताहि विचारी लोय ॥ आउ पहर दहिनो चलै, बदलै नहीं जु पौन । तीन बरस काया रहे, जीव करै फिरिगौन ॥ सोलह पहर चलै जभी, श्वास पिंगला माहिं। जुगल बरष काया रहै, पीछे रहनो नाहिं॥ तीनरात अरु तीनदिन, चलै दाहिनो श्वास । संवत भर काया रहे, पाछे फिर होवै नास॥

सोलहदिननिशिदिन चलै, श्वास भानु, की छोर । श्रायु जान इकमासकी, जीव जाय तन छोर ॥ नौ मुकुटी सरे अवण, पांच तारका जान। तीन नाक जिह्वा इकै, काल भेद पहिंचान ॥ भेद गुरू सों पाइये, गुरु बिनु लंहै नजान । चरणदास यों कहत है, गुरुपर वारों एक मास जो रैनि दिन, भानु दाहिनो होय। चरणदास यों कहत है, नर जीवे दिन दोय ॥ नाड़ी जो सुषमन चलै, पांच घड़ी टहराय। पांच घड़ी सुषमन बहै, तबहीं नर मरिजाय।। नहीं चन्द्र नहिं सूर है, नहीं सुषमना बाल । मुख सेती श्वासा चलै, घड़ी चार में काल।। चारि दिना के आठ दिन, बारह के दिन बीश। ऐसे जो चंदा चलें, आंव जान बड़ ईशा। तीन रातअरुतीन दिन, चालै तत्त्व अकाश। एक बरस काया रहें, फेर काल बिसवाश ॥ दिन को तौ चंदा चले, चले रात को सूर। यह निहंचे करि जानिये, प्राण गमन बहुदूर ॥ रात चलै स्वर चन्द में, दिन को सूरज बाल। एक महीना यों चलै, छठे महीने काले।। जब साधू ऐसी लखें, बठे महीने काल। आगे ही साधन करें, बैठि गुफा ततकाल।। ऊपर खैंचि अपान को, प्राण अपान मिलाय। उत्तम करें समाधि को, ताको काल न खाय।।

१ मृत्यु ॥

पंवन पियै ज़्वाला पचै, नाभि तंले करि राह। मेरुदण्ड' को फोरिके, बसे अमरपुर जाय ॥ जहां काल पहुंचे नहीं, जम की होय न त्रास । गगनमण्डै उकोजायकरि, करै उनमनी वास ॥ जहां काल नहिं ज्वालहै, छुटै सकल सन्तापै । होय उनमनी लीनमन, बिसरे आपा आप।। तीनों बन्ध लगाय कै, पांच वायु को साध । स्वमन मारग है चलै, देखे खेल अगाध।। शक्ति जाय शिवसों मिले, जहां होय मन छीन। महा खेचरी जो लगे, जाने जान प्रवीन ॥ आसन पदम लगाय करि, मूलबन्ध को बांधि। मेरुदण्ड सीधो करे, मुरति गगन को साधि।। चन्द सूर दोउ सम करें, ठोढ़ी हिये लगाय। षट चकर को वेधिकरि, शून्य शिखर को जाय।। इड़ा पिंगला साधिकरि, सुषमन में करिवास। परमज्योतिझिलमिलतहां, पूजै मन विश्वास ॥ जिन साधन आगे करी, तासों सब कुछ ्होय। जब चाहै जबहीं तभी, काल बचावे सोय।। तरुणअवस्थाजोग करि, वैठि रहै मन जीत। काल बचावै साध वह, अन्त समय रणजीत ॥ सदा आप में लीन रहुं, करिके ़ जोगाभ्यास। श्रावत देखे काल जब, गगनमण्डल कर वास ॥ शनै शनै साधि करि, राखे प्राण चढ़ाय।

१ जो नाभि से टेकर मस्तक तक मिली हुई नाड़ी है २ आकाश ३ ं दाड़ी का अर्द्धभाग ॥

प्ररो जोगी जानिये, ताको काल न खाय।। पहिले साधन ना कियों, गगनमण्डल को जान। **भावत जाने काल जब, कहा करे अज्ञान ॥** जोग ध्यान कीन्हों नहीं, ज्वान अवस्था मीत। आगम देखे काल को, कहा सकै वह जीत।। काल जीतिहरिसों मिलै, शून्य महल अस्थान। **ष्ट्रागे जिन साधन करी, तरुण अवस्था जान ॥** काल अवधि बीतें तभी, जबै बीति सब जाय। जोगी प्राण उतारिये, लेहि समाधि जगाय।। काल जीति जगमें रहे, मौत न व्यापे ताहि। दशौद्वार को फोरिके, जब चाहै जब जाहि॥ सूरज मण्डल चीरिके, जोगी त्यागै पान । सायुजं मुक्ति सोई छहै, पावै पद निर्वान ॥ कृष्णपक्ष के मध्य में, दक्षिण होय जु भान। जोगी वर्षु नहिं छांड़िये, राजा होय फिरि आन ॥ राज पाय हरिभक्तिकरि, पूरवली पहिचान । जोग जुक्ति पावे बहुरि, दूसर मुक्ति निदान।। उतरायण सूरज लखें, शुक्क पक्ष के माहिं। जोगी काया त्यागिये, यामें संशय नाहिं॥ मुक्ति होय बहुरै नहीं, जीव खोज मिटिजाय। बुन्द समुन्दर मिलि रहे, दुतिया ना ठहराय।। दक्षिणायन सूरज रहे, रहे मास पट जानि। फिर उतरायणजाय करि, रहै मास पट मानि ॥ दोनों स्वरको शुद्ध करि, खासा में मन राखि।

१ दशौ इन्द्रिय २ परत्रक्षमें योजित दोजाना ३ देह ॥ 👝 🔑

भेद स्वरोदय पायकरि, तव काहू सों भाखि॥ जो रण ऊपर जाइये, दहिने स्वर परकारा। जीति होय हारे नहीं, करे शत्रु को नाश।। दुर्जन को स्वर दाहिनों, तेरो दहिनो होय। जो कोई पहिले चढें, खेत जीति है सोय।। सुषमन चलत न चालिये, जुद्ध करन सुन मीत। शीश कटावे के फॅसे, दुर्जन की होय जीत।। जो बार्ये पृथ्वो चले, चिंद आवें कोइ भूप। आप बैठि दल पेलिये, वात कहत हीं ग्र्प ॥ जल पृथ्वी स्वर में चलें, सुनै कान दे वीर । सुफल काज दोनों करें, के धरती के नीर ॥ पावकअरु आकाश तत, वायु तत्त्व जो होहिं। कछ काज नहिं कीजिये, इन में बरजौं तोहिं॥ दहिनों स्वर जब चलतहै, कहीं जाय जो कोय। तीन पाँव आगे धरे, सूरज को दिन होय॥ बायें स्वर में जाइये, बायें पग धरि चार। बावों डग पहिले धरे, होय चन्द्र को बार ॥ दहिने स्वर में जो चले, दहिने हग धरि तीन। वार्ये स्वर में चारि डग, बावीं कर परवीन ॥ गर्भवती के गर्भ को, जो कोइ पूंछै आय। बालक होय के बालकी, जीवें के मरिजाय ॥ प्रस्था बालक होनकी, जो कोउ पूंछै तोहिं। बायें कहिये छोकरी, दिहने बेटा होहिं॥ दिहने स्वर के चलतही, जो वह पूंछे आय।

वाको बावों स्वर चलै, बालक होय मरिजाय।। दिहने स्वर के चलतही, जो वह पूंछे वैन। वाहू को दहिनो चले, लिरका होय सुख चैन।। बायें स्वर के चलत ही, आय कहै जो कोय। बेटी होय जीवे नहीं, वाको दहिनो होय।। बायें स्वर के चलतही, जो वह पूंछे बात। वाहू को बावों चले, बेटी होय कुरालात।। तत अकाश के चलतहीं, कहै गर्भ की आय। होय नपुंसक हीजड़ा, के सतवांसो जाय।। लेन परीक्षा गर्भ की, जो कोइ पूंछे आय। अग्नि होय जो तासमें, ओछाही गिरिजाय॥ क्षण वायें क्षण दाहिने, दो स्वर सुषमन होय। पुंछन वारे सों कहीं, बालक उपजें दोय।। वाय तत्त्व के चलतही, जो कोउ पूंछे आय। छाया होय बाढ़े नहीं, पेटिह माहिं बिलाय।। जो कोइ पूंछे आयके, याको गर्भ कि नाहिं। दिहनों बावों स्वर छखै, साधि श्वास के माहि॥ बन्ध श्रोर जो श्राय करि, है पूंछै जो कोय। बन्ध श्रोर तौ गर्भ है, बहते स्वर नहिं होय।। इड़ा पिंगला सुषमना, नाड़ी कहिये तीन। सूरज चन्द बिचारिकै, रहै श्वास छवलीन ॥ जैसेकञ्जुत्रा सिमिटिकरि, आपी माहिं समाय। ऐसे ज्ञानी क्वांस में, रहे सुरति लवलाय।। श्वास बाण बे क्रोड़ की, आव जान नरलोय। बीतजाय श्वासा जबै, तबहीं मृत्युक होय।। इकीस हजार छः सौ चले, रात दिना जो श्वास। बीसा सो जीवे बरष, होय अधन को नास।। अकाल मृत्यु कोई मरे, होय करि भुक्ते भूत। श्वास जहां बीते सभी, जब आवे यमदूत।। चारो संजम साधिकरि, श्वासा जुक्ति चलाय। अकाल मृत्यु आवे नहीं, जीवे पूरी आय।। सूक्षम भोजन कीजिये, रहिये ना पिंड सोय। जल थोरो सो पीजिये, बहुत बोल मत खोय।।

हुं॰ मोच्न मुक्ति तुम चहत हो तजो कामना काम।

मनकी इच्छा मेटिकरि भजो निरञ्जन नाम॥

भजो निरञ्जन नाम तत्व देह अध्यास मिटावो।

पञ्चन के तजि स्वाद आप में आप समावो॥

जब छूटे झूटी देह जैसे के तैसे रहिया।

चरणदास यहि मुक्ति गुरूने हमसों कहिया॥

चरणदास यहिं मुक्ति गुरूने हमसों कहिया।।
दो॰ देह मरे तूहै अमर, पारब्रह्म है सोय।
अज्ञानी भटकत फिरै, लखे सो ज्ञानी होय।।
देह नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वान।
नित न्यारो तू देह सों, देह कर्म सब जान॥
डोलन बोलन सोबनो, भक्षण करन अहार।
दुख मुख मैथुनरोग सब, गरमी शीत निहार॥
जाति वरण कुल देहकी, सूरित मूरित नाम।
जपतें विनशें देह सो, पांच तत्त्व को गाम॥
पाक पानी वायु है, धरती और अकास।
पांच तत्त्व के कोट में, आय कियो तें वास॥
पांच पचीसों देह सँग, गुन तीनों हैं साथ।

घट उपाधि सो जानिये, करत रहें उतपाथ ॥ जिह्वा इन्द्री नीरकी, नभको इन्द्री कान। नासा इन्द्री धरणि की, करि विचार पहिंचान ।। त्वचा सुइन्द्री वायु की, पावक इन्द्री नैन। इनको साधे साधु जो, पद पानै सुखं चैन ॥ निद्रा संगम आलकस, भूख प्यास जो होय। चरणदास पांची कही, अग्नि तत्व सों जोय ॥ रक्त बिन्द कफ तीसरो, मेद मूत्र को जान। चरणदास परिकरत थे, पानी सों पहिंचान।। चाम हाड़ नाड़ी कहं, रोम जान और मास। पृथ्वी की परिकरत ये, अन्त सबन को नास ॥ बल करना अरु धावना, उठना अरु संकोच । देह बढें सो जानिये, वायु तत्त्व है शोव।। काम क्रोध मोह लोभ भै, तत अकाश को भाग । नभकी पांची जानिये, नित न्यारो तू जाग ॥ पांच पचीसी एकही, इनके सकल स्वभाव। निर्विकार तू ब्रह्म है, आप आपको पाव ॥ निराकर निर्लिप तू, देही जान आ। नि देही मान मत, यही ज्ञान ततसार ॥ शस्तर छेदि सकै नहीं, पावक सकै न जारि। मरे मिटे सो तू नहीं, गुरुगम भेद निहारि॥ जले कटे काया यही, बने मिटे फिरि होय। जीव ऽविनाशो नित्य है, जानै विरला कोय ॥ आंख नाक जिह्ना कहूं, त्वचा जान अरु कान। , पांची इन्द्री ज्ञान ये, जाने जान सुजान ॥

गुदा लिंग मुख तीसरो, हाथ पाँव लखि लेह। पांची इन्द्री कर्म हैं, यह भी कहिये देह ।। पृथ्वी काल जो ठीर है, मुखै जानिये द्वार । पीलो रँग पहिंचानिये, पीवन खान ऋहार ॥ पित्ते में पावक रहे, नैन जानिये द्वार । लालरंग है अग्नि को, मोह लोम आहार ॥ जल को बासा भाल है, लिंग जानिये द्वार। मैथुन कर्म अहार हे, घौलो रंग निहार ॥ पवन नाभि में रहत है, नासा जानि दुआर। हरो रंग है वायु को, गन्ध सुगन्ध ऋहार ॥ श्रकाश शीश में वास है, श्रवण दुआरो जान। शन्द कुशन्द अहार है, ताको ख्याम पिछान ॥ कारण सूक्षम लिंग् है, अरु कहियत अस्थूल। शरीर तीन सों जानिये, मैं मेरी जड़ मूल ॥ चित बुद्धिमन अहंकार जो, अन्तःकरण सुधार। ज्ञान अग्नि सों जारिये, करिकरि मीत विचार ॥ शब्द सपरसरु गन्ध है, अरु कहियत रस रूप। देह कर्म्म तनमात्रा, तु कहियत निहरूप ॥ निराकार अद्धे अचल, निरगसी तू जीव। निरालम्ब निवैर सो, श्रज अविनाशी सीव ॥ वावों कोठा अग्नि को, दहिने जल परकास। मन हिरदय अस्थान है, पवन नाभि में वास ॥ मुल कमल दल चारको, लाल • पेंखरी रङ्ग। गौरीसुत वासो कियो, छस्यै जाव इकङ्ग ॥ पटदल कमल पियरे वरण, नाभी तले संभाल ।

षट सहस्र जपि जापले, ब्रह्म सावि त्री नाल ॥ दशम पंखरी कमल है, नील वरण सो नाभ। विष्णुलक्षिमी वासिकनो, षट सहस्र पर जाप ॥ अनदृद चक हृदय रहे, द्वादश दल और श्वेत । षट सहस्र जपि जापले, शिव शक्ती जहां हेत ॥ षोड़शदल को कमल है, कण्ठ वास शशि रूप। जाप सहस्र जहाँ जपै, भेद लहें अति गूप।। अग्नि चक दो दलकमल, त्रिकुटी धाम अनूप। जाप 'सहस्र जहां जपे, पांवे ज्योति स्वरूप ॥ दल हजार को कमल है, गगन मण्डल में वास । जाप सहस्र जहां जंपे, तेज पुंज परकास ॥ जोग जुक्तिकरिखोजिले, सुरत निरत करचीन । दश प्रकार अनहद बजै, होय जहाँ ठवलीन ॥ कुं० एक भंवर गुंजारसी दूजे घुं घुरू होय। तीजे शब्द जु शंखका चौथे घण्टा सोय॥ चौथे घण्टा सोय पाँचवें, ताल जु बाजै। बठे सुमुरली नाद सातवें भेरि जुगाजै॥ अठवे शब्द मृदंग का नाद नफीरी नोय। दसवें गरजनि सिंहसी चरणदास सुनि लोय।। दो० दश प्रकार अनहद घुरै, ाजत जोगी होय लीन। इन्द्री थिक मनुआँ थके, चरणदास कहि दीन।। 'तीन बन्ध नौनाटिका, दशवाई को जान। प्राण अपान समान है, और कहिदेत उद्यान ॥ 'व्यानवायुऔरकिरकिरा, क्रम बाई जीत।

नाग धनंजय देवदत, दशवाई रणजात ॥ नवों द्वार को वन्ध करि, उत्तम नाड़ी तीन। इड़ा पिंगला सुषमना, केलि करें परवीन ॥ करते प्राणायाम के, तिरगये पतित अनेक। **अनहद ध्वनि के बीचमें, देखै रा**ब्द अलिख ॥ पूरक करि कुम्भक करें, रेचक पवन उतार। ऐसे प्राणायाम करि, सूचम करे अहार ॥ धरती बन्ध लंगायकर, दशौ वायु को रोक। मस्तक प्राण चढ़ायकरि, करै अमरपुर भोग ॥ पांची मुद्रा साधि करि, पांचे घट को भेद। नाड़ी शक्ति चढ़ाइये, षट चक्कर को छेद ॥ जोग जुक्तिके कीजियं, के अजपा को घ्यान। आपा आप विचारिये, परम तत्त्व को ज्ञान ॥ शुद्र वैश्य शरीर है, ब्राह्मण और राजपूत । बुढ़ा वाला तू नहीं, चरणदास श्रोधृत ॥ काया माया जानिये, जीव ब्रह्म है मित्त । काया छुटि सूरत मिटे, तू परमातम नित्त ॥ पाप पुण्य आशा तजी, तजी मान और थाप । काया मोह विकार तजि, जपे सु अजपा जाप ॥ आप मुलानो आपमें, बँधो आपही आप । जाको दूंदत फिरत हैं, सो तू आपहि आप॥ इच्छा दुई विसारिकर, होय न क्यों निर्वास। त्तौ जीवनमुक्त है, तजो मुक्ति की आस ॥ पवन भई आकाश सों, अग्नि वायुसों होय।

पावक सों पानी भयों, पानी धरती सोय।। थरती मीठे स्वाद हैं, खारी स्वाद सुनीर I अग्नि चरपरो स्वाद है, खट्टो स्वाद समीर ॥ · खट्टा ,मीठा चरपरा, खारी पर मन होय। जबहीं तत्त्व विचारिये, पांच तत्त्व में कीय।। स्वाद नाप ओर रंग है, और बताई पांच तत्त्वकी परख यह, साधि पाव ततकाळ ॥ तिरकोनी पावक चले, धरती तौ चौकोर। शून्यस्वभाव अकाशको, पानी लांबो गोल॥ अग्नि तत्त्व गुण तामसी, कही रजोगुण बाय। पृथ्वी नीर सतोगुणी, नभ है अस्थिर' भाय ॥ नीर चलै जब श्वास में, रण ऊपर चढ़िमीत । वैरी को शिर काटकरि, घर आवे रणजीत ॥ पृथ्वी के परकास में, युद्ध करें जो कोय। दोउ दल रहें बराबरी, हारि वायु में होय।। अग्नि तत्त्वके बहतही, युद्ध करन मति जाव। हारि होय जीते नहीं, अरु आवे तन घाव ॥ तत अकाश में जो चलै, तौ हाई रहिजाय। रणमाहीं काया छुटै, घर नहिं देख्ने आय ॥ जल पृथ्वी के जोग में, गर्भ रहे सो पूत। वायु तत्त्व में छोकैरी, आंबर सूतक पृथ्वी तत्व में गर्भ जो, बालक होवे भूप । धनवन्ता सोइ जानिये, सुन्दर होय स्वरूप ॥ अग्नि तत्त्व जब चलत हैं, कभी गरभ रहिजाय।

१ न चलसकै २ लड़की ॥

गर्भ गिरे माता दुखी, हो माता मरिजाय ॥ वायु तत्त्व स्वर दाहिने, करै पुरुष जब भोग। गर्भ रहे जो तासमें, देही आवे रोग।। आसन संयम साधिकरि, दृष्टि श्वास के माहिं। तत्त्व भेद यों पाइये, बिन साधे कुछ नाहिं।। आसन पदम लगायकै, एक बरत नित साध। बैठे लेटे डोल्ते, श्वासाही श्राराध ॥ नाभि नासिकामाहिंकरि, सोहं सोहं जाप। सोई अजपा जाप है, छुटै पुण्क अरु पाप ॥ भेद स्वरोदय बहुत है, सूक्षम कह्यो बनाय । ताको समिभविचारिले, अपनो चित मनलाय ॥ धरणि टरे गिरिवर टरें, ध्रूव टरें सुन मीत। वचन स्वरोदय ना टरे, कहें दास रणजीत ॥ शुकदेव गुरूकी दया सों, साधु दया सों जान। चरणदास रणजीत ने, कह्यो स्वरोदय ज्ञान ॥

खप्पै—डहरे में मेरो जनम नाम रणजीत पिछानो।

ग्रुरली को सुत जान जात दूसिर पहिंचानो॥
बाल अवस्था माहिं बहुरि दिल्ली में आयो।
रमत मिले शुकदेव नाम चरणदास धरायो॥
जोग जुक्ति हरि भक्तिकरि ब्रह्मज्ञान हदकरि गह्यो।
आतम तत्त्विचारिकैअजपा में मन सनिरह्यो॥

इति श्रीचरणदासजीकृतज्ञानस्वरोदयसंपूर्णम्

# श्रथ श्रीचरणदासकृत पंचउपनिषद् श्रथवणवेद भाषा प्रथम हंसनाथलिख्यते॥



दो० बन्दत श्री शुक्रदेव को, उनको हिय में लाय। बिप्यो मेद परगट कियो, परमारथ के दाय ॥ संस्कृत भाषा करि, ताको यह दृष्टान्त। खोिल खोिल सबही कहीं, समभै छूटे भ्रान्ते ॥ ज्यों कूएं सों नीर लैं, बाहर दियो भराय। विना यतन कोई पियो, तिरषावन्त अधाय।। पो दीन्ही शुक्रदेव ने, मैं जल काद्नहार । प्यासा कोइ न जाइयो, टेरों वारंवार ॥ बाह्मण क्षत्री वैश्य जो, अरु शूद्रहु जो होय। वह पीवैगा हेत करि, बहु प्यासा जो कोय।। मुक्तिहु नीकी प्यास जो, काहूही को होय। और मनुष जग प्यास में, रहे जु मृत्यक होय ॥ यह जग ऐसो जानिये, मृगतृष्णा को नीर। निकट जाय प्यासा कोई, कभी न भागे पीर ॥ उनकी प्यास बुझै नहीं, होय नहा हिय चैन। ज्ञान सुधा तिज जात है, भोखे को जल जैन।। ज्ञान नीर तिरपत भये, निश्वल वैठे दास। संसारी प्यासे गये, पूरी भई न आस ॥

संस्कृत था कूप सम, भाषा नीर निकास। प्याऊं जिज्ञासून को, तिनकीं भंगे पियास॥

अष्टपदी ॥

वेदिह की उपनिषद् जु मैं भाषा करी। जो कुछ था वहिमाहिं सोई जैसे धरी।। सुनि समभौ मन माहि और करनी करें। आवागमन मिटाय नहीं देही धरे ॥ जगकी व्याधां छूटि मुक्तिपद पावई। जात्रत पहुँचै ठौर स्वप्न बिसरावई॥ तिमिर सभी भजिजाय उजारा होय है। सृज्ञे आतम रूप द्वेंतता खोय है।। उपजे अति आनन्द द्वन्द दुख जाय है। तिरंपति निर्मलज्ञान विज्ञान अघाय है।। जोपे करे विचार और गुरुसों लहै। वाकी गहनी गहे और रहनी रहै॥ गुरु शुकदेव प्रताप सो चितते गाइया। चरणहिदासा होय सबन शिर नाह्या।। दो॰ प्रजे ऋषि मुनि देवता, प्रजे इन्द्रहु भूप। पूजा सबही इष्ट को, देखा हरि के रूप ॥ सर्वत्रहि प्रसु देखिकरि, सबको शीश नवाय। उपनिषदें जो वेद की, परगट कहीं बनाय ॥

अष्टपदी ॥

प्रथम प्रगट करी छिपेही भेदकी। इंस नामऽइंनाम अथर्वणवेद की॥

१ दुःख २ अन्धकार ॥

गौतमऋषि करि चाव ऋषीश्वर पे गये। संत सुजातजु नाम बहुत श्रादर किये।। गौतम स्तुति करी बहुतही प्रीति सों। फिरि पूँछी यह बात जु ल्खुता रीति सों॥ परमेश्वर पहिंचान मोहि समुकाइये। मुक्तहोन के पन्थ सबै जु दिखाइये।। हैकर बहुत प्रसन्न<sup>ः</sup> ऋषीश्वर बोलिया। गौरा अरु महादेव की चरचा खोलिया॥ सब देवन के देव महादेव हैं सही। उपनिपदें जो वेद कि गौरा सों कही॥ सो मैं तुमसों कहीं पीति के भाव सों। तुमहूं नीके सुनौ अधिकही चाव सों॥ गुप्त महा यह भेद हिये में राखिये। जो जड़ मूरुख होय तासु नहिं भाखिये॥ दो॰ हरिभक्ता अरु गुरुमुखी, तप करने की आस। सतसंगी सांचा यंती, ताहि देह चरन्दास ॥

#### अष्टपदी ।।

अब में कहों संभाल सुरत ह्यां दीजिये। यह तो अचरज कथा श्रवण सुनि लीजिये।। यही रचास कहि हंस आय श्ररु जाय है। पूरा सतगुरु भिले तो भेद लखाय है।। जो कोउ याको समझि करें श्ररु ध्यानहीं। श्रुद्धि सिद्धि सुखहोहिं जु उपजे ज्ञानहीं।। अन्त सुक्तिही होय अभैपद में रहै। बहुरी जन्म न होय परम आनँद छहै।।
अन में नरणों हंस और परमहंसही।
जो समझे हैं न्रह्म जाय सन संशही।।
हंस हंस जो मंत्र अर्थ पहिंचानिये।
वह मेंहूँ यों कहै निश्चय करि जानिये।।
यह मंतर सन माहिं सदाही भिर रह्मों।
कोंटिन में कोह जानि भ्यान सोइ धिर रह्मों।।
जैसे काठ में आगि तिछों में तेछ है।
तैसे सन घटमाहिं इसी का मेछ है।।
दों दूध मध्यज्यों घीन है, मेहँदी माहीं रंग।
यतन निनानिकसनहीं, चरणदास सो ढंग।।
जो जानें या भेदकों, और करें परनेश।
सों अनिनाशी होंत है, छूटै सकछ कछेश।।

#### अष्टपदी ॥

तन मथने को यतन कहूँ अव जानिये।
ज्यों निकसे ततसार विलोवन ठानिये।।
पिहले चकर जानि मूल द्वारे बिषे।
जितही पाँव की एँडी सूं बन्ध दे रखे।।
मूल चकरों खैंचि अपान चलाइये।
दूजे चकर पास जु आनि फिराइये।।
दिहनी ओरसों तीनि लपेटे दीजिये।
तीजे चकर माहिं गमन फिरि कीजिये।।
चौथे चकर माहिं पवन जो लाइये।
वहरी पँचवें चक्र में जू पहुंचाइये।।
पष्ठम चकर माहिं जु ताहि चढ़ाइये।

सो त्रिकुटी के मध्य तहां ठहराहये।।
रोकै त्रिकुटी माहिं आनिके वायुको।
पट्चकर को छेदि चढ़े जब धायको।।
अपान वायु चढ़िजाय वहीं अस्थान है।
पान वायु है जाय साधु कोइ जान है।।
रोकै प्रानहि वायु त्रिकुटी मध्यही।
ओं का करें ध्यान शीश में मध्यही।।
यह तो ऊंचा ध्यान जु अधिक अनूपही।
चरणाहदासा होय जु ब्रह्म स्वरूपही।।
दो० नाम ब्रह्म का है नहीं, है तो ॐकार।
जाने आपन को वही, में हों तत्त्व अपार।।

#### अप्टपदी ॥

अनहद शब्द अपार दूर सों दूर है।
चेतन निर्मल शुद्ध देह अरपूर है।।
ताहि निःअक्षर जानि और निष्कर्म है।
परमातम तेहि मानि वही परत्रह्म है।।
हृदय कमल के माहिं ध्यान सोहं करें।
वाहि को अजपा जान सुरति मन ले धरें।।
विनहिं जपे जप होय सुसांची बातही।
सहस इकीस अरु ब्रस्से जहां दिन रातही।।
याको कीजें ध्यान होत है ब्रह्मही।
धारे तेज अपार जाहि सब भर्मही।।
वा पटतर कोइ नाहिं जु योंहीं जानिये।
चन्द सूर्य अरु सृष्टि के माहिं पिछानिये।।
सो वह तेज अपार आपको मानिये।

श्रीस्वामीचरणदासजीकाप्रन्थ ।

१३६

निश्चय अरु वहि सांच जु मनमें आनिये।।
जब लग वाही भेद जो जाना था नहीं।
जीवातम अरु हंस होरहा था तहीं।।
जभी अगोचर भेद जु मनमाहीं लहा।
परमातम परमहंस रूप निश्चय भया।।
दो० जो जीवातम सो भया, परमातम अरु ब्रह्म।
वाकी सरवर को करे, पाई परै न गम्य।।
पहुँचै ना वा तेज को, कोटिकोटि ही भान।
चरणदास कोइ जानहीं, ताको निर्मलज्ञान।।

#### अप्टपदी ॥

परम ज्योति को प्रापत सो नर होत है। जिन मन जीता होय लगाया गोत है। जिन मन जीता नाहिं विषय आशा वहे। हृदय कमलदल आठ हृई फिरता रहे। अप्ट पें खरी जान जु आठो अंगही। वही दिशा हैं आठ करें मन मंग ही। 'पँखरी प्रव दिशा जवें मन जात है। तव इच्छा हिय पुण्य करन की आत है। अग्नेय दिशा है पें खरी जव जावें मना। जंघ नींद अरु आलस जित आवें घना। दिशाहिं जु दिशा पें खरी राजई। उपजें वहुत किरोध कठोरता साजई। दिशा जु नऋत पें खरी पें मन रंगही। पंप करन की उपजें हिये तरंग ही।।

### हंसनाद् उपनिषद् वर्णन

पश्चिम दिशा जु पेंखरी पे मन आरहै। होय खुशी परफुल्ल जु लीला को चहै॥ दो॰ बायब दिशा जु पेंखरी, जब मन पहुँचै जाय। हलन चलन उपजै हिये, बैठे देहि उठाय॥

#### अष्टपदी ।।

उत्तर दिशा जु पैंखरी पे मन आवई। मैथ्रुन करनकि चाह हिये उपजावई ।। ईशान दिशा पैं खरी पर मन आवे जभी। दान करन की चाह अधिक उपजै तभी।। हृद्य कमल के बीच जबै मन जारहै। उपजि त्याग वैराग तजन जगको कहै।। हृदय कमल को छेदि बाहर मन फिरतही। श्रांसे पांसे जानि होय जात्रत ही ॥ हृदय कमल के घेर के मध्यम जातही। जब आवे वह स्वप्न जहां बहु भांति ही।। धान बराबर छेदि तहां मन जात है। ्होहि सबै गुण छीन सखी पतियात है।। हृदय कमल को छोंड़ि होय जब न्यारही। तुरिया में मन जात∙जु तत्त्व अपारही ॥ यों जीवातम जान जु अनहद लीन हो। सी परमातम होय जीवता जाय खो।। दो० अजपाही के जापको, सिद्ध भयो जब जान। पहुँचे या अस्थानहीं, रहे न दूजा ज्ञान ॥ यह जो सब कुछ मैं कहो, हिरदै जाना जाय। ताही को पहिंचानिये, चरणदास चितलाय।। अष्टपदी ॥

कैसे अनहद उठै हिये अस्थान सों। यह जीवातम सुनै हृदय बल ध्यान सों ।। दश प्रकार के नाद कहूं भिन्न भिन्नही। सो उपनिषदहि माहिं कहे सव चिह्नही ॥ पहली ऐसे होय चिड़िया ज्यों चीला। एकबार कहै चिह्न सुनौ सोई सुरंतला॥ ऐसेही दोबारा जु दूजी जानिये। चिह्न चिह्नही होत ताहि पहिंचानिये।। चुद्रघंटिका तीसरि चौथी शंख ज्यों । पंचम ऐसी जान बजत है बीन त्यों।। **ब**ठीं **ब**जै ज्यों ताल सातवीं बाँसुरी I अठवें शब्द मृदङ्ग लगें मन गाँसुरी॥ नवें नफीरी नाद जु दशवें सिद्धि है। बादर कीसी गरज ददह दंहंद है।। करते में अभ्यास जु नाद सब खुलें। जैसे बटाऊ' चळत नगर नौ मग मिलें ॥ दशवें पहुँचै जाय नवें बिसराइया। रहत किया वा देश जहां घर छाइया।। ऐसेही नौ छोड़ नाद दशवां गहै। बादल कीसी गर्ज जहां मन दे रहै।। वाकों छोड़ें नाहिं सदा रहे लीनहीं। यही जु अनदद सार जानि परबीनहीं ॥ याको प्रापत कहूं जो मन में आनिये।

१ रोस्ता चलनेवाला ॥

गौरासों शिव कह्यो सांच करि जानिये॥ दो० चरणदास ने अब कही, जुदी जुदी दशनाद। वही परापत को लहै, जो कोई साधै साध॥

#### अप्टपदी ॥

पहिलि परीक्षा जान जु अनहद नादकी। सबै रोमावलि उठै जु वाके गातकी ॥ अरु दूजी जब सुनै नाद चित लावई। सब तन अंगन माहिं आलकस बावई॥ तीजी अनहद नाद सुनै जितही जुटै। सब अंगन हियमाहि प्रेम पीड़ा उठै।। चौथि सुनै जब नाद परीक्षा पावई।-तव शिर घूमनलगै अमले ज्यों खावई ॥ पचनीं उठे जो नाद सुनै तामें पगै। वाके शीश सों जानि अमी उतरन लगे।। छठा उठै जब नाद सुरति वामें धरे। कण्ठ सों नींचे उत्तरि अमी पीवन करें।। सत्तवीं खुलै जो नाद विना श्रवणन सुनै। अन्तर्यामी होय लखें सवके मनै॥ दूर दूर के वचन सुनै कोई कहै। होय परे की दृष्टि छिप्यो कञ्ज ना रहै।। अठविं परीक्षा जानि परापत जो बनै । सब माहीं सबठौर नाद अनहद सुनै ।। है सबही के मांम बैन समझे सुनै। यह समभौ श्ररु सुनै ताहि नीके गुनै ॥ दो॰ खुले नवा जब नादहीं, लक्षण यह पहिंचान ।
सूद्म होय जित तित गमन, करें धरें जो ध्यान॥
काद्द्र हीकी दृष्टि सों, चहें अगोचर होन ।
होय सकें दीखें नहीं, वह सब देखें जौन ॥
जैसे सुर सबको लखें, उन्हें न देखें कोय।
रण्जित कहें अस्थूलहो, चाहे सूक्षम होय॥

#### अष्टपदी ॥

दंशवीं खुलै जो नाद परे सोहंपरे। पारब्रह्म होइजाय ध्यान ताको करे।। ध्यानी को मन लीन होय अनहद सुनै। "आप अनाहद होय वासना' सब भुनै ॥ पाप पुण्य' ञ्जटिजाय दोऊ फल ना रहें। होय परमकल्याण जु त्रेगुण ना गहें।। होवे बोध स्वरूप तेज हैं जात है। अटक रहै नहिं कोय सबै ठां समात है।। अज अविनाशी शुद्ध पिवत्तर सत्तही। होवै आनँदरूप परम जो तत्त्वही॥ निर्विकार निर्लेप श्रीर निर्वानहीं। आनँद सबको देत आपको जानहीं॥ या ध्यानी को नाम जु ॐकार है। सब नामनमें बड़ा किया जु विचार है।। याको ऐसे माने कि वह जो मैंहीं हूँ। रूप नाम गुण जान कि यह सब वाहीसूं।। दो० करते अनहद ध्यानही, ब्रह्मरूप हुँ जाय ।

१ मनकी इच्छा २ सत् रज तम ॥

## ं हंसनाद् उपनिषद् वर्णन । चरणदास यों कहत है, वाधा सब मिटिजाय॥ इति हंसनाद् उपनिषद् सम्पूर्णम्॥

## ऋथ सर्वोपनिषद् द्वितीय प्रारंभः॥

COSSOCIA COS COSSOCIA COSSOCIA COSSOCIA COSSOCIA COSSOCIA COSSOCIA COSSOCIA

दो॰ दूसरि जो उपनिषद है, ताको कहीं बनाय। सर्व नाम तिहि जानिये, ताहि देहुँ प्रकटाय'॥

#### अप्टपदी ॥

परजापति के शिष्य जो पृंछी आयके। वन्ध मुक्ति का भेद देहु समझायके।। काहि कहत हैं वन्ध मोश्च कासों कहें। विद्याऽविद्या भेद कही कैसे छहें।। जात्रत स्वप्न सुषुप्ति मोहिं वत्तछाइये। अरु तुरिया को भेद सभी जु सुनाइये।। कोठे पांच को भेद सभी जु सुनाइये।। जुदा जुदा समझाय तिमिरं दुविधा हरो।। पहिल अन्न सों भरा दुजा भरा प्रान सों। पित्वाँ आनँद भरा मोहिं कहि दीजिये। हों तो चरणहिंदास कुपा जो कीजिये।। आतम को जो अकर्ता कैसे के कहें। अरु कहें याको देहका जाननहार है।

१ जाहिर करना २ ब्रह्मा ३ माया ४ ॲघियाराः।।-

देह को साक्षी कहै सो कौन 'विचार है।। दो॰ ऐसो यह बन्धन बँधो, कहैं तज्ञ निर्बन्ध । अन्तर्यामी क्यों कहैं, मोहिं बताओ सन्ध ॥ आतमहीं को क्यों कहैं, जीव आतमा मान। माया यासों कहत हैं, दूरि करो अज्ञान॥

### अप्टपदी ॥

परजापति सब सुनिकै यह उत्तर दिया। आतमहीं का ज्ञान सभी परगट किया ॥ जीव आतमा देह मानिकै मैं कहैं। ताते परो अज्ञान सबै दुख सुख सहैं॥ श्रापको लम्बाजान कि ठिंगना जानई। कबहूँ दुवला जान कि मोटा मानई ॥ श्रापको जानै वृद्ध कि वालक तरुन है। जानत नारी पुरुष जुमानत बरन है।। देह संग है देह करें जु विहार है। आपन कोगयो भूलि रहै न विचार है।। वाको वन्धन यही सुनो चितमें धरो। देह भाव छुटिजाय मुक्ति निश्चय करो ॥ जाही वंस्तु सों उपजै तन अभिमान है। वही अविद्या जान वही अज्ञान है।। यही भरम उठिजाय जिसी जु विचार सों। वाही विद्या जानि वही को ज्ञानहूँ॥ दो० चौदह इन्द्री देवता, मिलि जो करें ज्योहार। चरणदास यों कहतहैं, जाग्रत यही निहार ॥

१ छोटा २ ज्वान ॥

जीव जु अन्तःकरणके, चारौ देवत संग । सूक्षम देही साथही, देखे स्वपना रंग ॥ चौदहही सब छीनहैं, जीव आतमा माहिं। यही सुषुप्ति जानिये, कञ्ज भी सूझै नाहिं॥

### अष्टपदी ॥

तीन अवस्था मिटें मिटें इंकार है। तुरियाही रहिजाय जु तत्व अपार है।। परमातम जो पुरुप सदा निर्हेव है। केवल ज्ञान स्वरूप जु ब्रह्म अभेवे हैं॥ अव कोठों की बात कहूं चितदीजिये। जुदा जुदा विस्तार सबै सुनिलीजिये॥ पहला कोठा कहूँ अन्नसेती भरो। छह कोठे तेहि माहिं सोई अवणन धरो॥ तीन पिताकी ओर सो लाया संगहीं। बीरज मींगी हाङ् सफ़ेद जु रंगही।। श्रव माता के अंश तीनिहीं जानिये। लोह त्वचा अरु मांस अरुण पहिंचानिये।। पानसे कोठा भरा दशौ जहां वायु है। अगले भी छः कहे जुरहे समाय है।। तीजा कोठा जानि धरो तहँ शुद्धिही। मन चित अरु अहंकार भरी जहँ बुद्धिही।। चौथा कोठा देख इन्हीं का जानना। तामें भरो है ज्ञान सभी को पिछानना।। पँचवाँ कोठा जानि जो आनँद सों भरा।

जैसे सगरो वृत्त बीजमाहीं धरां।।
दा॰ वारो कोठे जो कहें, अरु कारण को देखि।
जहाँ सभी ये रहत हैं, वा ठौरी को पेखि॥
वा ठौरी को जानिये, ज्यों तरुवर को बीज।
डाल पात फल फूलही, रहें जु वाके बीच॥
ऐसे वाको समिक्तें, रहें जु आनँद आहि।
आनँदही आनँद भरा, पँचवें कोठे मांहि॥

अप्टपदी ॥

आतम करता जानु जु जामें नुधि रहै। ।दुख सुख वाही माहिं सभी आशा गहै।। मोद' है। इच्छा पूरी भये होत मन जब पूरी नहिं होय घना दुख होत है।। दुख सुख दोनों होत जो पांचन के विषे। सो वे इन्द्री जान विना इनके सरवन सों सुनि शब्द बुरा भूल को यही। और लचा सों जान सर्पर्श कि होयही।। आंखन सों लखि होय जु रूप कुरूपसों। अरु जिह्वा सो होय जु षटरॅस स्वाद सों ॥ नासासेती होय बुरी भळि गंध इनसे उतपति होय जु दुख सुख भै अभै॥ श्रातम को जीवातम इस कारण सूक्षम अरु अस्थूल देह सँगही बुरे भले जो करमन के फल में

१ आनन्द २ कान ३ छूना ४ खद्दाखारी मीठा करुआ चरफरा कपैल ५ हरूका द मोटा।।

बीचिह लिया लगाय नहीं धुरसों फँधा ॥
ज्यों कञ्चन के संग जु टांका जानिये।
'धीले बस्तर साथ जु मैल पिछानिये॥
शोधे से ह्वे दूर शुद्ध हैं जात है।
अपनेहिं अङ्गन आय जु रवेत दिखात है॥
जीवातम इहि भांति फलन त्यागन करें।
आतमहीं रहिजाय जीवता ना रहे॥
खोटे कर्म जु त्यागि भले सहजे करें।
तिनका फल जो होय नहीं आशा धरे॥
दौं० जीव बहा यों होत है, रहे न कछ लगाव।
चरणदास यों कहत हैं ऐसा किये उपाव॥

अप्टपदी ॥

देह को जाननहारा ऐसे मानई।
सूक्षम अरु अस्थूल को अपनी जानई॥
कवहुँ कहै मम शीश आंख मुख हाथ है।
कभी बतावे पांव कहै मेरा गात है॥
मन बुधि वितऽहङ्कार समक्त ये चार हैं।
अरु पांचों है वायु जु कोइ निहार है॥
प्राण अपानहि व्यान उदान समान हैं।
सात्त्विक राजस तामस तीनों जानि हैं॥
वेर प्रीति अरु तीसरि इनकी ढूँढ़ है।
चौथा मनोरथ तोनिक सब मिलि झुंड है॥
भले बुरे जो कम और मन आनिये।
सूद्म शरीर को मूल ये सब पहिंचानिये॥

अरु यह सूच्म शरीर आतमा साथ जो। ताते भासतं सत्य सत्य है बात सो॥ जब आतम पहिंचान हिये में आवई। तब सूक्षम को सांच सबै उठि जावई॥

दो॰ सूद्रम शरीररु ञ्चातमा, भिन्न छखे नहिं कोय । यही जुमन की गांठ है, खुले मुक्ति ही होय ।। जाने जाननहारहीं, और तीसरी जान। इन तीनों को जो छखै, सो साक्षी परधान ।। उपजै तीनों द्वेत सों, मिटै एकता होय। उपजन मिटना तीनका, जानै न्यारा सोय ॥ अपनेही परकाश में, आप रहा परकास। सोई साक्षी जानिये, कहै चरणहीं दास ॥ यद्यपि बन्धन में बँधा, कहै जु निबंध दूर। चींटी ब्रह्मा आदिलीं, हिरदय में भरपूर ॥ सबही हिरदय के मिटे, वही एक ठहराय। ना कुछ आया ना गया, ज्योंका त्यों रहिजाय।। बन्धन में आवे सही, लीला करन दयाल। निरबँधं का निरबँध रहै, अजअबिनाशिअकाल।। अंतर्यामी के अरथ, सब घट रहो समाय। डोरेके विषे, भांतिभांति मणिंकाय।। जैसे सवही के भीतर बसे, सबका जाननहार। वाहीते परगट भई, नाना वस्तु अपार ॥ घनेरूप किरिया घनी, घनेनाम हष्टान्त"।

<sup>्</sup> १ दिखात २ म्रुख्य 'जाननेवाला ३ जो वैंघा हुआ न हो ४ मा समृह ५ मिसाल।।

सूझ ज्ञानप्रकाश सूं, जब गुरु मेटे आन्तं।। रूप नाम किरियालगी, जबलग याके साथ। याहीते जी आतमा, कहलावे यह बात।। जैसे कञ्चन मृत्तिका, भांड़े किये संचार। नामरूप किरिया भई, देखो हिष्ट निहार।। रूपनाम किरिया मिटे, रहे न कछ विचार। जो था सोई रहगया, परमातम ततसार।। आतम अरु जीवातमा, देह धरे से दोय। ताते बढ़ो उपाधही, मैं तू तू मैं होय।। तत्वम'सी जो यह कहा, ताको याही अर्थ। वह तूही हैं जानले, परम तत्व है सत्य।।

### अप्टपदी ॥

अरु वह ज्ञान स्वरूप अनन्द अनन्त है।

उपजावन सव सृष्टि को जीवन कन्त है।

वस्तु काल अस्थान तीनों मिटि जातु है।

वह इकरस सतरूप ब्रह्म रहिजातु है।

सब को जाननहार मिटे उपजे नहीं।

तासुं कहें विह ज्ञान अर्थ जानो तहीं।।
और कहें जु अनन्त सो यासुं जानिये।

सब भांड़े में इक माटी जु पिछानिये।।

कनक के बरतन बहुत जु सोना एकिये।

सब वसनन के माहिं जु सूतहि देखिये।।

ऐसेहि आदिरु अन्त ब्रह्म सब माहिं है।

कहिये याहि अनन्त भेद कञ्ज नाहिं है।।

अरु जो आनँद कहै समुझ लीजा वही।
वाही को अंश पिछान जु आनँद हो कही।।
ऐसेही मोहिं समझायो गुरु शुकदेव ने।
चरणहिंदासा होय लखा या भेवने।।
दो० चार पते ये ब्रह्म के, सत आनन्द अनन्त।
चौथा ज्ञानस्वरूप है, कहैं वेद अरु सन्त।।
अष्टपदी।।

सर्व समय सब ठौर जु इकरस नित्त है। तत्वं मसी के अर्थ वही तू सत्य है।। जब तू करिके ज्ञान होय परब्रह्महीं। **ञ्चापनहीं कूं पाय जाय सब भर्महीं ॥** में तू वह उठिजाय दूसरी वासही। आपकु न्यापक जान ज्यों शुद्ध अकाशही ॥ अरु जानै निर्लेप सत्त श्ररु एकही। जब परमातम होय रूप नहिं रेखही।। माया याते कहें भरम अरु अन्त है। ज्ञान भये उठिजाय कछू न रहन्त है।। ज्यों रसरी को साँप भरम सूँ मानिये। समझ लखा जब झूठी माया जानिये॥ सांच सो लागै ऋठ झूठ सच जान है। माया यही सुभाव भरम अज्ञान है ॥ रसरो कूं कहैं सर्प जु अपने भरम सूं। ऐसेही जेंड़ कहत सनातन ब्रह्म कूं॥ दों ॰ झूठ जगत दीखत रह, दीखें ना सत ब्रह्म। सर्वे।पनिपद्वणन ।

यही जु माया जानिये, यही तिमिर यहि भर्म ॥ गुरु शुकदेव प्रताप सूं, कही चरणहीं दास । यह जु अथर्वणवेद की, सर्व उपनिषद भास ॥

इति सर्वेडपनिपद् दूसरीसम्पूर्णम् ॥

# ऋषतृतीयनत्वयोगउपनिषद्पारम्भः॥



अप्टपदी ॥

तीजी अरु जो कहूँ अथर्वणवेद की।
तत्त्वयोग जिहि नाम गुपतं ही भेद की।।
अपने शिपसूं कहा ज परजापत्ति न।
योगसार में कहूँ ज पाने तत्वने।।
योगसार में कहूँ ज पाने तत्वने।।
योगसार कुं लाभ होय जाके किये।
पढ़े पाप भजि जाय सुने राखे हिये।।
निश्चय होने मुक्त यही तू जानियो।
नीथे पद लहै नास सांच करि मानियो।।
वड़ा योगश्वर विष्णु अधिक तप ज्ञान है।
जाकी मायागद्ध नहीं परमान है।।
योगी किर्के योग सुज्योति निहारही।
सो वह विष्णु सरूप सबन के माहि है।
सो वह विष्णु सरूप सबन के माहि है।
पसी ज्योति कुं बोड़ि और मन लावई।

वै नर भोंदू जान जु क्र कहावई ॥ दो॰ दूध पिया जिन कुचनसूं, उनक्रं मल सुख लेत् । जन्म खोय खाली चलै, नारिनसूं करि हेत्॥

अष्टपदी ॥

जिस द्वारेसूं निकस जन्म जग में लिया। ताही में परवेश करन फिर मन किया।। वहीं नारिको रूप जुतासुं मां कही। लगे भार्या कहन जु अपने संग लई।। जाही पुरुष स्वरूप कु' कहते बापहो। फिर लगे पुत्तर कहन वाहीकूं आपही ॥ वहीं पुत्र जो जगत में पिता कहावई। सोई पुत्तर भया बढ़ो ऋति चावई।। जैसे कूप का रहंट लोट रीते भरे। वस्तु एकही जान कभी ऊपर तरे॥ याही भरम अज्ञानसूं आशाही दहै। बहुलोकन के माहिं सदा भरमत रहै।। अव मैं कहूँ उपाय जगतसूं ज्यों छुटै। आवागमन का फंद शितांबीही कटें।। जासुं भरमें नाहिं रहे थिर होयकै। पावै निज अस्थान निपति सन खोयकै।। दो० ॐकार बड़ नाम है, हिरदै ध्यान करें। शुकदेव कहै चरणदाससूं, सबही ब्याधि टरे ॥

अष्टपदी ॥

<sup>ॐ</sup>कार के अक्षर कहिये तीन हैं। अकार उकार मकार जाने परवीन हैं।।

१ बुद्धिमान् ॥

### तत्त्वयोगउपनिपद्वर्णन ।

तीनों अक्षर माहँ तीनों हैं थोकही। पहले अक्षर में जुरहै भू लोकही।। दुजे अक्षर बीच जानौ आकाशही। तीजे अक्षर माहिं वैकुंठ निवासही॥ तीनों अक्षर माहिं जो तीनों वेद हैं। ऋग्यजुवेदरु साम तिहूं जो भेद हैं॥ तीनों अक्षर माहिं तिहूँ जो देव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वड़े जो अभेव हैं॥ तीनप्रकार कि अभिन तीन अक्षर महीं। एक अग्नि यह जान दिखें प्रत्यक्ष हीं।। द्जी अग्नि प्रचंड सूर्य की भासई। तृतिय अग्नि सव माहिं जठर परकासई।। तीनों गुण तिनमाहिं समझ जानौ यही। रजगुण सतगुण और तमोगुण है सही॥ दो० अक्षर ॐकार को, जिनका चौथा भाग। श्चर्द्धमात्रा बोलिये, ऊपर विन्दी लाग ॥

### अष्टपदी ॥

जो कोउ याको जपे समझ अरु ध्याय है। ऊपर कही जो वस्तु सवन को पाय है।। अक्षर साढ़े तीन प्रणंव के माहिं है। सव वस्तू वा माहिं वाह्यं कछ नाहिं है।। ऐसे रह वा माहिं पुष्प में गंध ज्यों। जैसे तिल में तेल दूध में घीव त्यों।। जैसे पाहनं माहिं जु कनकं वताइये। ऐसेही ॐकार में सबको पाइये।।
वाही को किये ध्यान परमपद को छहै।
वेद पुराणन माहिं साखि योंही कहै।।
अब परणव का ध्यान जु देहुँ बतायकै।
सबही याकी सूझ कहुँ समम्मायकै।।
हिरदयही के माहिं जु कमल पिञ्जानिये।
उपरको है नाल नीच मुख जानिये।।
वाही के खिद्र बीच रहत मनभूप है।
कहें चरणहीं दास जु मेद अनूप है।।
दो० अक्षर ॐकार के, पहिला है जु अकार।
ताहि कहे सों होत है, हिरदा शुद्ध विचार।।

#### अप्टपदी. ॥

दूजा जपै उकार कमल विकसें कली।

शनै शनै खुलिजाय बसे तामें अली।।

तीजा जपै मकार प्रकट हो नादही।

सुनि सुनि आनँद होहि जु परम अगाधही।।

अर्द्धमात्रा बन्दु सदा थिर जानिये।

हलन चलन कल्लु नाहिं यही चित आनिये।।

वामें मन हो लीन ज्योति होजाति है।

निर्मलह अरु शुद्ध बिलोर की भांति है।।

सूरज कीसी किरण महा उज्ज्वल वही।

जोई करें वह ध्यान पुरुष पांचे सही।।

सब में ज्योति स्वरूप सकल भरपूर है।

निकट निकट सों निकट दूरसों दूर है।।

## ्रतत्त्वयोगउपनिषद्वर्णन ।

जो इसकाही ध्यान हृदय किया जापना।
तो करें मस्तक माहिं होय पारायना॥
शीश में जब सिद्ध होय रोके नौद्धारही।
निकसन देवे वायु न काहू बारही॥
दो० दोय पगण्डी बाँधिये, नीचे के दो द्वार।
दोउ अंगुट्ठे हाथ के, रोको सरवन बार॥

### अष्टपदी ॥

'तर्जिन अंगुली द्वऊ हंगन पर दीजिये। मध्यमं से दोउ नाक खेद बँद कीजिये।। अनामिका' दोउ हाथ कि श्रोर किनिष्ठका'। होंठन को बंद करें जु नीके पुष्टका।। नासा के दोउ खेद एकही जित भये। दोउ भोंहन के बीच चरणदासा कहे।। निश्चय ताह बना रस देह कि जानिये। वाहीकी तो ओर हिष्ट को तानिये।। महाकुम्भक हि नाम इसी विधि साधिये। ध्यान किये होय मुक्ति यही श्रवरा धिये।। इन्द्रिनहूँ के मारग को जो बंद करें। वायु विना घट माहिं यथा दीपक बरें।। होय घना परकाश इसी जो देह में। इसही ध्यान प्रताप मिले जा गेहमें।। पावे चेतन शुद्धि किये इस योगही।

१ अंगूठा के पासकी अंगुली की तर्जनी संज्ञा है २ तर्जनी के पासकी अंगुली की मध्यमा संज्ञा है ३ चौथी अंगुली की अनामिका संज्ञा है ४ छगु-नियाँको कहते हैं ५ सेह्ये ६ देह ॥

१५८ श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ। कर्मन को है नाश मिटे मन रोगही।। दो० उपनिषदा पूरी भई, नाम योगही तत्त्व। अंग अथर्वणवेद की, चरणदास कहि सत्त।। इति हतीयतत्त्वयोग उपनिषद्सम्पूर्णम्॥

## ऋथयोगशिखाउपनिषद्चतुर्थ वारम्भः॥

दो॰ योगशिखा चौथी कहूँ, तामें अद्भुत ध्यान । परजीपति ऐसे कही, शिष्य सुनो दे कान ॥

अष्टपदी ॥

यामें अद्भुत राह बड़ेही ज्ञानकी।
कांपन लागे देह कितन सुनि ध्यानकी।।
जब आवे मनमाहिं मोह तन ना रहै।
पांचं नहीं की आग नहीं हियमें दहै।।
वाकी विधि में कहूं सभी सुनि लीजिये।
बैठि इकांतिह ठौर जु आसन कीजिये।।
आसनपद्म लगाय कि सुख आसन करी।
सीधो राखै मेर नैन नासा धरो।।
दोउ पावन के साथ जु हाथ मिलाइये।
सब स्वादन को रोंकि जो मनको लाइये।।
प्रंणवैही का जाप जु मनमें राखिये।

<sup>ें</sup> १ ब्रह्मा २ काम क्रोघ लोग मद मात्सर्व्य ३ पल्यी मारकर वैठना स को समेट कर उसको पद्मासन कहते हैं ४ ॐकार ।

इस बिन और उपाय सबनको नाखिये।। जाका है ॐनाम ध्यान ताका करें। आठपहर संग्राम बिना खांड़े' लरें।। देह यही अस्थूल बड़ा घर जानिये। तामें दीरघ थंम एक पहिंचानिये।। दो० अरु यामें नौ द्वार हैं, छोट थंम हैं तीन। पांच देवता तेहि बिपे, लहें साथ परवीन।। यह घर जो मैंने कहा, सोइ पुरुपन की देह। कहें गुरू शुकदेवजी, चरणदास सुनि लेह।।

### अप्टपदी ।।

एक बड़ा जो थंभ मेर ही डंड है।
सोइ पीठीका हाड़ जासु सब मंड है।।
अरु वाहीके बींच नाड़ि सुषमन भली।
सब नाड़िन शिरमीर योगी मानें रहीं।।
नी द्वारे अब कहूं तिन्हें पहिंचानिये।
दों सरवन दो आंख भही विधि मानिये॥
नासा छिहर दोय ज सुखका एक है।
हिंग गुदा दो जान नवोका लेखहै।।
तीन ज छोटे थंभ तीन गुएहा कहे।
सतगुए तमगुए और रजोगुएहीं छहे॥
पांच देवता कहे सो पांची प्रान हैं।
प्राणापानरु ब्यान उदान समानहें॥
ऐसे मंदिर माहिं हृदय में छेद है।

१ तलवार की सहंदय २ प्राण अपान इदान व्यान समान ३ कि पैरों से लगाकर पृष्टमाग से मस्तक तक मिली हुई है ॥

तामें सूरजमण्डल अचरज मेद है।। ताकी बिह्ही ज्योति किरण उजियारि है। पूरा योगी होय सो ताहि निहारि है।। दो॰ ज्योतिमयी मंडल लखे, हदय कमल में होय। तामें दीखे और इक, दीवे की सी लोये।।

अष्टपदी ॥

दीपककीसी ज्योति मानु ऊपर चलै। रहे अपनिहीं ठौर मांति ऐसे हिले ॥ वाही ज्योति को जाने बहा स्वरूपही। यही समझिके ध्यान करें जु अनुपही ॥ योगी करें जो ध्यान यहीं हिय माहिंहीं। श्रंतसमय तन छूटि उपर को जाहिंहीं ॥ सूरजह का मंडल जाने बेधही। सुषमन मारग जाय शीश को बेदही।। सायुज सुक्तिको जाय परापत होयही। कोटिन माहों छहै जु निरला कोयही ॥ सत्र ज्योतिन की ज्योति बड़ी जो ज्योतिहै। ताको पाये होय एकही गौत है।। श्रालस सों दुर्भाग्य घ्यान करि ना सकै। तौ दिनमें तिरकाल पाठ करनेलगे।। दो॰ पातकाल अरु मध्य में, संध्याही की बार । उपनिषदन तीनोंसमै, पढ़ै विचार विचार ॥ करम कटे यमही डटे, चौरासी हटजाय । देही पावे मनुषकी, पूरा गुरु मिलजाय ॥

१ रूपक अर्थात् टेमि २ ज्रक्षमें लीन होजाना ॥

## योगशिखाउपनिषद्वणेन ।

फिर पानै यह ध्यानही, पीछे कहा जु खोल। जावै परमहि धामकूं, छोड़े सब झकझोल।। थोड़ासा यह ध्यानहीं, मैं समझायों तीहिं। परजापति शिष्यसोंकहै, बड़ा जो निश्चय मोहिं॥ यह पदवी मोक्रं मिली, इसी ध्यान परताप। जीवन मुक्ताही रहूं, छुटै आप अरु धाप ॥ निश्रल हो या ध्यानकूं, करै जो कोई और। जगत छुटै श्रापामिटे, पावे निरभय ठीर ॥ आनन्दहिँ आनन्द जहाँ, अवधिन काल कलेश। चरणदास या ध्यानसों, पावे ऐसा देश ॥ बहुलोकन में जन्मधरि, पाप मिटा नहिं भूर। चरणदास इस ध्यानसों, सबे होत है दूर ॥ दूर करन दुख जगत के, आन उपाव न होय। योगी कूं या ध्यानसम, और वस्तु नहिं कोय।। उपनिषदा चौथी यही, भई समापत यह। चरणदास कहें पांचवीं, हित चितदे सुनिलेह ॥ इति योगशिखां चौथी सम्पूर्णम् ॥

## श्रथ तेजविन्दउपनिषद्पांचवीं

### त्रारम्भः॥



दो० उपनिषदा जो पांचवीं, वेद अथर्वण माहिं। · तेजविन्द जिहि नाम है, समझ मुक्ति होजाहिं॥

अष्टपदी ॥

त्रेजविन्दकेः अर्थ यही हिय ग्रंध है।

श्रीस्वामीचरणदासजीका प्रन्थ।

बड़े ध्यानके तेजहि की यह बूंद है।। उसका है यह ध्यान जो सबसे ऊंच है। सबसूं पर निहरूप शुद्ध अरु शूच है।। हिरदयही के मध्य और सूचम महा। श्ररु केवल आनन्द किन्हीं ज्ञानी लहा ॥ अनंतशक्ति जिहिमाहिं निराअस्थूल है। बहुत पिण्ड ब्रह्मांड सवनका मूल है।। बुड़ा विना परमान गहा नहिं जात है। वाकि तपस्या ध्यान कउन जु दिखात है।। वाका देखन दुलभ सुलभ नहिं जानना । वह तौ समुद अथाह कछू परमान ना ॥ ज्ञानी पण्डित और सबै बुद्धिवानहीं। पार्वे आदि न अन्त श्रीर मध्यानहीं।। के बांधे ब्रह्मव्रत करे के ध्यानहीं। वाही के हो रूप पानै तब जानहीं।। दो० जीते पहिल अहारही, दूजे और किरोध। बहु मनुषों का संग तिज, छाँड़े प्रीति विरोध ।

### अप्टपदी ॥

परवल इन्द्री जान सवनक्टं वश करें। शीत उण्ण दुख सुख स्तुति निन्दा हरें॥ बोड़े ही अहंकार वासना आसही। अपने कारण वस्तु रखें नहिं पासही॥ पूरी राखें पेज धारणा धारिके। गुरुआज्ञा गुरु सेव करें जु विचारिके॥ सकल मनोरथ कामना कृं करें क्षीनहीं।

## तेजविन्दउपनिषद्वर्णन ।

ऐसे जिज्ञासूकूं चाहिये द्वारे तीनहीं।।
एक जो द्वारा त्याग दुजा जो उपावही।
तीजा ग्रुरु की निश्चय ऐस सुभावही।।
इन द्वारों में राह जु श्रागे की खुलै।
छुटै थके वह नाहिं सुखालाही चले।।
जीवातम जो हंस कहावत है यही।
याके हैं स्थान जो तीनोंहों सही।।
जाग्रत स्वपन सुषोपत परगट जानिये।
तुरिया निज अस्थान ग्रुप्त पहिंचानिये।।
दो० इन तीनों से बड़ा है, तुरिया कूं नितजान।
चरणदास पोपण जगत, वाके ना श्रस्थान।।

#### अप्टपदी ॥

जैसे भूत श्रकाश यों व्यापक हैं रही।
सब इन्द्रिन के माहिं जो सूक्षम जो रही।।
वाकी सत्तासेती चेतनहीं रही।
वही बड़ापद जान विष्णु का है सहीं।।
वाके नेत्र हैं तीन जो तीनों वेदही।
अरु वाके गुण तीन जो किया न खेदही।।
है सबका आधार त्रिलोकी धारई।
अगप रहे निरधार जो अपरमपारई।।
है निहरूप अडोल अखंड अगाधही।
है तौ निस्सन्देह पहुँचे न उपाधही।।
करि न सके परवेश वरण गुण रूपही।

\_\_\_ १ पालन करनेवाला २ सत रज तम ३ धारख कियाजाय ४ जो न घारख कियाजाय ॥

अरु सब गुण वा माहिं जु अधिक अनूपही ॥
पाने केवले ज्ञानसुं आप में आपही ।
वावन अक्षर माहिं नाम नहिं थापही ॥
वह तो निर आनन्द काहु से है नहीं ।
कठिन परापत होय सुलभ देखे नहीं ॥
दो० वह उपजे विनशे नहीं, अज अविनाशीसोय ।
विन इच्छा थिरही रहे, चरणदास नित जोय ॥

### अप्टपदी ॥

वह सबही को विराट पिण्ड अरु जीव है। नाना कौतुक होयं अन्त वहि सीव है।। ज्ञान से जुदा न जान निरा वह ज्ञान है। वही महा आकाश नहीं परमान है।। सबमाहीं परवेश जो आतम सत्त है। आपमें पूरण आप परमही तत्त है।। अज्ञानी जाने झूंठ झूंठ पहुचे नहीं। वह तौ सदा नित जान कभी विनशै नहीं॥ वाकूं कहा नहिं जाय जाप जापक कभी। अरु सारे हैं जाप उसी माहीं सभी॥ और जपाभीगया जाप जापक वही। सवकुछ उसकूं जान ग्रुप्त परगट सही।। वह निर्शुण निर्छिप्त कोई गुण नाहिनै। परसूं पर तापरे जानिले वाहनै॥ वासूं पर नहिं और विचारा जायना। कहैं चरणहींदास कछ वा माहिना॥

१ दक्ष्म २ जो पैदा न हो ३ छिपाहुआ ॥

## <sup>.</sup>तेजविन्दउपनिषद्वर्णन । 🕢

ų r

दो॰ वाक्टं जायतं है नहीं, वाक्टं स्वप्न न कोय। सोवन स्वप्ना है नहीं, जायत कैसे होया।

### अप्टपदी ॥

, दुओं से न्यारा जान जात्रत अरु स्वप्नसूं। ऐसा कोई नाहिं न जानै सत्तहूँ॥ . सबका जानत मूल जु ज्ञानी लोयही। दीरघ अरु परकाशी जानै सबको यही।। जाकूं लोभ न होय अविद्या होयना। मैं अभिमान कुकर्म वासना कोयना॥ गरमी जाड़ा भूख प्यासं न्यापै नहीं। पह्ये क्रोध न मोह नेक वामें कहीं॥ वाहन इच्छा होय न पूरी चाहहीं। कुछ विद्या अभिमान न उनके भाहिहीं॥ मान नहीं अपमान न मन में लावई। सबसूं होय निवृत्त ब्रह्मकूं पावई।। तेजविन्द उपनिषद् संपूरणही भई। गुरु शुकदेव के दास चरणदासा कही।। ताहि सुनै मनराखि विचाराही करें। निश्चय होवे मुक्त जगत में ना परे।। दो० कही गुरू शुकदेव ने, मेरी कछू न बुद्धि। पढ़ो नहीं मूरख महा, मोक् नेक न शुद्धि।। मेरे हिरदय के बिषे, भवंन कियो गुरु आय। वई विराजत हैं सदा, मेरी देह दिखाय।। जबस् गुरु किरपाकरी, दर्शन दीन्हों मोय।

रोम रोम में वै रंमे, चरणदास नहिं कीय।। जातिवरणकुलमनगया,गया देह अभिमान। अपने मुखसों कह कहीं, जगही करें बखान।। रहे गुरू शुकदेवजी, मैं में गई नशाय। में तें तें में वही है, नखशिखरहोसमाय।।

् इति श्रीचरणदासकृतपंचोपनिषद्संपूर्णस् ॥

## त्र्रथ चरणदासजीकृत भक्तिपदार्थ पारम्भः ॥

हो॰ प्रणवों श्रीमुनि न्यासजी, मम हिरदय में आय ।
भक्तिपदारय कहत हूं, तुमहीं करों सहाय ॥
प्रेम पगावन ज्ञान दे, योग जितावन हार ।
चरणदास की बीनती, मुनियों बारंबार ॥
तुम दाता हम माँगता, श्रीशुकदेव द्याल ।
भक्ति दई न्याधा गई, मेटे जग . जंजील ॥
किस्र कामके थे नहीं, कोऊ न कौड़ी देह ।
शुरु शुकदेव कृपाकरी, भई अमोलक देह ॥
को है कोई न जानता, गिनती में नहिं नावाँ ।
गुरु शुकदेव कृपाकरी, पूजन लागे पावाँ ॥
सीधी पलक न देखते, छूते नाहीं छाहिं।
शुरु शुकदेव कृपा करी, चरणोदक लेजाहिं॥
दूसरे के बालकहुते, भक्ति विना कंगाल।

गुरु शुकदेव दयाकरी, हरिधन किये निहाल ।। जा धन कूं ठग ना लगे, धारी सके न ॡट । चोर चुरायसके नहीं, गाँठ गिरे नहिं खूट ॥ बिलहारी गुरु आपने, तन मन सदके जावँ । जीव ब्रह्म क्षणमें कियो, पाई मूली ठांवँ ॥ हरिसेवा सोलह बरस, गुरुसेवा पल चार । तौभी नहीं बरावरी, वेदन कियो विचार ॥

गुरुकी सेवा साधू जाने। गुरु सेवा कहा युढ़ पिछाने। । गुरु सेवा सबहुन पर भारी। समझ करो सोई नर नारी। । गुरु सेवा सों विघन विनाशे। दुरमित भाजे पातक नारो। । गुरु सेवा चौरासी छूटे। आवागमन का डोरा टूटे। । गुरु सेवा यमदण्ड न लागे। ममता मरे भिक्त में जागे। । गुरु सेवा यमदण्ड न लागे। चनमत होय मिटे जग आशे। । गुरु सेवा परमातम दरशे। त्रेगुण तिज चौथापद परशे। । श्रीशुकदेव बतायो भेवा। चरणदास कर गुरुकी सेवा।।

दो॰ गुरु सेवा जानें नहीं, पाँय न पूजे धाय । योगदान जप तप कियों, सभी अफल हो जाय ॥

योगदान जप तारथ न्हाना । गुरु सेवा बिन निरफल जाना ॥ गुरु सेवा बिन बहु पिलतेहाँ । फिर फिर यम के द्वारे जैहाँ ॥ गुरु सेवा बिन अतिदुख पेहाँ । जग में पशु दारिद्री हैहाँ ॥ गुरु सेवा बिन कौन उतारें । भवसागर सुं बाहर डारें ॥ गुरु सेवा बिन जड़ कहा करिहो । काकी नाव बैठि करि तरिहो ॥ गुरु सेवा बिन कछुनहिं सिर है । महाअंध कूप में पिर है ॥ गुरु सेवा बिन घट अधियारा । कैसे प्रकट ज्ञान उजियारा ॥ नरक निवारण गुरु शुकदेवा । चरणदास करि तिनकी सेवा ॥

दो॰ इन्द्रीजित निरवेरता, निरमोही निरवन्ध । ऐसे गुरु की शरणसूं, मिटे सकल दुस्रद्वन्द ॥

राग द्वेपं दोनों से न्यारे। ऐसे गुरू शिष्य कुं तारे॥ आज्ञा तृष्णा कुबुधि जलाई। तन मन वचन सबन सुखदाई॥ निरालम्ब निर्भरम उदासी। निरिवकार जानौ निरवासी॥ निरमोहत निरवन्ध निशंका। सावधान निरवाण अशंका॥ सारग्रही और सर्वंगी। संतोषी ज्ञानी सतसंगी॥ अयाचीक जतिनर अभिमानी। पक्ष रहत स्थिर शुध बानी॥ निहतरंग नाहीं परपंचा। निहकरम निरलिस जो संचा॥ शीतल तासु मती शुकदेवा। चरणदास कियो सो गुरुदेवा॥

दो॰ सतनादी अरु शीलवत, सुहुदै अरु योगीश।
निहचल ध्यान समाधि में, सो गुरु विस्वेबीश।।
भरम निवारण भय हरण, दूरकरन सन्देह।
गुठिया खोले ज्ञानकी, सो सतगुरु करलेह।।
सतगुरु के लक्षण कहे, ताक्टं ले पहिंचान।
निरखपरख करदीजिये, तनमन धन अरु प्रान्।।
ऐसा सतगुरु कीजिये, जीवत हारै मारि।
जनम जनम की वासना, ताक्टं देवे जारि॥
सतगुरु के दिग जाइके, सन्मुख खावे चोट।
चकमक लग पथरीझरें, सकल जरावे खोट॥
सतगुरु मेरा श्रूरमा, करें शब्द की चोट।
मारे गोला प्रेम का, दहें भरम का कोट॥
मुखसेती वोलन थका, सुननें थका जूकान।
पावनसुं फिरबा थका, सतगुरु मारा बान॥

में मिरगा गुरुपारधी, शब्दलगायो बाण। चरणदास घायल गिरे, तन मन बींधे प्राण॥ शब्दबाण मोहिं मारियो, लगी कलेजे माहिं। मार इंसे शुकदेवजी, बाकी छोड़ी नाहिं॥ सतगुरु शब्दी तेग है, लागत दो करदेहि। पीठि फेरि कायर भजें, श्रूरा सन्मुख लेहि॥ सतगुरु शब्दी सेल ें धर्मों का साध। कायर ऊपर जो चलै, तौ जावै बरबाद ॥ सतगुरु शब्दी तीर हैं, तन मन कीयो बेद। बेदरदी समझे नहीं, विरही पावे भेद ॥ सतगुरु शब्दी लागिया, नावक का सा तीर। कसकत है निकसत नहीं, होत प्रेमकी पीर ॥ संतग्ररु शब्दी बाण है, अंगञ्जंग डालातोड़ । प्रेम खेत घायल गिरे, टांका लंगे न जोड़ ॥ स़तग्ररु शब्दी मारिया, पूरा आया वार । प्रेमी जूझे खेत में, लगा न राखा तार ॥ ऐसी मारी खेँचकर, लगी वार गइ पार । जिनका आपा ना रहा, भयेरूप तत्सार ॥ सतगुरु के मारे सुये, बहुरि न उपजै आय । चौरासी बन्धन छुटै, हरिपद पहुँचे जाय।। सत्तग्ररु के वचनों मुचे, धन्यजिन्हों के भाग। त्रेगुणते ऊपर गये, जहाँ दोष.नहिं राग<sup>ः</sup> ॥ वचन लगा गुरुदेवका, हुंटे राजके साज। हीरा मोती नारि सुत, गज घोड़ाअरु बाज ॥

१ हथियार का नाम है २ प्रेम ॥

वचन लगा ग्रुरु ज्ञानका, रूखे लागे भोग।
इन्द्र पदवी लो उन्हें, चरणदास सब रोग॥
सतग्रुरु ढूंढ़ा पाइये, नहीं सुद्देला होय।
शिष्य भी पूरा कोइहै, सानी माटी जोय॥
जाति बरन कुल आश्रम, मान बड़ाई खोय।
जब सतग्रुरु के पगलगें, सांच शिष्य है सोय॥

गुरु के आगे राखे माथा। कहै पाप ताप दुख मेटों नाथा।।
मैं आधीन तुम्हारों दासा। देहु आपने चरणन वासा।।
यह तन मन ले भेंट चढ़ायो। अपनी इच्छा कुछ न रहायों।।
जो चाहो सों तुमहीं करों। या भाँड़े में जो कुछ भरों।।
भावे घूप छांह में हारो। भावे होबो भावे तारो।।
गुण पौरुष कुछ बुधि नहि मेरी। सबविधि सरणगहीं प्रभु तेरी।।
मैं चकई अरु तुम किये होरा। मैं जो फिरूं सब तुम्हरे जोरा।।
म आ बैठा नाव तुम्हारी। आशा नदी सुं करिये पारी।।
अमरजाल जग सूं मोहिं काढ़ों। हाथ जोरे चरणदासा ठाढ़ो।।

दो॰ गुरु के आगे जाय करि, ऐसे बोले बोछ। कछ्कपट राखे नहीं, अर्ज करें मन खोछ॥ यह आपा तुमकूं दिया, जितजानों तितराख। चरणदास द्वारे परों, भावे झिडको छाख।

ऋदि सिद्धिपत कछू न चाऊं। जगत कामना कूं नहिं छाऊं।। और कामना में नहिं राखूं। रसना नाम तुम्हारो भाखूं॥ राज भोग का मोहिं न सांसा। इन्द्र पदवी छो नहिं आसा॥ चौरासी में वहु दुंख पायो। ताते शरण तिहारी आयो॥ मुक्त होन की मन में आवै। आवागमन सों जीव हरावै॥

१ जिह्या।।

रामभक्ति की चाह हमारे। याते पकड़े चरण तुम्हारे॥ प्रेम प्रीति में हिरदा भीजै। यही दान दाता मोहिं दीजै॥ अपना कीजै गहिये वाहीं। धरिये शिरपर हाथ गुसांई॥ चरणदास को लेहु उबारे। मैं अंडा तुम सेवनहारे॥ दो० अंडा ज्यों आगे गिरे, जब गुरु लेव सेइ।

करें बरावर आपनी, शिष्य को निस्सन्देह।। अपना करि सेवन करें, तीनि भांति गुरुदेव। पंजा पक्षी कुंजमन, कछुवा दृष्टि जु भेव ॥ जो वै बिसरें घड़ी भी, तो गंदा होइ जाय। चरणदास यों कहत हैं, गुरु को राखि रिकाय॥ पितु सोंमाता सौ गुना, सुत को राखे प्यार। मनसेती सेवन कर, तन सों डाटरुगार ॥ जो देवें दुरशीश भी, होहो लगे अशीश। सेवन करिसमरथ कियो, उनपर) वारों शीश।। माता सों हर सौगुना, जिन से सौ गुरुदेव। प्यार करें आग्रुण हरें, चरणदास शुकदेव ॥ काचे भांड़े सीं रहे, ज्यों कुम्हार को नेह। भीतर सों रक्षा करें, बाहर चोटें देह ॥ दृष्टि पड़े गुरुदेव की, देखत करें निहाल। श्रीरे गति पलटैं जबै, कागा होत मराल।। ्र द्या होय गुरुदेव की, भजे मान अरु मैन'। भोग वासना सब छुटै, पावै अतिही वैन।। जबसतगुरु किरपा करें, खोलि दिखाने नैन। जग झूठा दीखन छगे, देंह परे की सैन ॥

१ कामदेव ॥

अष्टपदी ॥

गुरु बिन और न जान मान मेरो कहो। उपदेश बिचारतही रहो। चरणदास वेदरूप गुरु होय कि कथा सुनावई। पण्डित को धरिरूप कि अरथ बतावई।। गुरु हो शेश महेश तोहिं चेतन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाळी भरे ॥ कल्पवृत्त गुरु देव मनोरथ सब सरै। कामधेनु गुरुहोय क्षुधा तृष्णा हरै।। गंगासम गुरु होय पाप सब धोवई। शशियर सम गुरू होय तपन सब खोवई ॥ सूरजसम गुरु होय तिमिर सब जेवई। पारब्रह्म गुरु होय मुक्ति पद देवई ॥ गुरुही को करि ध्यान नाम गुरु को जपी। श्रापा दींजे भेंट पूजन गुरुही थपो।। समर्थ श्रीशुकदेव कहा महिमा करों। अस्तुति कही न जाय शीश चरणन धरीं।। दो० हरि रूठें कुछ डर नहीं, तूभी दे छुटकाय। गुरु को राखी शीशपर, सबविधि करें सहाय।।

अष्टपदी ॥

गुरुकोत्ति हिर सेव कभी निहं की जिये। वे मुख को निहं ठौर नरक में दीजिये॥ गुरुनिंदक निहं मुक्त गर्भ फिरि आवई। चौरासी लख मुक्ति महा दुख पावई॥

१ सिखावना २ भूख ३ अंघकार ॥

ंप्रथम करै गुरु देख परिख चरणों परै। 🤭 🗧 उनकी धारण ध्यान टेक उर में धरे॥ गुरु को रामहिं जान कृष्ण सम जानिये ।,. गुरु नृसिंह अवतार जु बामन मानिये॥ गुरु कोषूरण जान जु ईश्वर रूपही। सब कुछ गुरुको जीन ये बात अनुपही ॥ हरि गुरु एकहा जानयह निहवे लाइये। दुनिधाही को बोज्ञ जु वेग वगाइये॥ थर्म पिता गुरुजान जु दृढ़ता राखिये। लाज सकुच करि कान ढीठता नाखिये॥ मेरा यह उपदेसं हिये में धारियो। गुरु चरणन मनराखि सेवातन गारियो ॥ जो गुरु झिरके,लास तौ मुख नहिं मोड़ियो । गुरुसों नेह लगाय सबन सों तोड़ियो ॥ जो शिष सांचा होय तो आपा दीजियो। चरणदास की सीख समझकर लीजियो॥ मोको श्रीशुकदेव यही समझाइया। ्वेद पुराणन माहिं जुयोहीं गाइया ॥ दो० गुरु अस्तुति कहकहिसकै, चरणदास कहाबुद्धि । भक्तों की अब कहत हों, जो वे देवें शुद्धि॥ भक्तनकी अस्तुति किये, तन मन हियो सिराय। किला मैल रहेनहीं , बुधि उज्ज्वल हैजाय।। साधों की सेवाकरो, चरणदास चित लाय। जनम् मरणवंधन करैं, जगतन्याधि छुटिजाय ॥

'जो भक्तों की सेवा करें। यमके कंधे नाहीं परें।। जिन साधों का दरशन देखा। ताका यमसों रहा न लेखा।। जो भक्तनको शीश नवावै। तन छुटै जब दुख नहिं पावै।। जो कोइ साथ संगमें रही। जठर अग्नि में नाहीं जहां।। जो साधोंकी अस्तुति भाखे। पाव भक्ति प्रेमरस चाखे।। जो भक्तों सो प्रीति छगावै। वह हरिको निश्चय श्चपनावै।। जो भक्तों की वाणी गावै। समझे अर्थ परमपद पावे।। साधुसंगतिबन गति नहिं होनी। क्या तपसी अरु क्या भया मौनी॥ चरणदास भक्तोंकी शरना। हाई जीवन हाई मरना।। दी० भक्तिवान निर्मल दशा, संतोषी निर्वास। मनराखे नवधा बिषे, और न दूजी आस।।

दयावान दाता ग्रुण पूरे। पैज धारणा बचनों शूरे॥

ग्रुक्त कामना फल निहं चाहें। रिद्ध सिद्ध अरु त्यागे लाहें॥

हानि लाम जिनके निहं टोंटा। वैरी मित्र खरा निहं खोंटा॥

मान अपमान कल्ल निहं तिनके। दुख मुख एक बराबर जिनके॥

ग्रुमअरु अशुम कल्ल निहं जानें। राव रंक को ना पहिंचानें॥

कंचन कांच बराबर देखे। जग ब्योहार कल्लू निहं लेखे॥

हार जीत निहं वाद निवादा। सदा पिनत्र समम्म अगाधा ॥

हरष शोक जिनके निहं कबहीं। लख चौरासी प्यारे सबहीं॥

हरष शोक जिनके निहं कबहीं। लख चौरासी प्यारे सबहीं॥

हरण शोक जिनके निहं क्वा । सब जीवनकी हाखे पूजा॥

चरणदास शुकदेव बतावे। ऐसे लच्लण साधु कहावे॥

दो० मक्तों की पदवी बड़ी, इन्द्रहुसे अधिकाय।

तीन लोकके मुख तजे, लीन्हें 'हिर अपनाय॥

अनन्यमक्तं निहकामजो, करे सोह चरणदास।

१ गर्भ २ जिसकी थाह न मिछै ३ वैरमाव ४ जो दूसरेका मक्त न हो ॥

्वार मुक्ति<sup>?</sup> वैकुण्ठ ली, सबसे रहे निरास ॥ प्रभु अपने मुख से कहो, साधू मेरी उनके चरणन की मुझे, प्यारी लागे खेह।। आठ सिद्धि वे लें नहीं, कनक कामिनी नाहिं मेरे सँग लागे रहें, कभी न छोड़े बाहिं॥ सब तजि कर मों को भजे, मोहीं सेती पीति। में भी उनके कर विक्यों, यही जु मेरी रीति॥ साधु हमारी आतमा, सबसे प्यारे मोंहि। नारद निश्चय कीजिये, सांच कहत हों तोहिं॥ जिनके कारण में रचीं, अद्भुत यह संसार। उनहीं की इच्छा धरूं, हर युग में अवतार ॥ प्रेमी को ऋणियां रहीं, यही हमारो 'सूल। चारि मुक्ति दई ब्याज में, दे न सकीं अब मूख ॥ सर्वस दीन्हों भक्त को, देख हमारो नेह। निर्गुण सों सर्गुण भयो, धरी पश्की देह।। मेरे जन मोमें रहें, मैं भक्तन के माहिं। मेरे अरु मेरे सन्तके, कञ्जु भी अन्तर नाहिं॥ साध सोवै तहाँ सोयर हुं, भोजन सँगही जेवँ। जो वह गावै प्रेम सों, मैंहूँ ताली देवँ॥ ममभक्ताजित जित फिरैं, गवनैं लागाजावँ । जहां तहां रक्षा करीं, मक्तवछल मेरो नावें ॥ मक्त हमारो पग धरे, जहां धरू में हाथ। , लारे लागोही फिरों, कबहुँ न छोड़ूं साथ।। मोको वश कियो जो चहै, भक्तन की किर सेव।

१ साह्रप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य २ प्रण ॥

उनमें हैं कर मैं मिलों, करों 'बहुतही हेव'।। पृथ्वी पावन होत है, सबही तीरथ आदि। चरणदास हरि यों कहें, चरण धरें जब साध ॥ जिनकी महिमा प्रभुकरें, अपने मुख सों भाखि। तितकी कौन बराबरी, वेद भरत हैं साखि ॥ जिनकी आशा करत हैं, स्वर्ग माहिं सब देव । कबहूँ दरशन पाय हैं, चरण कमल की सेव ॥ अपने अपने लोक में, सभी करें उत्साह। साधूकाया छोड़ करि, गगन करै किस राह।। धनि नगरी धनि देश है, धनि पुर पट्टन<sup>3</sup> गाँव। जहाँ साघूजन उपजियों, ताके बिल बिल जावें।। भगत जुञ्जावैं जगत में, परमारथ के हेत । आप तरें तारें परा, मंडें भजन के खेत ॥ अवसागरसों तारि करि, खें जावें बहु जीव। साधू केवट राम के पार मिलावें पीव ॥ काम कोध मोह लोभहनि, गर्भ तजै जो साध। राम नाम हिरदै धरै, रोम रोम औराध।। साधू महिमा को कहै, शोभा अधिक अपार। रसना<sup>र</sup> दोय इजार सों, शेषद्व जावें हार ॥ अनन्य भक्ति करि प्रेमसों, जीति छिये गोविन्द । चरणदास हो वश किये, पूरण . परमानन्द ॥ तप के बरष हजारहू, सतसंगत घड़ि एकं। तौभी सरिवर ना करें, शुकदेव किया विवेक ॥ सतसंगति महिमा बड़भाई । स्मृति वेदपुराणन गाई ।

१ स्तेह २ गवाही ३ शहर ४ नाव खेनेवाळा मन्लाह ५ जीम ॥

मुनि वशिष्ठ कहो यही भेवा। साधु संग को तरसे देवा।।
साधु संगको नारद जाने। सो वह पिछलो जन्म पिछाने।।
देखी संगति की अधिकाई। वालमीिक अरु शबरी गाई।।
अजामील सतसंगति परिया। अनिगनपाप कियेसव जरिया।।
सतसंगति वहु पतित ' उधारे। अधम सरीखे मुक्ति पधारे॥
जात जुलाहा अरु रैदासा । संगति साधु हुआ परकासा।।
साधों की संगति मुकताई। चरणदास शुकदेव बताई॥
दो० जब जब दरशन राम दें, तब मांगों सतसंग।
चाहों पदवी भक्तकी, चढ़े सुनवधा रंग॥
क्वा सदना सैना नाई। बहुतक नीच मये ऊँचयाई॥
जैसे ठौर ठौर को पानी। मुरसिर मिलि भयो गंगारानी॥
तैसे काठ लोह को तारे। ऐसे संगति मिलि भया पारे॥
जैसे पारस लोहा लागा। सो वह कंचन भया सुभागा॥
देवल तीरथ बहु मग् धावै। साधुसंग बिन गति नहिं पावै॥

त्यों गोविन्दसँग गाईकुबरी। सूवा के सँग गणिका उबरी॥ हरि भगतन में दीजे बासा। जन्म जन्म मांगे चरणदासा॥ दो॰ ऊंची पदवी साधुकी, महिमा कही न जाय। सुरनर मुनि जग भूपही, देखत रहे छजाय॥

रागसारंग ॥

ढाकापातः पान के साथा । संगति मिलि गयो भूपनहाथा ॥

करों नर हरिभक्तन को संग । दुख बिसरे सुख होय घनेहीतन मन पल्टे अंग ॥ है निष्काम मिलो संतन सों नाम पदारथ मंग । जिहिपाये सब पातक नाशें उपजै ज्ञान तरंग ॥ जो वै दया कर तेरे पर प्रेम पिछावें भंग।
जाके अमल दरश है हरिको नैनन आवे रंग।।
उनके चरण शरणहीं लागो सेवा करो उमंग।
चरणदासतिनकेपगपरसन खाश करत है गंग।।
दो० बिनहोनी हरि करिसकें, होनी देहिं मिटाय।
चरणदास करु भक्तिही, आपा देहु उठाय।।

हरि चितवै सो सांची बाता। औरन सों नहिं दूरै पाता।। जो कछु चाहा सो उन करई। अब चाहै सोभी सब सरई।। अग्नि माहिं तृण घास बचावै। घटमें सगरो सिंधु समावै।। पावक राखे पानी माहीं। जल राखे जहँ धरती नाहीं।। गिरिवर सागर माहिं तरावै। चाहै हलका काठ हुवावे॥ छुई के नाके हस्ती काढ़ै। मूल पात बिन लकड़ी बाहें॥ नरकी छाती दूध निकासे। उपजावें वह खेत अकासे॥ चाहै गूंगे वेद पढ़ावै। अँधरे आंखें खोलि दिस्रावै॥ सब लायक सामर्थ गुसाई। चरणदास शुकदेव बताई॥

दो॰ प्रभु चाहै सोई करै, ताकूं टोके कौन। देखि देखि अचरजरहा, चरणदास गहि मौन॥

महल पवनपर रचे मुरारी। अग्निकं माहिं करें फुलवारी॥ चाहै विन वादल बरसावें। बिन सूरज दिनकरि दिखलावे॥ खाली भरें भरें निघटावें। जो चाहै सोई प्रंगटावे॥ पाथर पानी करें बहावें। ब्रिनमें सगरो सिंधु सुखावे॥ चाहै जलका थल करिडारें। राईकं परवत करें भारें॥ रंकन कं करें ब्रतर धारी। चाहै, भूपन देह जजारी॥ जो चाहै सो आपहि करें। औरनके शिर झूठे धरें॥

चरणदास शुकदेव जनावै। सांचे गुणावाद जो गावै॥ दो० यह अस्तुति करतार की, जिन रचिया संसार। अद्भुत कौतुक किरस्हो, छीछा श्रगम श्रपार॥

उपजाने पाले निनशाने। अनिगन चन्द सूर दरशाने।। कोटिक अंड पलकमें करे। जब चाहे जब कुछना रहे।। जब फैले तब रूप अनेका। जब सिमटे जब एकहि एका।। बटक बीज़ का खेल निहारा। एक बीजका सकल पसारा।। तामें बीज अनंतिह देखा। गिनूं कहांलों रहा न लेखा।। ऐसे हिर आपा विस्तारा। कहत सुनत देखतहूँ हारा॥ अपरमपार पार निहं पाऊं। अस्तुति करता में सकुचाऊं॥ समझिसमिझ मनमें रहिजाऊं। चरणदास हो शीश नवाऊं॥ दो० लीला सिन्धु अगाधगित, मोपै कही न जाय।

चरणदास यों कहत है, शोचत गयो हिराय ॥
कोटिक ब्रह्मा अस्तुति करहीं । वेद कहत प्रभु परे परेहीं ॥
कोटिक शम्भू करें समाधा । जानि परें निहं रूप अगाधा ॥
कोटिक नारद से यश गावें । गुण अगाधं कञ्जअंत न पावें ॥
कोटिक ध्यानी ध्यान लगावें । हरिके सो कछु रूप न पावें ॥
ज्ञानी कोटिक कथें वह ज्ञाना । समक्त थकी उनहूं निहंजाना ॥
कोटिक शारद करें विचारा । बुद्धि थकी जब कहा अपारा ॥
सुरनरमुनिवा भेद न लहिया। शोचिशोचिबिकविकयिकरिहया ॥
निरगुण सरगुण कहा न जावे । चरणदास शुकदेव सुनावे ॥

दो॰ चरणदास वा रूप की, पटतर<sup>3</sup> दई न जाहि। राम सरीखे राम हैं, और बतावों काहि॥

वाकी अस्तुति कहा बखानूं। जैसा वह जैसा नहिं जानूं॥

१ तमान्ना २ जिसका थाह न हो ३ वरावरी ॥

बुधि विचार करिहारा ज्ञाना। अनमे थकी नाहिं पहिंचाना।। आदि न झंत मध्य नहिं जाका। दहिना वावां पीठ न आगा।। हरा पीत क्वेत नहिं काला। नारी पुरुष न वृदा वाला।। रूप न रंग मिहीं नहिं मोटा। नया पुराना वड़ा न छोटा।। नाम रूप किरियासूं न्यारा। नहिं हलका नहिं कहिये भारा।। वानी चार परै निरवाना। काहृविधि वह जाय न जाना।। पुहुप गंथ नादनतें झीना। गुरु शुकदेव सुनाय जु दीना।।

दो० कौन लखै को किह सकै, अचरज अलख अभेव।
ज्ञान भ्यान पहुँचै नहीं, निर्विकार निर्लेव।।
सुनत अचम्भा मोक्टं आया। जाके वचनरूप निहें काया'॥
निराकारं निहं ना आकारा। निहं अडोल निहं डोलनहारा॥
पांचतत्व तिरगुण ते आगे। अद्भुत अचरज भ्यान न लागे॥
निहं परगट निहं गूपन ठाऊं। समझसकौंनिहंथिकथिकजाऊं॥
जैसो आगे में किह आयो। फिर समझौवैसो निहं पायो॥
जो कुछ किह्या नाहीं नाहीं। सो सव देखा वाके माहीं॥
सकल सर्वदा ह्यां पिहेंचानी। चरणदास शुकदेव वस्नानी॥

दो॰ वार्मे गुण अनगिनत हैं, अपरमपार अगाध। देखौ परगटही भये, रूप नाम अरु नाद॥

वृक्ष वीज का नाम वताऊं। भिन्न भिन्न परगट दिखलाऊं॥ जो कोइ निरावीज कुं बुझे। ताकूं वह निरगुणही सूझे॥ जव समभे तव सव गुणमाहीं। तामें डाल मूल फल छाहीं॥ ऐसे प्रणब्ध पिछानों। निराकार निरगुण मत जानों॥ वै निरगुण सरगुण ते न्यारे। निरगुण सरगुण नाम विचारे॥ अकय कथा कछ कथिय न जाई। जो भाषुं सोई मुरखाई॥

१ शरीर २ जिसका आकार नहीं ३ जड़ ४ जो कहने स्नायक न हो ॥

कोई कही सुनी मन आनी। वैसा नहिं निश्वय करि जानी।। बड़बड़ ऋषि मुनि पण्डित भारे। चरणदास सब खोजत हारे।।

दो॰ विह निरगुण सरगुण वही, विह दोनों से न्यार । जो था सो जाना नहीं, शोचा वारंवार ॥ अनंत शिक लीला अनंत, गुण अनंत बहुभाव । कौतुक रूप अनंत हैं, चरणदास बलिजाव ॥ नाम भेद किरिया अनंत, अनंत धरे अवतार । बीस चार तिनमें अधिक, कहै शुकदेव विचार ॥ राम कृष्ण पूरण कला, चौबीसौ में दोय । निरगुण से सरगुण वही, भक्तों कारण होय ॥

### रागविलावल ॥ अलखे निरंजन अगम अपार ।

एक अनेक भेष बहु कीन्हे सुन्दर रचना रची सँवार ।।
निरगुण हरि सरगुण हो खेळो अचरज बीळा किर विस्तार
अपनो चिरत आपही देखे ऐसो अद्भुत कौतुकधार ॥
रूप बराह पकिर हिरण्याक्षिह धरती छाये ताहि संहार ।
यज्ञपुरुष अरु दत्तात्रेयी अरु श्रीबद्रीपति हि विचार ॥
सनत्कुमार ऋषभदेव ध्रुव बर पृथु मच्छ कुर्म उदार ।
हयधीवा अरु हंसरूप ही महाबळी नरसिंह बळधार ॥
हिर परगट है गजे छुटायो बामन किपळ सरस गुणसार ।
मन्वन्तर धन्वतर प्रगटे परशुराम रामचन्द्र सुरार ॥
पूरण कळा ईश तिहुंपुर को छुटण प्रगट हो कंस पछार ।
वेदञ्यास अरु बोध कळंकी ये भये सब चौबीस अवतार ॥
युग युग माहिं आप परगट है दुष्ट दळन सन्तन रखवार ।

२ जिसका अन्त नहीं २ जो देखि न परै ॥

चरणदास शुकदेव श्यामकी 'बाँकी गतिको वार न पार ॥ दो० एक एकसों आगरो, महिमा कही न जाय । अनंत रँगीले महल में, आपहि बैठे आय ॥

अनन्त रँगीले महल बनाये। तामें आप रामहीं आये।। नांव रूप ग्रुण न्यारे न्यारे। गिनत शारदा गणपित हारे।। मन्दिर रूप बहुत छिव सोहै। जहां तहां मेरो मन मोहै॥ हरे स्वेत प्रीत आरु छाले। पिसताकी ऊदे अरु काले॥ वेलदार छहरा छिव बूटे। चीतमताले और तिखूटे॥ बूंद बूंद अरु गंडे दारे। जानो चित्तर हाथ सँवारे॥ रँगा रंग बहु चित्तरकारी। कहूं कहाँलों मों बुधिहारी॥ दो पाये अरु पुनि चौपाये। बहु पाये कञ्च कहे न जाये॥ वृक्षरूप अरु पक्षीनाना। कीट पतंगां थिर वर्र जाना॥ जलमें मीन बहुत परकारे। चरणदास शुकदेव विचारे॥

दो॰ थावर जंगम चर अचर, बहुत छबीली भांति॥ राजस तामससात्विकी, बहु अधीन बहु क्रांति॥ बानर नर श्रमुरा सुरा, यक्षगण गन्ध्रब प्रेत।

सबही महल बराबरी, सबही सेती हेत॥ -खिरकी नैन वावसों खोलै। मुख द्वारे नाना विधि बौलै॥ बहुत भाति की नाना बानो। चतुर कूड भोली अरु यानी'॥ किं अबाल निं बोलन आवै। पे सब महलन वह दरशाव॥ साचात हरिही कुं जानो। भवन भवनमें ताहि पिछानौ॥ काया चेतर ज्ञानी जानै। चेत्रग आतमरूप बखाने॥ देही क्षर गीता में गायो। अक्षर जीव खोल दिखलायो॥

१ किरवा २ पार्खी ३ न चलनेवाले ४ चलनेवाले ५ मछली ६ न जाननेवाली ॥

काया मन्दिर आप रमायो। ताते राम नाम धरवायो॥ देह सँयोग राम कहळायो। चरणदास शुकदेव बतायो॥ 🤈 दो॰ सूरज चींटी आदि दै, लघु दीरघ के माहिं। सब में पोइ आतमा, बाहर कोई नाहिं॥ **बोंटे मांड़े में करें, छोटाही परकाश।** बड़े जु भाँड़े में करे, जेता होय उकाश।। ज्ञानवन्त कूं मैं दियो, दीपक को दृष्टान्त । जो वह समझ चावसूं, मिटैतिमिरं अरुभान्त॥ जैसेही है पिण्ड में, जैसे ही ब्रह्मण्ड। भीतर बाहर रिमरह्यो, सात द्वीप नव खण्ड ॥

**ब्याप लखेते वाक्ट्रं पावै । जो पै सतग्ररु भेद बतावै ।।** ज्ञान दृष्टि सेती दरशावै। आपा मिटे ब्रह्म ठहरावै।। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जहँ नाहीं । ध्याता ध्यान ध्येय मिटि जाहीं ॥ जबहो एक दूसरा नासे। बन्ध मुकत के रहें न सांसे।। मृतक अवस्था जीवत आवै। करम रहित अस्थिर गति पावै।। तब कोइ मिन्तर वैरी नाहीं। पाप पुण्यकी परे न छाहीं।। हरष शोक 'सम होजा दोऊ। रक्षाकरो कि मारो कोऊ॥ कोऊ हाथ में भोजन देजा। कोउ छीनकर योंहीं लेजा।। दोनों एक बराबर वाके। जगव्योहार कछ नहिं जाके॥ हरि बिन और पिञ्चान न कोई। तिनके इच्छा रही न दोई॥ ज्ञान दशा ऐसे करि गाई। चरणदास शुकदेव बताई॥

दो० ज्ञानदशा आवन कठिन, बिरला जानै कोय। ज्ञान दशा जब जानिये, जीवत मृत्यंक होय ॥

वाचक बानी बहुतक 'देखे। लक्षं ज्ञानी कोइ लेखे लेखे।।

१ वर्त्तनरूपी बारीर २ ॲघेरा ३ कहनेवाले ४ हृदयान्तर से देखनेवाले ॥

त्रानी विगड़े विषयी होई। कथे एक अरु चालै दोई।।

बुरे करम खोगुण चितलावे। भले करम गुण सब बिसरावे।।
विषय वासना के रँगरातो। झूंठ कपटखलबल मदमातो।।
इन्द्री वश मन हाथ न खावै। पाप करन सों नाहिं हरावे।।
ज्ञानकथे अरु वाद बढ़ावे। रहन गहन का भेद न पावें।।
वहाबत्त का आवन भारी। चरणदास शुकदेव बिचारी।।

दो॰ उनतीसौ लक्षण लिये, भक्त सहत हो ज्ञान। ज्ञान दशा जब श्राय है, करे आतमा ध्यान॥ भक्तदशा अब कहत हों, बिसरे श्रापा आप। चरणदास यों कहत हैं, छूटँ तीनों तापे॥

अप्टपदी ॥

नवधा भक्ति सँगारि अंग नौ जानिले। श्रावण चितवन और कीर्तन मानिले।। स्रुमिरण बन्दन ध्यान और पूजा करो। प्रभुसों प्रीति लगाय सुरति चरणन धरो।। होकरि दासिंह भाव साध संगति रलो। भक्तन की कर सेव यही मत है भलो।। आपा अपण देय धीर्य दृदता गहौ। स्रमा शील सन्तोष दया धारे रहौ।। यह जो मैंने कहा वेद का फूल है। योग ज्ञान वैराग्य संबन का मूल है।। प्रेम भक्ति का तात पात तीनों नसैं। अर्थ धर्म काम मोक्षसकल तामें वसें।। जो राखे मन माहिं विवेक विचारसों।

१ दैहिक दैविक भौतिक ॥

पावे पद निर्वाण बचे जग भारसों ॥ कहें गुरू शुकदेव मयाके भाव सों। चरणिहं दासा होय सुनी बहु चाव सों॥

राग सोरठ व गौरी व आसावरी ॥

साधो नवधा भक्ति करी रे।

किखुग में यह बड़ो पदारथ गिहगिह ताहि तरौरे जेजे यासों भये शिरोमणि तिन को नाम सुनाऊं। बढ़े कथा विस्तार कहूं तो याते सूक्षम गाऊं।। जन प्रहलाद तरो सुमिरण ते बन्दनसों अकूर। चरण कमल की सेना सेती लक्ष्मी रहत हजूर।। चन्दन चर्चतहूं पृथुराजा उतरो भन जलपारा। बिल राजा तन अर्पण कीन्हों सदा रहें हरि द्वारा।। परमदास हनुमतहू उबरो उत्तम पदनी पाई। सखा सुभान तरो है अर्जुन ताकी महिमा गाई॥ सुक्त भयो है परीक्षित राजा सुनि भागोत पुराना। श्रीशुकदेन सुनी से बक्ता हुये रूप भगनाना॥ ज्ञान योग नैराग्य सबन सों प्रेम प्रीति है न्यारी।

दो० नवो अङ्ग के साधते, उपजे प्रेम अनूप।
रणजीता यों जानिये, सब धर्मन का भूप॥
सब मत अधिकी प्रेम बतावें । योग युगत स्रं बड़ा दिखावें॥
प्रेमहिंस्रं उपजे वैराग। प्रेमहिंस्रं उपजे त्याग॥
प्रेम भक्तिस्रं उपजे ज्ञाना। होय चांदना मिटे अज्ञाना॥
दुरलभ प्रेम ज हाथ न आवे। हिर किरपा करिदें तो पावे॥
प्रेम प्रीतिके वश भगवाना। सकलशास्तर कियो बखाना॥

किसी भक्त हिये प्रेमजु जागे। तौ हरि दरशत रहे जु आगे।। प्रेमहिंसू जग कूं उपजावै। निरगुन सरगुन हो हो आवै।। सकल शिरोमणि प्रेमहि जानौ। चरणदास निहवै मन आनौ।।

दो॰ प्रेम बरांबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान । प्रेम भक्तिविन साधुवा, सबही थोथा ध्यान ॥ प्रेम छुटावै जगतक्रूं, प्रेम मिलावे राम । प्रेम करै गति औरही, ले पहुँचै हरिधाम ॥

#### अष्टपदी ॥

वह करे काग स्टूं हंसा। एकरहै पिया का संसा॥ वह जात वरन कुल खोंवे । अरु बीज बिरह का बोवे ॥ जों प्रेम तनक चित आवै। वह औगुण सबै नशावै।। प्रेमलता जब लहरै। मन विना योगही ठहरै।। कोई चतुर खिलारी खेलैं। वह प्रेम पियाला भेले।। जो धड़ पै शीशन राखै। सोई प्रेम पियाला चाखै।। तन मन सृंजा बौराई। वह रहे ध्यान छौलाई॥ वह पहुँचै हरिके पासा । यों कहें चरण ही दासा ॥ दो० प्रेमीजन हरि आपहो, आपा निकसै नाहिं। गुरु शुकदेव दिखावई, समझ देखि मनमाहिं॥ हिरदे माहीं प्रेम जो, नैनौं भलके आय। सोइ छका हरिरस पगा, वा पग परसो धाय ॥ गदगद वाणी कंठमें, श्रांसू टपकेंं नैन । वहतौ विरहिनि रामकी, तलफत है दिनरैन ॥ हाय हाय करि कव मिलेंं, छाती फाटी जाय। ऐसा दिन कब होयगा, दरशन करें अघाय ॥ विन दरशन कल ना पहें, मनुआँ धरे न धीर।

चरणदासकी श्याम बिन, कौन मिटावै पीर ॥ पीवविना ना जीवना, जगमें भारी जान। पिया मिलै तौ जीवना, नहीं तौ छूटै प्रान ॥ मुख पियरो सूखै अधर, आखैं खरी उदास । आहिजुनिकसे दुख भरी, गहिरे लेत उसास ॥ वह बिरहिनि बौरी भई, जानत ना कोइ भेद। अगिनि बरे हियरा जर, भये कलेजे छेद ॥ अपने वश वह ना रही, फँसी बिरह के जाल । चरणदास रोवत रहै, सुमिरिसुमिरि गुणस्याल ॥ बातन को बिरहा लगो, ज्यों घुन लागो दारै। दिन दिन पीरी होतंहै, पिया न बुझै सार ॥ वै नहिं बुझें सारही, बिरहिनिकौन ह्वाछ। जब सुधि श्रावै लालकी, चुभत कलेजे. भाल ॥ पीव वहीं के मत वहीं, वहती पीकी 'दास। पियके रँगराती रहै, जग सों होय उदास ॥ पीपी करते दिन गया, रैनि गई पिय ध्यान। बिरहिनिके सहज संधे, भक्तियोग अरु ज्ञान ॥ बिरहिनि एकैरामबिन, और न कोई मीत। आठ पहर साठौ घड़ी, पियामिलनकी चीत।। जाप करें तो पीवका, ध्यान करें तो पीव। पींव बिरहिनिका जीवहै, जीबिरहिनिका पीव ॥

# ऋथ चारौंयुगवर्णन ॥

#### कुंडलिया ॥

सतयुग सांचा वोलते परमहंस को ध्यान । सतवादी सत राखते सत नहिं देते जान ॥ सत नहिं देते जान प्रान जोपे तजि देही। निश्रय होती मुक्ति दरशते राम सनेही।। शुक्रदेवकहि चरणदाससीं अवहीं सत्तयुगजान। सत वोळौ सतसों रहो सतकी गहिये आन ॥ त्रेता में तप साधते आसन संयम धार । पांची इन्द्री रोकते जव मन जाता हार ॥ जव मन जाता हार खैंचि अनहद में धरते । के अपनोही इष्ट घ्यान ताही को करते॥ आप विसर्जन होय मुक्ति निश्चय करि पाते। चरणदास शुक्रदेव तपस्या चाल दिखाते ॥ द्वापर पूजा वंदना प्रेम सहितजो होय। कहा राजसी मानसी पूजा कहिये दोय।। पूजा कहिये दोय जैसि जाके मन भावे। भरे नेम आचार अंत ना चित्त हुळावे ॥ हित करि पूजा कीजियं द्वापर को यह भेव। चरणदास निश्चय करों कहिया श्रीशुकदेव ॥ किंखुग हरि गुण गाइये गुणावादही सार । भजनकरो मन मगन है भय अरु सकुच निवार।। भय अरु सकुचनिवार जाति कुछ गर्व वहावो । साज वाज लै संग रामको गाय रिझावो ॥ कथा कीर्त्तन सों तरें कलियुगद्दी के माहिं। गुकदेवकहिचरणदाससों तारोगहिगदिबाहिं॥

. इति श्रीचारौयुगसम्पूर्णम् ॥

## श्रथ नाम श्रंग वर्णन॥

दो० प्रेणऊ' श्री शुकदेव कूं, वाणी कहूँ अगाध । महिमा गाऊँ नाम् की, सबमिलिसुनियोसाध्।। ज्योंकी त्योंहीं कहत हूँ, कछू न राखूँ भेद । निश्रय आवे नाम की, छूटै सबही ैसेद ॥ जनम मरनजम दंड के, गर्भवास की त्रास । नाम रटे सबही छंटे, लख चौरासी गाँस ॥ कई बार जो यज्ञ करि, योग करै चितलाय । चरणदास कर्हें नाम बिन, सभी अफल होजाय ।। आठ थात में गुण नहीं, जो पारस के माहिं। तप तीरथ त्रत साधना, राम नाम सम नाहिं॥ ज्यों सेमर का सेवना, ज्यों लोभी का धर्म । अन्न बिना भुस क्टना, नाम बिना यों कम्म ॥ छोड़े सबही वासना, हो बैठे निष्काम। चरण कमल में चित धरे, सुमिरे रामहिं राम।। ऐसा हो जब संत हो, तब रीझै करतार। दरशन दे<sup>,</sup> अपना करें, कभी न छोड़े लार ॥ ,चार वेदं किये ब्यास ने, अर्थ बिचार विचार । तामें निकसी भक्तिही, राम नाम ततसार ॥ जिन कहिया शुकदेव कूं, सुनिया प्रेम प्रतीति ।

तिनजगर्मेपरगट कियो, जैसी चिह्रये रीति ॥ ब्रह्महत्या अरु नारि की, वालक हत्या होय । राम नाम जो मन बसे, सब ऋं डारे खोय'।। हियञ्चावत जगदुख टरै, कंठ आय अघ जाय । मुख सूं बोलै आयकरि, ताकी कौन चलाय।। ऐसाही हरि नामहीं, मोहि रामकी सौहिं। जाकूं होवें परखही, सो समझैह्यां लौहिं॥ विन समझे पातक नशै, समझ जपे हो मुक्त। चरणदास यों कहत हैं, जो कोइ जानै युक्त ॥ नामहिं छैजल पीजिये, नामहिं लेकर खाह। नामहिं लेकर वैठिये, नामहिं लै चल राह ॥ जवलग जागैराम कहु, तन मन सूं यहिचीत । चरणदाम यों कहत हैं, हरिविन और न मीत ॥ तेरा तौ कोइ है नहीं, मात पिता सुत नार। ताते सुमिरो राम कूं, हे मन वारंबार ॥ जिहिकारण भटकति फरे, घरघर करत सलाम । तेरे तौ .वैहें नहीं, ये मन सुमिरी राम॥ जीवतही स्वारथ लगै, मूये देह जराय। ऐ मन सुमिरौ राम कूं, भोखे काहि पराय ॥ हायी घोड़े धन घना, चंदमुखी वहु नार। नाम निना यमलोक में, पावे - दु:ख अपार ॥ जवलग जीवे राम कहु, रामहिं सेती नेह। जीव मिलैगो राम में, पड़ी रहेगी देह।। अचरज साधन नामका, भक्तियोग का जीव। जैसे दूध जमाय के, मथिकरिकाढ़ा

#### कुंडिंखा ॥

आठ मास मुखसूं जपै सोलह मास कँठ जाप। वित्तस मास हिरदे जपे तनमें रहे न पाप ॥ तनमें रहे न पाप भक्ति का उपजे पौधा। मन रकजावे जहां अपरबल कहिये योधा ॥ शुकदेव कही चरणदास सूं यही भेद ततसार । बहुरु आवे नाभिमें तोका कहूं विचार ॥ दो० पांच बरष जप नाभिसों, रग रग बोले राम। देह जीव निज भक्तहो, पहुँचै हरिके धाम ॥ त्रिकुटी में जप रामकूं, जहां उजाला होय। श्वासा माहीं जपेते, द्विविधा रहे न कोय।। गगन मॅंडलमें जापकरि, जितहै दशवांद्वार । चरणदास यों कहत हैं, सो पहुँचे हरिदरबार ॥ नासा अग्रे जापकरि, देखें नूर अगाध । बहुतकअचरजञ्जरुखुलै, चरणदास कहेसाथ ॥ नाम उठाकर नाभिसं, गगन माहिं लैजाय। जहां होय परकाशही, शुकदेव दिया बताय।। मनही मनमें जापकरि, दरपण उज्ज्वल होय । दरशन होवे रामका, तिमिर जाय सबखोय ॥ कूककूक कर नाम जप, हुटै सात अरु पांच। जासों मन ठहरा रहे, चरणदास कहें सांच ॥ मुरत माहि जो जप करे, तन सुं न्यारा जीन। मिले सचिदानन्द में, गहे रहे जो मौन॥ सकलशिरोमणि नामहै, सब धर्मन के माहि।

अनन्य' मक्त वहि जानियें, सुमिरण भूले नाहिं॥ आन धरम माने नहीं, आन देव नहिं ध्यान । ऐसे भक्त अनन्य कूं, कोई पावे जान।। पतित्रता वह जानिये, अंज्ञा करे न भंग। पिय अपने के रँग रते, और न सून ढंग।। पियक् सेइये, आन पुरुष तजिदेह। ञ्जपने परघर नेह निवारिये, रहिये अपने गेह ॥ आज्ञाकारी पीव की, रहै पिया के संग। तन मनसूं सेवा करें, और न दुजो रंग।। रंम होय तौ पीव को, आन पुरुष विषरूप। छाहँ बुरी परधर्मकी, अपनी मली जु घूप ॥ अपने घरका दुख भला, परघरका सुख छार । ऐसे जाने कुळवधू, सो सतव नती नार ॥ पतिकी श्रोर निहारिये, श्रोरन से कह काम । संबै देवता छोड़करि, जिपये हरिका नाम ॥ खसम तुंम्हारो राम है, इत उत श्रख मत मारि। चरणदास यों कहतं हैं, यही भारणा भारि॥ यह शिर नवै तो रामकूं, नाहीं गिरियो दूट। श्रान देव नहिं परिसये, यह तन जावो छूट।। पतिव्रता को व्रत गही, व्यभिचारिणि अँगटार। पति पावे सब दुख नशें, पावे सुक्ख अपार ॥ जब तू जाने पीवही, वह अपनी करिलेहि। परमधाम में राखि करि, बाँह पकरि सुख देहि॥ सिखाये देतहूँ, धारो हिरदय माहिं।

१ जो दूसरे को न जानै २ पतिव्रता।।

ऐसा पौधा बोइये, ताकी बठो छाहि।। सतवादी संतसूं रहो, सतही मुखसूं बोछ। एक ओर हरिनाम स्ख, एक ओर जंग तोल ॥ सभी निचोरे कहतहूं, भिनत करो निष्काम। कोटि तपस्या यही हैं, मुखसूं कहिये राम्।। रामनाम मुखसूं कहै, रामनाम सुन कान। रोम रोम हरिकूं रटो, ऐसी गहिये बान ॥ विद्या माहीं वाद है, तपके माहीं ऋदि। राम नाम में मुक्त है, योगमाहिं यों सिद्धि॥ ताते त्यागो वासना, राखो रामहिं नाम। कोटिबन्ध छुटि जायँगे, पहुँचो हरि के भाम।। राम नाम में ये सबें, ऋदि सिद्धि अरु मोक्ष । ऐसा इष्ट सँभारिये, चरणदास कहि सोच ॥ जाका कीया सब बना, सात द्वीप नवखण्ड। चरणदास यों कहत हैं, तीन लोक ब्रह्मण्ड ॥ त्वकारण सब कुछ किया, नाना विधि सुख दीन । तें वाकूं जाना नहीं, नाम न कबहूं लीन ॥ अबकै औसर फिरिबन्यो, पाई मानुष देह। चरणदास यों कहत हैं, राम नामहीं छेह।।

### राग केदारा ॥

सुनौ भाई नाम की महिमा ।

मुक्ति चारों सिद्धि आठौं बसत हैं तहिमा ॥
बालमीकि सो बनके बासी किये थे जिन पाप ।
भयो है सब ऋषिशिरोमणि जपे उलटे जाप ॥
गणिका सी अति महापापी सो पढ़ावत कीर ।

नामके परताप सेती कियो हरिपुर सीर ॥ अजामिल से पतित कामी वेश्यासों रित कीन । चित्र विमाने गयो सुरपुर नाम सुतहित लीन ॥ और बहुते पतित तारे गिने कापे जाहिं। दान जप तप योग संयम नाम सम तुल नाहिं॥ व्यास नारद शिव बह्यादिक रटत जाकूं शेश। गुरू शुकदेव नाम को चरणदासकूं उपदेश॥

#### कवित्त ॥

नामके प्रताप नन्दलाल आप मये प्रमु नामके प्रताप सुत दशस्य को कहायो है।
नामके प्रताप पैज राखी प्रहलादजूकी नामके प्रताप दौरो द्वारका सूं घायो है।।
नामके प्रतापकी न महिमा मीपै कहीजात नामके प्रताप सब सन्तन सहायो है।
सोई नाम वास सब आस लगो चरणदास सोई नाम चारवेद विमल २ गायो है।।
नामके प्रताप शबरी सुरन तैं सरस करी नामके प्रताप अधम लोककूं पठायो है।
नामके प्रताप अजामीलकूं विमान आयो नामके प्रताप गज प्राहस्ं छुटायो है।।
नामके प्रताप सब दीनन को दुख हरो नामको प्रताप शुकदेवजी दृढ़ायो है।
सोई नाम वास अब आस लगो चरणदास सोई नाम चारवेद विमंल २ गायो है।।

दो० नामअंगमहिमाअधिक, मोपै कही न जाय।
पांच प्रेत अब कहत हूं, जाक़ं सुनिचितलाय।।
योग तपस्या भिक्त कुं, ज्ञान बिगाड़न पांच।
जीवत दुखदे जगत में, मुये नरक दे आंच।।
काम कोध मोह लोभसे, और पांचवां गर्वा।
राज करे वसुधा बिषे, इन वश कीने सर्व।।
काम बली वर्णन करूं, जिन मारे बलवन्त।
जाका बकसी नारि है, जीते गुणी महन्त।।

राग सोरठ॥

साथो नारि सवलरे भाई। निहं मान राम दुहाई॥ बांदर ज्यों पकरि नचाने। हिरजी स्त्रं नेह छुटाने॥ दया धर्म सव खोने। जब नैनकजल भिर जोने॥ जिनका चित चोरा रांड़ी। तिनकी जग थूथू भांड़ी॥ उन सबही सरवस खोया। नरशीशपकिर किर रोया॥ जनम पदारथ छीना। स्याही का टीका दीना॥ दोनों मुखसों खाया। फिर फिरके गरभ दिखाया॥ काम कटक में सूरी। वह सांवत किहये पूरी॥ बड़े बड़े योधा मारे। अरु बहुतक शूर पछारे॥ गुरु शुकदेव वताने। वटमारन तोहिं दिखाने॥ चरणदास कहे जाने। तुम छलबल कला पिछाने।

नारी ने हिर सुमिरण सूं खोये।
राजा परजा मुंडत खंडत नैनकटाक्षन मोहे॥
राती चूनर चटक मटकले भूषण काजल साधै।
मुड़ मुसकाने मधुरी वाणी प्यार प्रीतकर बांधे॥
बहुतनको उन योग छुटायो बहुतनकोतप छीन्हों।
बहुतनकी उन भक्ति बिगारी अंग विषयरस दीन्हों॥
बंदुवां करि बहु नाच नचायो फंदा मोह लगायो।
याते सावधानही रहियो मैं तुमक्रं समुझायो॥
गुरु शुकदेव बतावे साधो निश्चय ठिगनी जानो।
चरणदास कहें हाथ न आवो नोकै ताहि पिछानो॥

साधौ परतिरिया सूं डरियो। जाके दरश परशके कीये जीवत नरकमें परियो॥ गौतम घर नी सुन्दरि सुनिके इन्द्रासन तजिआयो।

जो गति भई जगत में जानी भलो कलंक लगायो ॥ शृङ्गी ऋषि वन में तप कीन्हों सुरपति देखि डरायो 🗠 रंभा' भेजि हरो सत जाको सबही तेज सिरायो ॥ दैंयत देवत नर जो हूये नारी देख छुभाये। ताको फल ऐसोही पायों अजहूं क्रयश सुनाये॥ चरणदास शुकदेव गुरूने दे उपदेश बचाये। यती सती कोइ हाथ न आयोकामी पकरि नचाये।। अरे नर परनारी मत तक रे। जिन जिन श्रोर तको डायनकी बहुतन कूं गई भखरे। 🕒 दूध आकं को पात कटइया झाल ॲंगनकी जानी। सिंह मुछारे विष कारेको ऐसे ताहि पिछानी ॥ खानि नरककी अतिदुख दाई चौरासी भरमावै। जनम जनमकूं दाग लगावे हरिगुरु तुरत छुटावे।। जगमें फिटिफिटि महिमा खोवे राखे तन मन मेळा। चरणदास शुकदेव चितावे सुमिरो राम सुहेळा ॥ दो० नर नारी सब चेतियो, दीन्हो प्रकट दिखाय। परतिरिया परपुरुष हो, भोग नरकको जाय ॥ परनारी कै आपनी, दोनों बुरी बलाय। घर बाहर का आग ज्यों, देवै हाथ जलाय।। चटक मटक सब छोड़दे, देही रूप बिगार। देख न कोई रीझ हैं, ना होवें लगवार ॥ यही ढाल है जत्तकी, लगे न शस्तर काम । आठ अंग हैं काम के, तासूं रहु निष्काम ॥ काम कान में आय करि, फिर आवत है नैन।

बहुरि हिंये में आय करि, लगे बहुत दुख दैन ॥

१ अप्सरा २ मदार ॥

वह काम बुरारे भाई। सब देवे तन बौराई॥
पंचों में नाक कटावे। वह जूती मार दिलावे॥
मुँह काला गधे चढ़ावे। बहुलोग तमारो आवे॥
शिह्का ज्यों डोले कृता। सबही के मन सूँ ऊता॥
कोई नीके मुख निहं बोले। रारमिंदा' जग में डोले॥
वह जीवत नरक मँ झारी। सुन चेतो नर अरु नारी॥
काम अंग तिज दीजे। सतसंगतिही करि लीजे॥
कहें चरणहीं दासा। हिर भक्तन में कर वासा॥
दो० तन मन जारे कामहीं, चित करे डावांडोल।
धरम करम सब खोय के, रहे आप हिय खोल॥।

वह दया क्षमा को मारे। जत सतको पकरि पछारे॥
श्रुचि नेमको दूरि कढ़ावै। मुख ऊपर धूरि उड़ावै॥
जग भीतर महिमा खोवै। पापों की माला पोवै॥
वह धीरज नाहीं राखे। वह मुखसों मूठी भाखे॥
वह चाल चले विपरीता । किर विषय भोगकी चीता॥
काम बली जहाँ आवै। अरु बहुतक औगुण लावे॥
यह मैनखोट का प्रा। कोइ जीते गुरुमुख श्रूरा॥
साधु भक्ति वह गुनियां। जिन कामदुष्ट को हनियां॥
चेत कही शुकदेवा। सब चरणदास सुनिलेवा॥
दो० सुनिके जो चित में धरे, फेरि चले वह चाल।
खांड़ा पकरे शीलका, काम हने ततकाल॥

🕶 ं अथ क्रीघ अंग।।

कोध महाचण्डाल है, जानत है सब कोय। जाके अँग वरणन करूं, सुनियो सुरतिसमीय ॥

**१ रुजित २ पवित्र ३ उलटो ॥** े ं ं ं ं ं ं ं ं ं

रागमैरवँ ॥

क्रोधमूतके चरित सुनाऊं। भिन्न भिन्न परगट दिखलाऊं।। कोध सूत जब तापर आवै। तन मनकी सव सुधि बिसरावै।। नैनालाल वदन सव कारो। रोम रोम न्यापे इत्यारो ॥ महाचण्डाळ नीच अतिघोरी । अति विपरीत बुद्धि करिऔरी ॥ अपने हाथ ञ्रापको मारै। ञ्रपने कपड़े ञ्रापहि फाँरै॥ मुहड़े' माग मरोड़े हाथा। कहै वहकती फूहर बाता।। हाफैँ बहुत आपको गाली। जेंबत आवै पटकै थाली ॥ कबहुँ शस्त्र सों भारन लागै। कवहूं कू ये पड़ने भागे॥ भर्ली कहै तांहि भोग सुनावै । बुरे भले पर ईंट चलावै ॥ सबल देख शीला हो जावै। निवल देखि वहु दुन्दि मचावै॥ याका यतन करो मन भावे। चरणदास शुकदेव बतावे।। दो॰ जिहि घट आवै घूमसू, करें वहुतही स्तुमार ॥ पति खोवे बुधिकुं हने, कहा पुरुष कह नारि॥ वह बुद्धि अष्ट करि डारै। वह मारहि मार पुकारै।। वह सव तन हिंसा छावै। कहिं दया न रहने पावै॥ वह गुरु से वोलै वेंड़ा। साधों सूं डोलै ऐंड़ा ॥ वह इरसूं नेह छुटावै। वह नरक माहिं छेजावै।। वह आतमघाती जानौ। वह महामूढ़ पहिंचानौ॥ सोंटोंकी मार दिलावे। कबहूँ के शोश कटावे। वह नीच कमीना कहिये। ऐसे सुं डरता रहिये॥ वह निकट न आवन दीजै। अरु क्षमा अंकं मर लीजै॥ जब क्षमा आय किया थाना । तव सवही कोध हिराना ॥ कहें गुरु शुकदेव खिलारी। सुनु चरणदास उपकारी।।

१ मुखको कहते हैं २ गोदी ३ मुकाम ॥

#### \_अथ मोहअंग ॥

दो० कोध अंग प्रो कियो, कहुं मोहका अंग। जाहि लगे दुखदे घना, कवहुं न छोड़े संग॥ माया मोह विछाइया, जाल संभारि सँभारि। आय आय तामें फँसे, वहुत पुरुष बहुनारि॥ फँसे आय करि ,चावमूं, लेन गया नहिं कोय। चरणदास यों कहत हैं, पिछताये कह होय॥ छूट सके निहं जालसूं, मिरगा ज्यों अकुलाय। कृद कृद निकसी चहें, ज्यों ज्यों जरझत जाय॥ मोह शहदसम जानिये, मक्खी सम जिय जान। लालव लागे जितफँसे, शीश धुनें अज्ञान॥ वन्दी खानो भवन हैं, सब दिन धंधे जाइ। मोह छुटावे राम सूं, हारे नरक मँझाइ॥ लख चौरासी योनि में, फिर वह भरमें जाय। हाँसे निकसे किठन सूं, कबहं औसर पाय॥

तिरिया मोह महाबलदायी। मोह संतान सदा दुखदायी। मोह कुटुंव अंरु भाई वंधा। समझै नहीं मृद मित अंधा।। देव भूत जिहि कारण धावै। ठग चोरी करि खोट कमावै।। वस्तर भूषण वाहन मोहा। सबामिल किया जीव सूंद्रोहां।। द्रव्य लाल अंरु हीरा मोतो। सब मिलि मोह लगावें गोती।। मोह महल धरती अरु गाऊं। वड़ा मोह जू अपना नाऊं।। जामें फँसे रंकं अरु राजा। तिहिकारण धंधा दुखसाजा।। परकाजें वहुते दुख पाया। अपना सवही मूल गवाँया।। वहे बहे खेद उठाये सबहीं। भूले ध्यान राम का जपहीं।।

जीते मोह शूरमा कोई। मिले रामकूं साधू सोई।। होय मुक्ति जगबहुरि न आवे। चरणदास शुकदेव बतावे॥ दो० मोह बड़ा दुख रूप है, ताकूं मार निकास। प्रीति जगतकी छोड़ दे, जब होवे निरवासं॥ जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों जिह्वा मुखमाहिं। धींव घना मक्षण करें, तोभी चिकनी नाहिं॥ जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों अम्बुज सरं माहिं। रहे नीरं के आसरे, पे जल छ्वत नाहिं॥ ऐसा हो जो साधु हो, लिये रहे वैराग। चरण कमल में चित धरें, जगमें रहे न पाग॥ मोहबली सव सूं अधिक, महिमा कही न जाय। जाको बांधो जग सबै, छूटै ना बौराय॥

#### अथ स्रोमअंग ॥

लोभ नीच वर्णन करूं, महापाप को खानि।
मंत्री जाका झूठ हैं, बहुत अधर्मी जानि॥
तृष्णा जाकी जोयें हैं, सो अधा करि देय।
घटी बढ़ी सूस्ते नहीं, नहा कालका भेय॥
दम्भ मकर खल भगल जो, रहत लोभके संग।
मुये नरक ले जायँगे, जीवत करें उदंग॥
देहें धर्म छुटाय ही, आन धर्म ले जाय।
हरि गुरु ते बेमुख करें लालच लोभ लगाय॥
चहुं देश भरमत फिरे, कलहें कलपना साथ॥
लोभ काज उठ्डठ लगें, दोल पसारें हाथ॥
लोभी भक्त होय नहिं कबहीं। साधु पुराण कहत हैं सबहीं॥

१ वासना से रहित २ तालाव ३ जल ४ स्त्री ४ लड़ाई ॥ 👵 -

लोभी सती न होवे शूरा। लोभी दाता सन्त न पूरा॥ लोभी हितू न होव सांचा। लोभी रहे जगत में रांचा।। लोभी रहे द्रत्य के माहीं। तन छूटै पे निकसे नाहीं॥ लोभी करें जीवकी घाता'। लोभी करें कपटकी बाता॥ लोभी पाप न करता हरें। लोभी जाय कष्ट में परे।। लोभी बेंचे अपना शीसा। लोभी हूबे बिसवैबीसा ॥ गुरु शुकदेव बतावै हमकूं। सो यह कथा कही मैं तुमकूं॥ चरणदास कहैं लोभ न कीजै। हरि के पदपंकज मनदीजै।। दो० चींटी बांदर खगंन ऋं, लोभ बहुत दुखदीन। याकूं तजि हरि कूं भजे, चरणदास परवीन ॥ लोम - घटावै मानकूं, करै जगत आधीन। बोश्चघटा भिष्टल करै, करै बुद्धिको हीन ॥ े ्र लोभ गये ते आवई, महाबली संतोष। त्याग सत्यक्ं संगले, कल्ह निवारण शोक।। घट आवै सन्तोषही, कहा चहै जग भोग। स्वर्गआदिलो सुखजिते, सबक् जानै रोग ॥ संतोषी निश्चल दिशा, रहै राम लवलाय। आसन , ऊपर हद्रहै, इत उतकृं नहिं जाय।। काहुसे नहिं राखिये, काहुविधि की चाह। परमसंतोषी ह्याजिये, रहिये बेपरवाह।। जगतकी दासहै, हरि अपना न करै। यों कहतहैं, व्याधा नाहिं टरै ।। चरणदास

> अथ भ्रमिमानअंग ॥ चार अंग पूरे किये, कहूं गर्व गुण गाय ।

> > 1, 1"

बहुत सिकंडी मारिया, शिरपर छत्र फिराय ॥ अभिमानी चित्करिगिरे, गर्ये वासनामाहिं। चौरासी भरमत भये, क्योंहीं निक्से नाहिं॥ अभिमानी मींजेगये, लूट लिये धन वा म। निरञ्जभिमानी होचले, पहुंचे हरिके धाम ॥ चरणदास कहे आपाथपे, गिने आपको पांच। मान बड़ाई कारने, सहै जगतकी आंच॥ करे बड़ाई कारने, परपंची छल धूत। अभिमानी फूले फिरें, ज्यों मर्कटका भूत॥

अभिमानीकी मुक्ति न होई। अभिमानी मित अपनी खोई।।

ऐंठ अकड़ अभिमानी माहा। अभिमानी नीचा हो नाहीं।।
बिन नान्हापन मुख निहं पावै। आनंदपदकूं कैसे जाव।।

ऋठ कपट अभिमानी खेले। कंचन बरतन माटी मेले।।
भगल दंभ नितिह मन माहीं। निकट सांच कमु आवे नाहीं।।

हैं हूँ हूँ करताही डोले। काहूते सीधा निहं बोले।।
इन लक्षण जीवत दुख पावै। नरक माहिं तन छुटै जावें।।

चरणदास शुकदेव बतावे। पूरा सो अभिमान नशावे।।

दो॰ चर्णदास यों कहत हैं, सुनियो सन्त सुजान ।

मुक्तिमूल आधीनता, नरकमूल अभिमान ॥ रूपवन्त गरवावे । कोइ मोसम दृष्टि न आवे ॥ तरुणापा गरवाना । वह अधरा होवे राना ॥ कहै धन मधि में परबीना । सब मेरेहो आधीना ॥ कहै कुल अभिमानी सूचा । मैं सब जातिनमें ऊंचा ॥ वह विद्या गर्वे जु भारी । करै वाद विवाद अनारी ॥

अरु भूप करै अभिमाना । उन आपेही कूं जाना ॥ उन काल नहीं पहिंचाना । सो मार करें घमसाना ॥ गुरु ﴿ शुकदेव चितावै । तोहिं परगट नैन दिखावें ।। यम् वांधि पकरि, लेजावैं। वै बहुतै त्रासः दिखावैं॥ जब कहां जाय अभिमाना । मेरा नीका सुन यह ताना ॥ फिर डारे नरक मँझारी। सुनि चेती नर श्ररु नारी॥ तौ मद मत्सरता तिज दीजे। साधों के चरण गृहीजे।। ्हरि मक्ति करौ चितलाई। जव सकल व्याधि छुटिजाई॥ कर जाति वरणकुळ दूरा। हो सतसंगति में पूरा।। जब मुक्तधामकूं पावै। फिर गर्भ योनि नहिं आवै॥ कहैं गुरु शुकदेव बखानो । यह चरणदास मन आनो ॥ दो० मनमें लाय विचारकूं, दोजे गर्व निकार । नान्हापन जब आय हैं, छूटै सकल विकार।। पांची उतरें भूत जब, ढेही ब्रह्म अरूप। आनँद पद कूं पायही, जितहै मुक्तस्वरूप।। पांच प्रेत जो ये कहें, सतगुरुके परताप। शील श्रंम अब कहतहूँ, जासूं छूटै पाप॥

अथ शीलअंग वर्णन ॥

दा० अब मैं गाऊँ शोलकूं, येहो सन्त सुजान।
नर नारी सबही सुनौ, दे दे चित बुधिकान॥
रूपगुणी कुलवंत जो, अरु होवे धनवन्त।
शील बिना शोभा नहीं, भिष्टे नरक पड़न्त॥
शील विना जो तप करें, करें शील बिन दान।
योग युक्तिकरें शील विन, सो कहिये अज्ञान॥

१ डर २ काम, क्रोघ, लोम, मोह, मद, मात्सर्य॥

शील बड़ोही योगहै, जो कर जाने कोय। शीलविहीनो चरणदास, कवहुँ मुक्ति नहिं होय ॥ सब गुण लक्षणतो विषे, शील न आया एक १ जपतप निष्फल जाहिंगे, चरणहिं दास विवेक ॥ पूजा संयम नेम जो, यज्ञ करै चितलाय । चरणदास कर्हें शील बिन, सबी अकारथ जाय ॥ सोइ सती सोइ ऋरमा, सोइ दाता अधिकाय। शील लिये नितही रहे, तौनिष्फल नहिंजाय ॥ शील अंग ऊंचो अधिक, उन तीसों के वीच। जावंट शील न आहया, सो घट कहिये नीच ॥ शील न उपजै खेत में, शील न हाट विकाय । जो हो पूरा टेक का, लेवे अँग उपजाय।। शील विना नरकै परै, शील बिना यम दण्ड। शील विना भरमत फिरें, सात द्वीप नौ खण्ड ॥ शील विना भटकत फिरें, चौरासी के माहिं। पहिले होवे प्रेत ही, यामें संशय नाहिं॥ सव तजि सेवो शील कूं, राम नाम लौलाय। जीवत शोभा जगत में, सुये मुक्ति है जाय ॥ जाको शील सुभाव है, ताकी दूर बळाय। ताकी कीरंति जगत में, सुनहो कान लगाय।। शील रहेते सव रहें, जेते हैं शुभ अंग। ज्यों राजा के रहेते, रहे फीज की संग॥ सत्यगया तौ क्या रहा, शील गया सब झाड़ । खेत कैसे वचै, दूर गई जब बाड़ ॥

१ शरीर २ यश ॥

ज्वानी शील न राखिया, विगड़ गई सब देह। अव पश्चितावा वया करें, मुख पर उड़िया खेहें॥ शील गये शोभा घटै, या दुनिया के माहिं। क्रुकरज्यों झिड़क्यों फिरें, कहीं भी आदर नाहिं॥ शील गये गुरु सं फिरें, हरि सों बेमुख होय। चरणदास कहाँ लीं कहें, सर्वस डारे खोय॥ धिक जीवन संसार में, ताको शील नशाय। जग में फिट फिट होत है, मुये ताचना पाय ॥ ज्ञील कसैला ऑवला, श्रीर बड़ों के बोल। पाछे देवे स्वाद वें, चरणदास कहि खोल।। शील निरोगा नींबसा, औगुण डारे खोय। पहिले करुवा दुख लगे, पार्चे गुण सुख होय।। **ळाख यही उपदेश हैं, एक शी**ळ कूं राख। जन्म सुधारी हरि मिली, चरणदास की साख।। शीलवंत के चरण का, जो चरणोदंक लेय। रोग दोष मिटि जायँ सर्व, रहै न यमका भेय ॥ आठ अंग सूं शीलही, जाघट माहीं होय। चरणदास यों कहत हैं, दुर्लभ दर्शन सोय॥ शीलवंत दर्शन बड़े, देखत पातक जाय। वचन सुनै मन शुद्ध हों, खोटीहं प्टि सिराय ॥ शील सरोवर न्हाय करि, करी राम की सेव। यासम तीरथ और ना, कहिया गुरु शुकदेव ॥ शील अंग पूरो कियो, महिमा अधिक अपार । दया अंग वरणन करूं, समझै छुटै विकार ॥

१ धृरि २ पानोंका घोया हुआ जरु ३ गुरीनज्र ॥

अथ द्याअंग वर्णन ॥

दो० परमारथ में दया बड़, जो घट उपजे आय। परगट हो निवेंरता, कर्म गांठि खुल जाय ॥ थावर जंगम चर अचर, या जग में हो कोय । सबही पै हित राखिये, सुखदानीही होय।। भोजन करौ सँभाल करि, पानी पीजौ छान । हरावृक्ष नहिं तोड़िये, कर्म वने यों जान।। औरो बहुत विचारले, जामें लगे न कर्म। यही तपस्या जानिये, यही दया यहि धर्म॥ इक इन्द्री दो इन्द्रियां, ती इन्द्री अरु चार । पंच इन्द्री छों जीवकी, हिंसा अकस निवार ॥ खावे वस्तु विचारि के, वेंठै ठोर विचार। जो कुछकरै विचारकरि, किरिया यही अचार ॥ मन सों रहु निर्वेरता, मुख सुं भीठा बोछ। तन सुंरक्षा जीव की, चरणदास कहि खोल।। करुवा वचन न बोलिये, तन सुं कप्टन देहु। अपनासा जी जानिके, बने तौ दुख हरिलेड्ड ॥ मुख सूंजो करुवा कहै, तन सूं देवे कष्ट । यही जु हिंसा जानिये, दया धर्मजा नष्ट ॥ दश इन्द्री मन ग्यारवां, करि विचारि ले जान । इनहीं सूं सुख दीजिये, चरणदास पहिंचान ॥ काहू दुख निहदीजिये, दुर्जन हो के मीत। सुखदायी सब जगतको, गहो दयां की रीत।। कोमळता परपीरता, सज्जनता निर्दोष ।

१ किसी से लड़ाई न मानना ॥

सबही दया के अंग हैं, इन ते पार्वे मोष ॥ दया ज्ञान का मुल है, दया भक्ति का जीव। चरणदास यों कहत हैं, दया मिळावै पीव ॥ दया नहीं तो कुछ नहीं, सबही थोथी बात। बाहर कथनी सोहनों, भीतर लागी घात ॥ छापे तिलक बनायके, माला पहिरी दोय। दया बिना बकंसम वहो, साधुरूप नहिं होय।। दया न आई घट निषे, हीया वड़ा कठोर। यह नगरी कैसे बसे, तामें हिंसा वोर ॥ पॅंडिताई वहुतै करी, दया न राखी जीव। बाँबि° छाँबि तें लेलई, डारि दिया तत घीव ॥ तोहिं पण्डितमैं कह कहुं, मूरख के परवीन। लिया न तें मत सूपका, चलनीका मतलीन ॥ दया गहेते सब नशें, पाप ताप दुख द्वन्द । ऐसी परम पुंनीतकूं, तजै सो मूरख अन्ध ॥ दया विना नर पतित है, दया विना नर दुष्ट। द्या बिना सुनवत बनें, सवही थोथी गुष्ट ।। जन्म मरण छूँटै नहीं, नाहीं कम्में नशाहि। द्या बिना बदला भरे, चौरासी के माहिं।। काम क्रोध मोह लोभये, गरवआदि भजिजाहिं। चरणदास कहें दया जो, घट में पहुंचे आहिं।। जितने वैरी जीव के तिनमें रहे न एक। चरणदास यों कहत हैं, दया जो आवे नेक।। दुख भाजें सुख हों घने, काया नगरी ढंग।

१ वगुला २ जीवमारना ३ मद्दा ४ पवित्र ॥

अथ दयाअंग वर्णन ॥

दो० परमारथ में दया बड़, जो घट उपजे आय। परगट हो निर्वेरता , कर्म गांठि खुल जाय ॥ थावर जंगम चर अचर, या जग में हो कोय। सबही पै हित राखिये, सुखदानीही होय ॥ भोजन करो सँभाछ करि, पानी 'पीजो छान। हरावृक्ष निहं तोड़िये, कर्म बचै यों जान।। औरौ बहुत विचारले, जामें लगे न कर्म। यही तपस्या जानिये, यही दया यहि धर्म।। इक इन्द्री दो इन्द्रियां, ती इन्द्री अरु चार । पंच इन्द्री लौं जीवकी, हिंसा अकस निवार ॥ खावे वस्तु विचारि के, बैठे ठौर विचार। जो कुछकरे विचारकरि, किरिया यही अचार ॥ मन सों रहु निवेंरता, मुख सुं भीठा बोल । तन सूं रक्षा जींव की, चरणदास कहि खोल।। करुवा वचन न बोलिये, तन सूं कष्टन देहु। अपनासा जी जानिके, बने तौ दुख हरिलेड्ड ॥ मुख सूं जो करुवा कहै, तन सूं देंवे कष्ट । यही जु हिंसा जानिये, दया धर्मजा नष्ट ॥ दश इन्द्री मन ग्यारवां, करि विचारि ले जान । इनहीं सूं सुख दीजिये, चरणदास पहिंचान ॥ काहू दुख नहिदीजिये, दुर्जन हो के मीत। सुखदायी सब जगतको, गहो दयां की रीत ॥ कोमलता परपीरता, सञ्जनता निर्दोष ।

१ किसी से लड़ाई न मानना ॥

सबही दया के अंग हैं, इन ते पार्वे मोष ॥ दया ज्ञान का मुल है, दया भक्ति का जीव। चरणदास यों कहत हैं, दया मिळावे पीव ॥ दया नहीं तौ कुछ नहीं, सबही थोथी बात । वाहर कथनी सोहनों, भीतर लागी घात।। छापे तिलक बनायके, माला पहिरी दोय। दया विना वकंसम वहो, साधुरूप नहिं होय।। दया न आई घट बिषे, हीया वड़ा कठोर। यह नगरी कैसे बसे, तामें हिंसा' चोर ॥ पँडिताई वहुतै करी, दया न राखी जीव। बाँबि<sup>3</sup> छाँबि तैं लैलई, डारि दिया तत घीव ॥ तोहिं पण्डितमें कह कहूं, मुरख कै परवीन। लिया न तें मत सूपका, चलनीका मतलीन ॥ दया गहेते सब नशें, पाप ताप दुख द्वन्द । ऐसी परम पुंनीतक्ं, तजै सो मुरख अन्ध ॥ द्या विना नर पतित है, दया विना नर दृष्ट। दया बिना सुनवत बने, सवही थोथी गुष्ट ।। जन्म मरण छूँटै नहीं, नाहीं कर्म्म नशाहि। दया विना बदला भरे, चौरासी के माहिं॥ काम क्रोध मोह लोभये, गरवआदि भजिजाहिं। चरणदास कहें दया जो, घट में पहुंचे आहिं॥ जितने वैरी जीव के तिनमें रहे न एक। चरणदास यों कहत हैं, दया जो आवे नेक।। दुख भाजें सुख हों घने, काया नगरी ढंग।

१ वगुला २ जीवमारना ३ महा ४ पवित्र ॥

२०४ श्रीस्वामीचरणदासजीकाप्रन्थ।

हिंसा रानी जो भजे, लेकर अपनो संग ॥ भन्यदया धनि शील क्रं, जिनसे रीके राम । गुरु शुकदेव वतावई, सवही सुधरे काम ॥

इति दया का अंग् सम्पूर्णम् ।।

( साया अंग वर्णन ) राग भैरवं॥

वेठा ग्ररु सुं चलता चेला। सुखी होय रहै रैन अकेला॥ दया क्षमा रख राम सुहाती। वात कहै करुई नहिताती॥ विन जांचे उपदेश न दीजै। तरंकी सूं चर्चा नहिं कीजै॥ मीन गहे थोरासा वोले। पलक न मिले नैनरहे खोले॥ **दृष्टिराख** नासाके आगे। सत्य वचन मीठा मुख भाषे॥ रसना उऌट अकाश चढ़ावै । विनृहीं वादल जल वरसावै ॥ पवन साधि मनकुं ठहरावै। कामिनि कनक रूप विसरावै॥ आसन अडिग सुरत अनहद में। अन्तर खोळ मिलै नहिं जगते ॥ चरणदास शुकदेव वतावै। ऐसा होय महन्त कहावै॥ दो० जो बोलै तो हरिकथा, मौन गहै तो ध्यान। चरणदास यह धारणा, धारे सो सन्नान ॥ माया की अस्तुति करूं, होय रही श्रद्भुत लीला कर रही, शोभा अगम श्रपार ॥ माया सकल पसार है, नाना रँग बहु क्रान्ति । जहँछग यह आकारही, चंचल मिथ्या मान्ति॥ जसे सुपना रैन का, मुख दर्पण के माहिं। भारते है पर है नहीं, ज्यों तरवर की छाहिं॥

१ तर्क करनेवाले अर्थात् पाखण्डी २ किसी का लगाव न हो जिससे डिग्रे वहीं ३ मर्मना ॥

यह माया सबकूं मोहै। वस होय न ऐसा कोहै॥ यह बहुत सोहनी लागे। सबही नरनारी पागे॥ किहं चमक दमक बहुरूपा। अरु कहीं रंक किहं भूपा॥ अरु जहँ तहँ अधिक तमासे। वह मांति मांतिही मासे॥ अरु जहँ लग सकल सवादा। कोइ करें जा वाद विवादा॥ अरु काम कोध मोह लोभा। अरु मान बड़ाई शोभा॥ अरु पांची इन्द्री जानी। सब माया रूप पिछानी॥ अरु पांचे तत्त्व गुण तीनो। सो माया ही कूं चीन्हो॥ वह मकर पेच बल जाने। अरु पहर पहर बहुबाने॥ गुरु शुकदेव जनाव। सब माया खेल दिखाव।॥

दो॰ जेते सुख संसार के, सबही माया जार। तामें दो कणका घरे, एक द्रव्य एक नार॥ लालच लागे चावसू, गिरे आय करि लोय। फँसे आपसूं आपही, गहि नहिं लाया कोय॥ पांचौ इन्द्री सों लखे, सो माया आकार। याहीसेती सब भयो, जहाँ लगहै साकार॥

अरु माया रूप अनन्ता। कोइ जाने साधू सन्ता। किहा सुना अरु देखा। सब माया रूप विशेखा।। आठ सिद्ध नो माया। जहाँ जोगी तपी अलाया।। अरु माया फंदे माहीं। सब जीव आइ फँसि जाहीं।। वै नरक माहिं दुख पानें। यम लपन त्रास दिखानें।। फिर भुगते लख नौरासी। वे गरम योनि के वासी।। वे पश् देह धरि धानें। वहिं मुक्त ठिकाना पानें।। चरणदास कहें नर चेतो। तजो मायाही सुं हेतो।।

१ पृथ्वी अप् तेज वायु आकाश २ सात्त्विक राजस तामस ॥

दो॰ जगत बासना के तजे, माया की न बसाय। कर्मा ब्रुटे मिटै जीवता, मुक्तरूप हो जाय ॥ फँसे न इन्द्री स्वाद में, चरणकमल में ध्यान । पर आशा कोइ नारहै, लगै न माया वान ॥ सवमें अधिकी ज्ञान है, तासे ऊंची ध्यान । ध्यान मिळावे पीवकूँ, पावे पद् निरवान ॥ ध्याता ध्येय कैसे मिलें, होय न विचमें घ्यान। तीनौ एक हुये विना, लहै न पद निरवान ॥ इन्द्रिन के वरा मन रहे, मनके वश रहे बुद्ध । कही ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्धे ॥ जित जित इन्द्री जातेहैं, तित मनकुँ लेजात । बुधिमी संगहि जात है, यह निश्चयकेरि वात ॥ जित इन्द्री मनहूं गया, रही कहाँसूं बुद्धि । चरणदास यों कहत हैं, करि देखो तुम शुद्धि ॥ इन्द्री मनके वश करें, मन कर वृधिके संग्र बुधि राखे हरिपद जहाँ, लागे ध्यान अभंगे ॥ इन्द्री मन मिल होत है, विषय वासना चाह। उपजे जैसे कामही, नारी मिळ ऋरु नाहै ॥ न्यारे न्यारे तत रहें होत न कछ उपाध। जुदे राखमन इन्द्रियन, गुरुगम साधन साध ॥ इन्द्रीसुं मन जुदाकरि, सुरत निरतकरि शोध। उपजे ना विप वासना, चरणदास को वोध ॥ इन्द्री रोकेते रुके, और जतन नहिं कोय। मन चंचल रिमनार है, रसिक सवादी सोय।।

१ वैर २ जो भंग न हो ३ पति॥

चंछों करें थिर ना रहें, कोटि यतनकरि राख । यह जबही वश होयगा, इन्द्रिन के रसनाख ॥ न्यारे न्यारे चहतहें, अपने अपने स्वाद । इन पांचौमें प्रीति है, कछ न वाद विवाद ॥ दुर्जन के फूटे विना, तेरी होय न जीत । चरणहिंदास विचारिकरि, ऐसी कहिये रीत ॥ जुदी जुदी पांचों कहों, एक एक का भेद । जो कोइ इनकूं वशकरे, सबही छूटे खेद ॥

यह इन्द्री आंख विचारो। सो देत महा दुख भारो।। वह रागद्वेष उपजावे। अरु हरप शोक ले आवे।। सो रूप माहिं फँस जावे। तन मन में न्याधि उठावे॥ वह देह औरके हाथा। करि डारे वहुत अनाथा।। वह फंदे माहीं डारे। अरु कृाम अगिनि में जारे॥ यह डोले दौरी दौरी। करचित बुधिकी गति औरी॥ कोइ साधु श्रूरमा मोड़े। जग सेती नेना तोड़े॥ कहें चरणदास सुनि छीजे। कछु याका यतन करीजे॥

दो० दीपक त्रिया निहारि करि, गिरै पतंगे ज्यों जाय । कळू हाथ आवे नहीं, उलटी आप जराय ॥

उन तन मन सभी जराया। कञ्च भोंदू हाथ न आया।। अरु विषय वासना फैला। जब छुटा रामका गैलां।। तौ मुक्ति कहां सों होई। दिया जन्म श्रकारथ खोई॥ अब क्या शिरमारे कोई। घरहीं में दुर्जन सोई॥ यह दृष्टि सदा की वैरी। जो सुरत बिगारे तेरी॥ वह माया मोहं लगावै। अरु चौरासी भरमावै॥

१ पांखी २ रास्ता ॥

२०८ श्रीस्वामीचरणदासजीकाप्रन्थ।

शर्म सकुच सब खोवै। श्ररु बीज कुबुधि का बोवै।।
यह ठग चोरी की बानी। अरु जार करम अगवानी॥
यह पानप सभी घटावै। यमपुर के त्रास दिखावै॥
कहें गुरू शुकदेवा। ये आंख महादुख देवा॥

दो० ऐसी इन्द्री आंख की, सो अपनी नहिं होय।

गुरु शुकदेव बतावई, चरणदास सुन खोंय।।
दर्शन कीजे साधु का, के गुरु का कर छोय।
जहाँ तहाँ ब्रह्म देखिये, दुबिधा दुर्मति खोय।।
वैरी मिंतर एके सा, एके रूप कुरूप। '
एसी होवे दृष्टिही, जब समझे मन भूप।।

सुन दुजे इन्द्री काना। सो गुरु परतापे जाना॥ जब सुने काम रस रीता। तब भूले पढ़ सुन गीता॥ मन उपजे काम तरंगा। जब होत ध्यान में मंगा॥ फिर लोभ वचन सुन और । जब तृष्णा चहुँदिशि दौरे॥ किहं द्रव्य हाथ लग जावे। यों शोचि शोचि दुख पावे॥ कहें द्रग चोरी कर लाऊं। किहं गड़ा दबाहो पाऊं॥ काहू सुने जु दौलत बंधा। मनही मन रोवे अंधा॥ यों उपजे अधिकी लोभा। जब बढ़े पापको गोभा॥ कहें चरणहिंदास विचारी। सुन चेतो नर अरु नारी॥ फिर सुने बड़ाई कुल की। जब पुलक हंसत है मुलकी॥ जो अपनी सुने बड़ाई। जब अहुँ होत अकड़ाई॥ फिर करन बड़ाई लागे। सोता ज्यों क्रकर लागे॥ जब उपजे बहु अभिमाना। अरु नेक न होवे नान्हा॥ पर निन्दा बहुत सुहावे। नहिं और बड़ाई भावे॥

अहंकार बढ़ा मन माहीं। आधीन विना गित नाहीं।।

सुनि उपजे तामस अंगा। जब करे बहुतही दंगा'।।

मन कोधरूप हो जावै। उठ उठकर मारन धावै।।

कभी सुनै मोह के वैना। छगे हर्प शोक दुख दैना।।

जब सुनै कुटुँव की नीकी। तब करे खुशी बहु जीकीं।।

कोइ कुटुँव माहिं दुख पावै। सुन रोरो नैन गवाँवै॥

जो हिरन कानवश हुवा। तो तीर छाग करि सूवा॥

शुकदेव, कहें यह जानो। सब कान विकार पिछानो॥

दो॰ मन दें सुनिये हरि कथा, सुनिये हरियश कान । ताहि विचारिज कीजिये, होय भक्ति का ज्ञान ॥

उपजै ज्ञान भक्ति अरु योगा। सुन सुन उपजैराम वियोगा।।
उपजे प्रेम अनन्य उमाहा। होय उछाह दरशका चाहा।।
सुन सुन उपजे लक्षण साधू। सुन २ पावे भेद अगाधू।।
उपजे साधु संतकी सेवा। गुरुमुख होय सुनै यहि मेवा।।
सुनि २ उपजे भय अरु लाजा। सोवे सकल सँवारन काजा।।
सुनि सुनि यती सती हो जावे। नान्हाहो अभिमान नशावे॥
सुनि सुनि छूटै यमकी त्रासा। चौरासी में सहै न बासा।।
सुनि सुनि चार पदारथ पावे। आवागवन के बीज जरावे॥
सुनि सुनि काग हंस होजाई। चरणदास शुकदेव बताई॥

दो॰ सुनि २ उपजै सुबुधिही, लागै हरिका रंग।
सुनिसुनिउपजैकुबुद्धिही, खोटी उठै तरंग॥
ऐसी इन्द्री कानकी, जाके युगज़ सुभाव।
कथा कीरतनहीं सुनौ, करि२ कोटि उपाय॥

१ फिसाद ।।

वचन सुनो गुरु साधुके, मनकूं लावो मोर । विषय वासनासूं निकस, आवे हरिकी ओर ॥ सरवन इन्द्री में कही, दोनों अंग दिखाय । जिह्वा इन्द्री कहत हैं, चरणदास चितलाय ॥ कुटिल जु इन्द्री जीभकी, चाहै पटरस स्वाद । यावश हो अवगुण करें, जन्म जाय वरवाद ॥

यह वहुत चटोरी कहिये। याही ते डरते रहिये॥
यह चोरी भी करवावै। यह पंकड़ वन्ध्र में पावै॥
करें याही कारण जारी। यह करे वहुतही स्वारी॥
यह अवलं खान सिखलावै। अरु गाली मार दिलावे॥
अरु वहुते झूठ वलावै। हो मीत नरक लेजावे॥
खेले याही कारण जुवा। हुनियां में फिट फिट हूवा॥
ये पांची ऐव सुनाऊं। रसना में सभी दिखाऊं॥
यह महा अपरवल जानी। अरु रणजीता हो भानी॥
दो० जिह्वा के जीते विना, गये जन्म सब हार।

े जिह्ना के जीते विना, गयं जन्म सब हार। चरणदास यों कहत हैं, भये जगत में खार।। चंशी डारी ताल में, मछरी लागी आय। जिह्नाकारणजियदियों, तलफितलिफ मरिजाय।। तजा न जिह्ना स्वादक , वा संग दीन्हें पान। जो कोइ ऐसा जगत में, सो अज्ञानी जान।। यासूं ले हरनामहीं, गुणावादही भाख। जो बोलें तो सांचहीं, नाहीं मुखमें राख।। मीठा वचन उचारियों, नवता सबमूं बोल। हिरदेमाहिं विचारिकरि, जबमुख वाहरखोल।।

विना स्वादही खाइये, राम भजन के हेत। चरणदास कहे श्रूरमा, ऐसे जीती खेत।। जिन जीताहै जीभक्टं, जिन जीती सब देह। कहे गुरू शुकदेवजी, मुक्ति धाम फल लेह।। रसना जीती भक्ति जो, सो योगी सो साध। अगम पन्थाह पगधरे, पहुँ नै देश अगाध।। त्वचा सुइन्द्री काम की, नितही खेलं दाव। पशुपक्षी अप्रुरा नरा, फँसे आपकरि चाव।।

यह त्वा सु मल मल मांजे। अरु काजल सुरमा आंजे।।
यह तेल फुलेठ लगावे। अरु चिकना गात बनावे॥
अरु बस्तर भूपण पहिरे। करें अंजन मंजन गहिरे॥
अरु लप्स की विधि ठाने। सब याही कूं सुखमाने॥
अरु फँसे आय करि दोऊ। अब निकसन कैसे होऊ॥
हिन गांठ पेंच गहि दीन्हा। दोउ नेह बचन बहु कीन्हा॥
अरु एक एकने बांधा। वह समझे नाहीं आधा॥
अब शीश धुनै पछितावे। दोउ चले नरक कूं जावे॥
कहे चरणदास नहिं जानो। तुम औगुण ना पहिचांनो॥

दो॰ त्वचास्ताद सव वश भये, फँसे जगत के माहिं।
जो कोई निकमो चहै, सोभी निकसे नाहिं॥
धोखे की हथिनी छखी, आयोगज छछचाय।
खंद क माहीं रुकिगयो, शीशधुनै पछिताय॥
कछू हाथ आयो नहीं, परो फन्द में जाय।
मैन महावत वश भयो, शिरमें अंकुश खाय॥
जङ्गल में आनन्दसं, बहुते केछि कराय।
अबतौ द्वारे भूपके, परो बन्ध में आय॥

ऐसेही यह नर फँघो, देखि कामिनी रूप। जन्म गँवायो दुखभरो, पड़ो अविद्या कृप।। करी न हरिकी भक्तिही, गुरु सेवा तजिदीन। सुनी न हरिकी गुणकथा, सतसंगतं नहिंकीन।। फिर ऐसो कब होयगो, पावें मानुष देह। अबतौ चौरासी विषे, जाय कियो उन गेह।। जीतौ इन्द्री त्वचाकी, कहिया श्रीशुकदेव। यासे तपही कीजिये, चरणदास सुनलेव।।

शीत उष्णका दुख निहं माने। कोमल सकत एककिर जाने।।
तपसं काया उपर गर्नोंवे। अष्टसुगन्ध निकटनिहं जावे।।
आन त्वेंचा सपरस निहं करें। कामअगिनि हियमें ना जरें।।
काया तावन करनी ठाने। यही तपस्या मन में आने।।
त्वचा सु इन्द्री जीतों ऐसे। मैं यह भेद बतायों जैसे।।
गुरु शुकदेव बतावें सबही। चरणदास करितन सुं तपही।

दो॰ त्वचासुं इन्द्री वश किये, छूटै काम क्लेश। यत शत शील सँतोषसं, लगे न माया लेश। त्वचा अंग पूरो कियो, कहूँ नासिका अंग। तावशअलिस्त जीदियो, जाको कहूँ प्रसंग।। बास आस गुंजत फिरो, बैठो कमल मँमार। सूर् छिपेसे सुदिगयों, अब शिर देंदे मार।। कुंजर आयो तालपे, जल पीवन के काज। प्यासबुझी करने लगो, खेलकरिनको साज।। खेलकरत कमलहिंगहों, लीन्ह्यों ताहि उपाहि। फेरिदियों सुख माहिंहीं, चाविगयों देजाहि॥

१ कड़ा २ देहकी खाल ३ सर्य ४ हाथी॥

ऐसेही ये नर फँसे, परे काल मुख जाय। चरणदास यों कहत हैं, चाले जन्म गवाँय।। सुगंध ओर हरषे नहीं, दुरगन्धे न रिसाय। ऐसे जीते नासिका, मन भवँरा ठहराय।। समझनकूँ तुक एक है, सूलनकूँ तुकलाख। गुण अवगुण इन्द्री कहैं, सो तू मन में राख।। जो इन्द्रिनके वश भयो, बांधो नरके जाय। चौरासी भरमत फिरै, गर्भयोनि दुख पाय।। जो इन्द्रिनके वशभयो, पावे ना आनन्द। बार बार जगमाहँहीं, छूटे ना सम्बन्द।। भक्तिमाहिं चित ना लगें, सबही बिगहें काम। जो इन्द्रिनके वश भयो, ताको मिलें न राम।। चरणदास यों कहत हैं, इन्द्री जीतन ठान। जग मूले हिर कूँ मिलें, पावे पद निरवान'।।

इन्द्री जीते सो ब्रह्मजानी। इन्द्री जीते सोई ध्यानी।। इन्द्री जीते सो इरिदासा। अमरलोक में पावे बासा।। इन्द्री जीते सोई सिद्धा। अष्ट कला अरु पावे ऋद्धा।। इन्द्री जीते सोई ऋरा। इन्द्री जीते सो जन प्रा।। इन्द्री जीते सो सतवन्ता। इन्द्री जीते सब कुछ पावे॥ इन्द्री जीते सो सन्यासी। इन्द्री जीते सब कुछ पावे॥ इन्द्री जीते सब फल दायक। इन्द्री जीते सब कुछ लायक॥ इन्द्री जीते सब फल दायक। इन्द्री जीते सब कुछ लायक॥ इन्द्री जीते सब फल दायक। इन्द्री जीते सब कुछ लायक॥ इन्द्री जीते सुटे विदेशा। याजग में कुछ लगे न लेशा॥ इन्द्री जीते परम सुखारा। निश्रय पहुँचे हिर दरबारा॥

7

इन्द्री जीते सो रणजीता। इन्द्री जीते आतम मीता'॥ इन्द्री जीते ध्यान लगावे। सो निश्चय ईश्वर है जावे॥ इन्द्री जीते मिळे भगवन्ता। इन्द्री जीते जीवनमुक्ता॥ चरणदास मुनि कहें शुकदेवा। इन्द्री जीते सो गुरुदेवा॥

दो॰ मन इन्द्रिन के वशभयो, होय रह्यो बेढंग।
श्रापा बिसरो जग रलो, हुवो जो नाना रंग।।
श्रावे तरंग कोधकी, होत जुवा के रूप।
काम लहर कबहूं उठे, ताके होत स्वरूप।।
लोभ कामना जब उठे, जभी लोभ रँग होय।
मोह कलपना के उठे, मोह वरण हो सोय।।
मनहीं खेले खेल सब, मनहीं कर श्रिभमान।
मनहीं यह जगहैं रहो, अवसुनिमनकाज्ञान।।

कबहूं यह मन होवे गिरही। कबहूं यह मन होवे विरही।। कबहूं यह मन होवे शोगी।। कबहूं यह मन होवे शोगी।। कबहूं यह मन राखे स्वारी।। कबहूं यह मन राखे स्वारी।। कबहूं यह मन दौरा डोले। कबहूं यह मन टेढ़ा बोले॥ कबहूं यह मन कुछका ऊंचा। कबहूं यह मन नकटा बूंचा।। कबहूं यह मन दुन्द मचावे। कबहूं थह मन होवे दाता। कबहूं करे सुमसी बाता॥ चरणदास कहें मनकूं जाने।। ऐसी विधिमनकूं पहिंचाने।।

दो० बहुरूपी बहु रंगिया, बहुतरंग बहु चाव। बहुतभांति संसार में, किर किर घने उपाव।। यह मन राजा होवे भोगी। यह मन त्यागी होवे य्रोगी॥ यह मन होवे हरिका भक्ता। यह मन होवे योगरु युक्तां॥

१ आत्माका जाननेवाला २ जवानी ३ उपाय करनेवाला ॥

यह मन होय निवेकी ज्ञानी। यह मन तिपया जिपया ध्यानी।।
यह मन करें दयाकी वातें। यह मन करें जीव की घातेंं।।
यह मन यती सती अरु ग्रूरा। यह मन काशी पण्डित पूरा।।
यह मन तीरथ वर्त्त उपासी। यह मन ठकुरानी अरु दासी।।
यह मन होवें देवी देवा। या मनका कोइ छहें न भेवा।।
यह मन प्रेमी नेमी जनहीं। चरणदास कहेंसव कुछ मनहीं।।
दो० या मनके जाने विना, होय न कबहूँ साध।
जक्त वासना ना छुटें, छहें न भेद अगाध।।
वैरं मनके जाना नहीं करी न गकी मार्ग

तैं मनकूं जाना नहीं, करी न याकी सार । चौरासी छूटी नहीं, उपजा वारंवार ॥

मनकूं सतसंगति ले जावो। कानो हरियश कथा सुनावो।।
भांति भांति के रँग छलचाव। तो हरिके रँग क्यों न रँगावे।।
तो याको ज्ञानीही कीजै। जक्त ओर जाने निहं दीजै॥
के दीजे हरिहीका ध्यानू। राम भक्ति में याकूं सानू॥
के कीजे यह योगी प्ररा। याहि सुनावो अनहद त्रा॥
या मनकूं कीजे वैरेंगी। याकूं कीजे सर्वस त्यागी॥
जग रँग उत्तरि ब्रह्म रँग लागे। जाते कर्ग भर्म भय भागे॥
चरणदास शुकदेव चतावे। मन फेरिन की राह दिखावे॥

दो॰ मन ने आप गर्नाइया, ज्ञान' नुकाया दीव। करमळगा भरमतिफरो, मिळा न अपना पीव॥ दौरि दौरि एसऔरही, होय रहा कंगाळ। नातरु आगे सूपथा, ऊंचा बड़ा दयाल॥ पांचौ इन्द्री 'स्वाद में, भयो निपट आधीन। राजवड़ाई सब नशी, भयो सूढ़ मित हीन॥

१ विचार करनेवाला २ ब्रह्मशब्द का वाजा ३ प्रेमसे अलाहिदा ॥

सरकिजाय विष्ओरही, बहुरि न आवे हाथ। भजनमाहिं ठहरें नहीं, जो गहि राखूं नाथ।। मन निश्चल आवे नहीं, निकसि २ भजिजाय 1 चरणदास यों कहत हैं, काहूकी न बसाय।। पिवहारे ज्ञानी तपी, रहे बहुत शिर मार । यन परेत सूं डर लगे, ले डूबे मँभधार ॥ यह मन भूत समान है, दोड़े दांत पसार। बांस गाड़ि उतरे चढ़े, सब बळ जावे हार ॥ यों आतम में मन धरे, होय जहां छी छीन। उहरि रहै फिरिना चलै, सकल विकल हो श्लीन ॥ मजै तौ जानि नदीजिये, घेरि घेरि करि छाव। या मन कूं परचाय करि, ध्यानहिं माहिं लगाव ॥ और कहें। विधि दूसरी, सुनियो चित्त लगाय। रामनाम् मनसूं जपै, चंचलता थिकजाय।। पवन रुकै जब मन थके, श्रीर दृष्टि उहराय। ऐसी साध न साधिये, गुरुगम भेद मिलाय ॥ इन्द्री रोके मन रुके, अरु उत्तम विधि एहु। चरणदास यों कहत हैं, यह साधन करि लेहु।। इन्द्रिन कूं मन वश करै, मनकूं वशकरै पौन । श्रनहद वेशकर वायुक्ं, श्रनहदेकं हे तौन ॥ याको नाम समाधि है, मन तामें ठहराय। जन्म जन्मकी वासना, ताकूं दग्ध' कराय ॥ इन्द्री पल्टे मन बिषे, मन पेलटे बुधि माहिं। चुधि पलटै हरिष्यानमें, फेरि होय छै जाहिं॥

दुग्ध वासना होय जब, आवागमन नशाय। कहैं गुरू शुकदेवजी, मुक्तरूप है जाय ॥ मनके सगरे भेदही, जाको दियो जिताव। चरणदास अब कहत हैं, झूंठ सांच को न्याव ॥ जो कोइ बोलै झूंठहीं, ताकूं लागे पाप। जन्म जन्म झूट नहीं, दुखदे तीनौ ताप'॥

वोल झूठ महा अपराधी। धरम छुटै उठिलागै वाधी॥ झूठा सी सौगँद खाय। झूठा लेवे कर्म लगाय॥ भूठा करें बिराना बुरा। भूठा रहें जक्त में गिरा॥ भूठे की परतीति न होई। भूठा वोल न वोलें कोई॥ भूठा हरिकी भक्ति न पावें। भूठा घोर कुण्ड में जावे॥ ब्रुटेकूं लागे यम मार। ब्रुटा चौरासी में ख्वार॥ भूठ वचन का भारी दोष। झूठे की होय गती न मोष॥ झूठे के निहं गुरू न राम। झूठेकूं नाहीं विश्राम॥ चरणदास शुकदेव वताव। झूठे सबी नरककूं जावें॥ दो० झूठे के मुँह दीजिये, नौसादर का वाप। डरा करें सकुचा रहें, वह शरमिंदा आप॥

झूठेकूं हत्यारा जानौ । झूठेकूं ठग चोर पिछानौ ॥ झूठा कुटिल शराबी होय । झूठा कहिये कामी सोय ॥ जूठेही को जानो ज्वारी। समि**झि देखि सवही नर नारी**॥ सकल ऐव झूठ में पाऊं। एक एक क्या खोल दिखाऊं॥ पांची खोंट सबन के राजा। सो मैं कहे चितावन काजा।। झूठ पाप की कहिये खानि । सो यह करे पुण्यकी हानि ॥ संबही अवगुण झठे माहीं। चरणदास शुकदेव बताहीं।।

१ दैहिक दैविक भौतिक॥

दो॰ सांच विना साघू नहीं, कबहुं न मिलिहें राम ।
सांच विना गतिनालहें, पावें ना निजधाम ।।
सत सतमुखसूं बोलिये, सतही चिलये चालं ।
सतही मनमें राखिये, सतही रहिये नाल ।।
सांचे कूं ब्रह ना लगें, सांचे कूं नहिं दाग ।
सांचे शाप न लागई, सब दुख जावें भाग ।।
बड़ी तपस्या सांच है, बड़ा बरत है सांच ।
जासों पाप सभी जरें, लगें न गर्मको आंच ॥
जाका वचन मुड़ें नहीं, सांचे सब व्यवहार ।
चरणदास त्रयलोंक में, कभी न आवे हार ॥

सांचे के मनहीं में राम। सांचा करें न छल के काम।। सांचा होकर सुमिरण करें । आप तरे औरन लें तरें ॥ सतवादी की पित है सांच। ताकूं लगें न दिव की आंच।। सांचे चोर चुराया घोड़ा। परमेश्वर ताका रँग मोड़ा।। और चोर चोरीसूं गया। सांच प्रताप अचम्मा भया।। और सांच प्रताप अचन्ता। सबही जाने साधू सन्ता।। लाख बातका एकहि जोड़। सांचा पुरुष सबन शिरमोड़। आंवे सांच परम सुख पांवे। चरणदास शुकदेव सुनावे।।

दो॰ सांचे की पदवी वड़ी, ढुष्ट साध के माहिं। दोनों अस्तुतिही करें, निन्दक कोई नाहि॥ गुरू कहें सो कीजिये, करें सो कीजे नाहिं। चरणदास की सीखयुन, यही राखि मनमाहिं॥ कथा युनी व्रतहूं किये, तीरथ किये अघाय। गुरुगुख के होये विना, जप तप निर्फल जाय॥

अव गुरुमुख के . रुक्षण गाऊं, जुदे जुदे करि सब समझाऊं ॥

इन कूं समझ धरें हिय कोई। पूरा गुरुगुख कहिये सोई।। प्रथमहिं गुरुसों झूठ न बोलें। खोटी खरी करें सब खोतें।। दूजे गुरुको पर्य न लगावे। निश्चय गुरुके चरण मनावे।। तीजे अज्ञाकारी जानों। इन लक्षण गुरुगुखी पिछानों।। जो कोइ गुरुका लेवें नाम। ताको निहुरि करें परणाम।। जो कहुं देखें गुरुका बाना। जाकूं जाने गुरू समाना।। चरणदास शुकदेव बखाने। गुरुभाई कूं गुरुसम जाने॥ दो० गुरुभाई कूं पूजिये, धरिये चरणन शीश। चरणोदकं फिरिलीजिये, गुरुमत बिश्वाबीश।।

जो कहुं गुरुका वस्तर पावे। हिये लगाय चूम हगद्यावे॥ गुरू देश का मानुष आवे। दे परिक्रमा बलि बिल जावे॥ कहै दया करि दर्शन दीन्हें। मेरे पाप मये सब क्षीन्हे॥ जो अपने गुरुद्वारे जड़ये। देखत पौरि बहुत हरषहये॥ हांई सूं दण्डवत जु कीजे। दर्शन करिकरि सर्वस दीजे॥ फिर ठाढ़ो रहे जोरे हाथा। बैठे तब आज्ञा दे नाथा॥ जो बोलें सो मन में धरिये। अपने अवगुण सबही हरिये॥ चरणदास गुकदेव बतावे। ऐसा गुरुमुख राम रिझावे॥

दो० साधुन की निंदा बुरी, मत कोइ कीजो भूल। दुनिया में दुख पायहैं, रहें नरक में झूछ॥

साधुका निन्दक तन मन दुखी। साधुका निन्दक होय न सुखी।। निन्दक साधु दरिद्री होय! निंदक डारे सर्वस खोय।। साधुका निंदक नरक मँझार। निश्चय खावे यमकी मार।। साधुका निंदक पूरा पापी। साधुका निंदक डूबे आपी॥ मुरख होय सो निन्दा करे। साधु संत कूं अवगुण भर।।

१ किसी प्रकार का झूठा दोष २ चरणों का घोयाहुआ जल ॥

साधुका निन्दक श्वान समान । साधुका निन्दक ग्रूकर जान ॥ साधु रामकी कहिये देह । निन्दक के मुख माहीं खेह ॥ चरणदास निन्दा ताज दीजे । भक्तोंकी अस्तुतिही कीजे ॥ दो० साधोंकी अस्तुति किये, हरिकी अस्तुति होय । भक्तों की निन्दा किये, प्रभुकी निन्दा सोय ॥

# श्रीनिकुंजविहारिगो नमः ॥

अथ श्रीशुकदेव म्रुनिराज महाप्रमु के शिष्य श्रीश्यामचरणदास जी महाराज रचित वेदस्तुति लिख्यते ॥

दो॰ भक्ति पदारथ कारने, देहुं वेद की साख। ताको भेद मिलाइये, चरणदास कहें भाख।। गुरु शुकदेव प्रताप सों, कहूं वेद को वाक। संस्कृत भाषा करी, आदि सनातन साख॥ नारद सू नारायनहि, देव लोक सनकाद। शुकदेव परिक्षित सों कही, मैं कहुं सुनियो साध॥

अप्टपदीछन्द् ॥

श्री शुकदेव गुरु के बचन विचार के। वेद स्तुति की कथा कहूं उरधार के।। भिक्त प्रापत होय जक व्याधा नसे। अंत मुक्ति पद पाय अमरपुर जा बसे।। श्री भागवत पुराण दस्म असकंध में। कही कथा सुखदान हिये के हुलास तें।। राजा परिक्षित कहत श्रीशुकदेव कों। मोहिं कहो समझाय सकल यामेव कों।। हिर स्तुति भलिभांति स्तु वेदन गाइहैं। निर्मल परम पुनीत सो मोमन भाईहैं।।

निरग्रन स्तुति अधिक जू सरग्रन में कही।

मेरे मन में समिझ न आवत कछु यही।।
बोले गुरु शुकदेव ये सुन के बात कंू।
राजा मनिवतलाय सुनों या काथ कूं।।
हरि इच्छा सों जबिह उन्ह शिक्षा भई।
तब अधिकारी होय स्तुति वेदन कही।।
दो० नारायण पे जाय के, नारद चरणहि दास।
यही बात पूछत भए, कर कर उमंग हुलास।।

### अप्टपदीछन्द् ॥

हरि भक्तन के मांहि महा मुनि अति गुनी। एक दिवस कर चाव श्री नारद मुनी।। श्री नारायण पास जु वह चल कर गयो। दररान उनके पाय मुदित मन में भयो।। नमस्कार कर जोर ऋषी ज्ञानी महा। नारायन सों बोल बचन ऐसे कहा॥ स्तुति श्रीभगवान की वेदन गाई है। सों सब हम को आज कही समझांईए।। श्रीनारायण बोल वचन मुखते कहै। नारदसों यहि भांति वचन भाखत भये।। एक दिवस सनकादि ऋषी शिरमौरही। सुत ब्रह्मा के जान न उन सम औरही ॥ बैठ सभा के मांहि देवही लोक में। राजत जैसे चंद तारन संयोग में ॥ तहां चली यह बात सकल मन भांवती। वेदन स्तुति कही किहिं भांति सुहावती।।

चारों भैया जान सनक कूं श्रादि दे। परम पुनीत प्रवीन सकल ग्रन आगरे॥ भगवत कथा सब कोऊ सुने चित लायके। जो पे ज्ञानी होंहिं ज्ञान को पाय के॥ तिहि कारनहीं बैठ सकल भ्राता तहां। बोले अति परबीन सनक इहि बिधि जहां।। वेदन ऐसी भांत सूं यह स्तुति करी। जै जै जै तुम आदि पुरुष नित हो हरी।। त्यागो निद्रा जोग जागो करतार जू। निज माया विस्तार सुजो संसार हू।। जो पै माया रहत तुम्हारे संगही। तुम कबहु करतार जु वाके बस नहीं।। खोटी अधम जो नारि कहीं कोई होतं है। अपने पति को दोष लगावत है वहै॥ यह कारन मन लाय के माया परिहरो। जग सिरजन के काज आप अज्ञा करो।। तुम तिरिबिधि भगवान रहत ब्रह्मण्ड में। प्रथम सूक्षम प्रान रहत है पिण्ड में ॥ द्वतिय रूप बिराट तुम्हरो जानिये। धारन हारो सृष्टि को उर में आनिये॥ तीजो व्यापक होय सबनही जीव में। जानत पंडित लोय जू आपने हीय में ॥ तुमही सबके आदि जक्त करतार हो। और सकल या सृष्टि के भरतार हो।। ं ब्रिनमें जग उपजाय फेर परल करो।

घटो बढ़ो तुम नाहिं सदा पूरन रहो।।
आदि अंत सब सृष्टि के पुरुष अनन्त जू।
नितही इकरस रहत तुमही भगवंत जू।।
जो तुम ऐसी भांति कहो हरि देव जू।
हमसो उत्पति, भई तुम्हारी भेव जू॥
तुमतो कैसी भांति हमें पहचानई।
स्तुति ऐसी भांति कैसे के बखानई॥
दो० ऐसी बुद्धि हमरी भई, तुम्हरे ही परताप।
हम तो चरणहिं दास हैं, तुमही करता आप॥

#### अष्टपदीछन्द ॥

यह सब किरपा नाथ तुम्हारी जानिये।
ना तो केतिक बुद्धि हमारी मानिये।।
तुमही सगरी सृष्टि के कारन रूप हो।
तुम उपजावन पालन मारन रूप हो।।
ज्यों घट नाना भाँति यों ही संसार है।
फूटे मांटी होय सभी यों विचार है।।
ऐसेही इक ब्रह्म सकल न्यापक सदा।
नाम अनेक कहाय हम बरने कृहा।।
निराकार निरलिप्त निरगुन करतार हो।।
तुमरी लीला नाथ जो परम सुहाई।
जो जन कहै और सुनै हिये में लावई॥
ते जन लहत पुनीत जो पद निरबान कूं।
अपनी भक्ति अनन्य जो ऐसे ज्ञान सूं॥
तुमरी भक्ति अनन्य जो कोई जन करें।

श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ । जन्म सुफल तिहि होय मुक्ति पर पग धरे।। प्रेम मगन ज्यों साधु तेरो गुन गावह । होय सु महाप्रसाद प्रीति सों पावई ॥ जोगेश्वर चित लाय जू तुमक् ध्यावहैं। पान वायु कूं खेंच त्रिकुटी लावईं॥ हृदय कमल के मांहि तुमहि कूं देखई। अद्भुत रूप सरूप अनूपमें पेखई ॥ श्रगॅम पंथ भगवान तुम्हारो जानिये। कहन शक्त परमान कोड हिय आनिये।। अगम पंथ इह भांति तुम्हारो नाथ जु। पहुँच सके किहिं भांति सुनो यह बात जू।। भक्ति तुम्हारी नाथ स्मृति वरनन करें। पार्ने इस विधि तोहि प्रीति तुमसों करें।। तुम्हरी मक्ति अनूप हिये में धारई। चार पदारथ संत कबहु चाहत नहीं।। ऐसे लक्षन होहिं तुम्हारे भक्त के। अंतर प्रेम अगाध बाहर जड़ रूप से ॥ मन के मांहीं ध्यान तुम्हारो ही बसे। कबहुँ रोव आप कबहु आपहि हंसे॥ इंसत तुम्हारे ध्यान बहु हरखाय के। देख दशा संसार रोवे पछताय के।। कबहु मगन मन होय ध्यान हुढ़ कर गहै। साजे तुम्हरी मिक जहां चित्त दे रहै॥ बिना भक्ति कुछ और न जिय में जानई। बिरले ऐसे कोंय जक्त में मानई॥

भक्तिपदा

तुम्हरो रूप अरूप जहाँ कर्म मन वचन हम हूँ जो पे वेद तो पे तुम्हरो भेव कर् तुम्हरो रूप अरूप न पंथ तुम्हारे की देह बताय ज्ञान भक्ति बैराग्य ল্ত तब तुम्हरी पहिचान हिये में नीपजे ॥ दस इन्द्रिन कूँ रोक ज मन के वस करें। सो मन अपनी बुद्धि मांझही छे धरे।। जब वह अपनी बुद्धि तुमहीं सो लावई। सोई जोगी होय वे साधु कहावई॥ जो पै नाम प्रकाश तें बहु विधि संचरे। भक्ति बिना निर्वान को पद नाहीं छहै।। जो पै काल परयन्त जो जीवे नर कोई। तो भी होवे नाश दक्षा के संगवही।। जोपे देवन मांहिं जाय के अवतरे। तो भी न छूटैं कर्म मुक्ति घर ना करें।। वेडी छोहे की होहि सोने की जानिये। दोंऊ एक समान उहि विधि मानिये॥ तुम्हरो पुरुष स्वरूप प्रगट जब होय जू। ब्रह्मादिक सब देव पूजत में सोय जूं॥ कर कर यज्ञ उपाय जगत के छोय हैं। देवन पूजा साज करत सब कोय हैं।। स्वर्ग लोक में जाय ताको फल पावई। मृत्यु लोकही मांहिं बहुरि फिर आवई।।

२२४

भीचरणदासजीकाश्रन्थ । श्री वह निहकर्महीं जो होय है। जन्म पदारथ पंथ न पावत कोय है।। विषय भोग रस स्वाद जोई जन पर हरें । भक्ति जोंग दृढ़ होय जहां मन लै धरे ॥ तुम बिन और न चहै गहै पर नाम को। **लहै तुम्हारों नाम रहे विश्राम सों ॥** जो नर जग के मांहिं इन्द्रिन के बस रहै। कीट योनि के मांहिं जन्म सोई लंहै॥ वहुर लेत जड़ योनि मांहिं अवतारही। फिर आवत है पशुकी योनि मकारही ॥ तिहि पीछे नर देह वही जो पावई। पहिले ही वह नीच योनि में आवई ॥ बहुरो ऐसे च्वार चरण में अवृत्रे । ऐसे विषई छोय बहुत भरमत फिरै।। माया तुम्हरी अपार सुचतुर कहावई। एके रूप अनेक भांति दिखलावई॥ विविध वरन सों होंय भासे साकारही। उनही रच्यो सब जक्त जहां लें। आकारही ॥ वृक्ष की छाया देख सरोवर नीरही। बेरी मन ललचाय आई वा तीरही।। वह तो इतनी शक्ति कहां सों पावई। जासों ही वह निकट वृत्त के आवई॥ या विधि प्रानी सबै माया में इबई। नाहीं तो वह आप काहू व्यापत नहीं।। माया ही के माहिं जो कोऊ जन बंधे।

चौरासी के माहिं सदा भरमत रहै।। जों जन मन ते आप माया को परिहरै। हरि के चरनों मांहिं ले चित अपनो धरै।। परम भक्त जो होय जक्त के मध्य ही। जीवन मुक्ति को पाय कछू संशय नहीं।। माया ही के संग मोह उन छाइया। तिहि कारन नर जीव जु नाम कहाइया ॥ अहंकार के संग सों छूटत हैं जबै। परमातम अरु ब्रह्मरूप होवें तवे।। मनुष रूप को जन्म दुर्लभ जग मांहिं हैं। देवन हूं को कठिन परापत नाहिं है।। सकल देव ईहिं भांति मनोरथ नित करें। मनुष जन्म को पाय के भवसागर तरें।। नर शरीर को नवका समही जानिये। वेद पुरानन**े मांहिं जु साख पिछानिये** ॥ सतगुरु खेवट रूप हिये में आनिये। या नवकाको पार लगावन जानिये॥ अलख ईश भगवान जो ऋपा निधान है। भवसागर के तरन को रूप विधान है।। तिन के शरने आय चरणही दास हो। प्रेमा भक्ति अनन्य करे निरवास हो ॥ याही विधि सों पार न होवे नर कोई। आतम घाती जीव जान छीजे सोई।। पुनि चौरासी लक्ष कि योनि मझारही। म्रमत रहत इहिं भांति **जु बारंबारही ।**।

श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ ।

दारा स्रुत अरु वंध्रु हित्रू मन आनिये। मिथ्या सब व्यवहार जक्त को जानिये॥ जो जन इन के मांहिं वंधे चित देवई। कवहूं मुक्ति न होय जन्म फिर लेवई ॥ मन वच करके शीति जो तुमसों साजई। कर्म वन्ध कट जांय मुक्ति पुर राजई।। तुमरे जन जे लोय जु गिरह को परहरें। तुम कारनही नाथ वहुत तीरथ करें।। जेते तीरथ होहिं गंग क्रं आदि दै। तुम चरणोदक होय वहै तीरथ सबै॥ तुम चरणन के ध्यान मगन निशि दिन रहें। तुम्हरी अमृत कथा सुनैं नित सुख लहें ॥ इहि विधि तुमसों पीति सदा ज नित्राहई। विना.भक्ति वे युक्ति कवहुँ नहिं चाहई।। और वस्तु की चाह कहा मन लावई। **छिन में सवको नाश न कुछ ठहरावई ।।** उनके मनके मांहिं कछू इच्छा नहीं। वन में कारन कोन रहै निशि दिन वहीं।। तन मनहू की आप कछू उन सुधि नहीं। वे तो मृत्यु समान फिरें जग मांहि ही॥ इहि विधि ऐसी भांति जु कोऊ जन रहै। जन्म सुफल तिहि होय जक्त में सुख लहै।। विमुख होहिं तुमसों जो प्रानी मृद्ही। पशु समान वे छोय अज्ञानी गुढ्ही॥ याहि जक्त के मांहिं कर्म नहिं होय जू।

का बिधि तुमरी भक्ति करें सब लोय जू॥ जब लग तुम्हरी भक्ति हिये नहिं लावई। तब लग कैसी भांति मुक्ति पद पावई ॥ कीजे सबही कर्म धर्म की रीतिही। याही बिधि भगवान सों उपज प्रीतिही ॥ जब लग भक्ति की रीति न मन में आवई। तब लग कर्म की रीति न छोड़ गंवावई॥ बिधि सों सगरे कर्म सोई नर साजई। अंत होय निहकर्म मुक्ति पुर राजई।। कर्म भक्ति को त्याग जु कोऊ जन करै। घोर नर्क के मांहिं सोई प्रानी परै।। जग में मनुष शरीर बृक्ष सम जानिये। तिहि ऊपर द्वे पक्षी ही पहिचानिये॥ एक पक्षी तिही मांहिं ताको फल पावह । अतिही दुर्बल छीनि दृष्टि में आवई॥ दूजो पक्षी कब्रु न जाको फल लहै। मन में अति आनन्द लसत नितही रहै।। वसुधां में जो भक्त तुम्हारे क़हावई। रैन दिवस चित आप तुम्हीं सों लगावई ॥ तिनकूं सगरे देव बहुत भरमावई। अष्ट सिंद्धि नव निद्धि को लोभ दिखावई।। लोभ कर सिध देख निद्धि पर मन वहै। मक्ति पदारथ सोय जो कैसी विधि लंहै।। अति अद्भुत इहि भांति ब्रह्मण्ड बनाइया । सातही तत्त्व के संग सोई लिपटाइया ॥

पहिले धरती तत्त्व हिये में आनिये। ताते दस गुनों नीर जीय में जानिये॥ बहुर अग्नि अरु पवन और आकारा है। षष्ठम् अहम् जु तत्त्व सदा परकाश है।। महत्तत्व रोसी भांत जु चित में जनिये। अष्टम मायारूप सकल पहिचानिये ॥ जो नहिं होत अशक्त जक्त व्यवहार में। मन में तुम्हरी भक्ति धरे संसार में ॥ माया के शिर पांव जो धर के भक्तहीं। लोक तुम्हारे मांहिं जाय पहुँचत वही।। श्रादि अंत अरु मध्य संपूरण सकल में । घटत बढ़त तुम नाहिं कबहुँ कल विकल में ॥ प्रभु महिमा हम नाथ हिये नहीं जानई। और लोक किहि भांति सोवरन वखानई ॥ सरगुण स्तुति करि जु यह निरबानही। निरगुन रूप अरूप कूं कैसे बखानई॥ या धरती के रत्न सभी ग्रुन लीजिए। तो सहप्र ग्रुन सकै न गिनती कीजिए।। और बहुत पखंड तुमही माहीं रहै। तिनहूँ को हम अंत कछू नाहीं लहें।। तिहि कारन हम करें तुम्हें परनाम हो। जय जय श्री भगवान जागो सुखधाम हो ॥ वेद स्तुति इह भांति सबन मन भाइ है। सकल ऋषिन को भाष जु सनक सुनाई है।। तबै सकल ऋषि चाव सों मिल पूजा करी।

वेद स्तुति भिंछ भांति सो लैकर चित धरी ॥ श्री नारायण वचन कहै इस रीति सों। नारद श्रोता भये अधिकहीं प्रीति सों॥ श्री नारद वह कथा सकल मनभावती। वेदन्यास सूं कही जु अधिक सुहावती ॥ जैसी विधि जेहि भांति जो तिन सों हम सुनी । वाही विधि वाही रीति सों तुम आगे भनी ॥ ऐसे कहि शुकदेव परिक्षत राजसों। भाषा कर मैं कही मुक्ति के काज कों।। सब मिलि सुनियो संत बिबेक विचारियो। भक्ति हिये में राख ज्ञान सब डारियो।। मक्ति किये बस होय जक्त करतारही। वाह्मण शुद्ररु पुरुष करो के नारही।। साधु सती अरु सूर बहुत दाता भये। इन की नाहीं जात चरनदासा कहै।। यह स्तुति जो कहै सुनै चित छायकै। सतसंगति लहे बास जो अघहि नसायकै ॥ समझ धरै मन मांहिं मुक्ति सोई पावई। भवसागर दुखरूप जहां नहीं आवई।। दो० वेद स्तुति पूरी करी, भेद दिया गुरुदेव। चरनदास के शीश पें, सदा रहो शुकदेव।।

> इति श्री भाषावेदस्तुति ॥ श्रीमदाचार्य्यवर्थ्य श्यामाचरणदासजी रचित संपूर्णम् शुभम् ॥ श्रीराधाकृष्णार्पणमस्त्र ॥

> > ---;0;---

(पद) पैयां लागूं मोहन प्यारे दीजे म्हारो चीर, जाड़ों लागे छैजी म्हांने जमुना के तीर । कहां सीखे ऐसी टेव अहों बलवीर, हम अवला ठाढ़ी नगन शरीर ।। कदम के ऊपर बैठे वसन चुराय, माखन ले ले खाते हम सों सो सो हाहा खाय । विनती करते अति शीश नवाय, रखिये अब लाज हमारी हूजिये सहाय ।। तब वोले अंतरयामी अंतर उघार, ले ले जावो वस्त्र अपने एहो ब्रजकी नार । प्रेम की मिक्त करी तुम सुकुमार, प्रेम के आश्रीन फिरों मक्तन के लार ।। अपनो भायों कियो प्यारे स्याम सुजान, बस्त्र देदीने सखी छाड़ी कुलकी कान । तन मन माहीं रमें कृष्ण मगवान, प्रीति की परीक्षा करी नंद्र जूके कान ।। यशोदा को छैया स्याम भैया बलदेव, मानलई सत्य प्रीति सखियन की सेवा । हरि की लीला कही शुक्त सुनि देव, चरनदास सखि पायो निज भेव ।।

अथ श्रीशुक मुनिराज अष्टक प्रारम्यते

पोडरावर्ष किशोर मुरति श्याम वरण दिगम्बरम्। यूँघरवाछे केश झलके शुकमुनि चरण प्रणमहं॥ पद्म आसन उद्र त्रिवली चरण पंकज शोभितं। आजानु भुज मुसकात मुखसों शुकमुनि चरणप्रणमहं॥ गूढ़ यंत्र विशाल उर छि नाभि गंभीर राजितं। जलजलोचन सुखदनासा, शुकमुनि चरण प्रणामहं॥ व्यासनंदन जक्तवंदन मोह ममत्व निकंदनं। काम क्रोध मद लोभ न जिन में शुकमुनि चरणप्रणामहं॥ व्यास्त्र अन्य मुनिवर पराशर कुल भूषणं। कृष्ण चरित पुनीत वरणत शुकमुनि चरण प्रणामहं॥

त्रिभुवन उजागर कृपासागर दृंद संकट मोचनं।
प्रेम मदमाते रहें नित शुकमुनि चरण प्रणामहं।।
निरालम्भ निहममें निशि दिन स्थिर बुद्धि निकेतनं।
धर्मधारी ब्रह्मचारी शुकमुनि चरण प्रणामहं॥
पतितपावन भर्म नशावन शरणागत सुखदायकं।
मायाजीतं गुणातीतं शुकमुनि चरण प्रणामहं॥
श्रीशुकदेव अष्टक परम सुन्दर पठत पाप नशायकं।
चरणदास शुकदेव स्वामी भक्ति सुक्ति फल्रदायकं॥

इति अएक ॥

## अथ मोह छुटावन अंग वर्णन ॥

### कुंडलिया ॥

भक्ति दृढ़ावनक्टं कहे नानाही परसंग।

शुकदेव कृपा सों अब कहूं मोह छुटावन अंग ।।

मोह छुटावन अंग कोई हियमाहीं धारे ।

कुटुँव जालसूं छूटि लगे हिरचरणो लारे ॥

चरणदास यों कहत हैं उपजे मन वैराग।

जक्त नींदही सूं खुलै चौथे पदमें जाग॥

दो॰ गुरू पूजि जग छोड़िये, भवसागर के द्रन्थ।

साधनकी संगति करों, तजो जाति कुलबन्थ॥
बन्धु नारि सुत कुटुँव सब, यमकी फांसी जान।
तोहिं छुटावैं रामसूँ, इनका कहा न मान॥
सौंचि पकड़ि ह्वां राखिहें, जहां मोह का जाल।
जीवत दुख बहु भांतिके, मुथे नरक ततकाल॥
या प्राणीकृं ठग लगें, सकल कुटुँव परिवार।

तिनमें दो बलवन्त हैं, एक द्रव्य इक नार ॥ नारि किये दुख बहुत हैं, बन्धन बँधे अनेक। जो सुख चाँहै जीवका, तिरियाकूं मत पेख।। द्रव्य माहिं दुख तीन हैं, यह तू निश्चय जान। भावत दुख राखत दुखी, जात प्राणकी हान।। ताते इनकी प्रीति मन, उठै तभी निरवार । ये दुर्जन दुख रूप हैं, ऐसो करो विचार ॥ जो कोई इनमें परी, तिन सें छूटै राम। चरणदास यों कहत हैं, क्यों पाने हरिधाम।। हेरि फेरि धनको करत, बीते पहर इकरात। तीनपहर निशिके रहें, खोवे नारी साथ॥ नारी के फैलाव को, दीखें ओर न छोर। द्रव्य माहिं तृष्णा रहे, चाहै लाख किरोर ॥ द्रव्य जोरि मरिजाय जब, हो बैठे तहँ नाग । नारी में जो चित रहे, हैं है क़्कर काग॥ ऐसेही भरमत फिरै, लख़ चौरासी देह। कनक कामिनीकूं तजै, जबलग नाहीं नेह ॥ मुरख त्याग न करिसके, ज्ञानवन्त तजि देह। चौंकायल सृग ज्यों रहें, कहीं. न साजे गेह ॥ जो कोइ छोड़े छुटुँवही, ऐसी कर पहिंचान। जैसे छुटै बन्ध सुं, यम जोरासुं जान।। जीवत यम तौ कुटुँव है, घेरि घेरि दुख देय। ऐसे मानुष देहकूं, ऌटै ही नित लेय।।' कै ठग सबकूं जानिये, के धाड़ी के चोर।

रणजित कहै तु देखले, ॡटत हैं निशि भोर ॥ बाहर कलकल करत हैं, भीतर लावहिं लाव। ऐसो बांधी खैंचकरि, छुटै हाथ नहिं पाव।। लाजतोंक गलमें पड़ा, ममता ,बेरी पांच । रसरी मुरुख नेह की, लीन्हे हाथ वँधाय।। **डारि दियो अज्ञान में, परो परो बिललाय ।** निकसनकुं जबहीं चहै, कुतका मोह लगाय।। रखवारे जहँ पांच हैं, इन्द्रिन के रस जान। तबहीं देह भुलायके, जो कुछ उपजै ज्ञान ॥ क्कटुँब श्रोर इन पांच को, एक मतोही जान। प्राणी क्रंजग में फँसा, चहै खान अरु पान ॥ ये सब स्वारथही लगें, इसका सगा न कोय। जो शिर मार धरणि पर, कल्प कल्प करि रोय।। मात पिता सुत नारि की, इनकी उलटी रीति। जग में देह फँसाय कै, करिके पीतिहि पीति ॥ जैसे बधिक विछाय कै, जाल माहिं कण डार । प्रीति करें पक्षी गहें, पाछे करें जु स्वार ॥ जैसे ठग बहु प्यार करि, भोलापनहीं देह। , पहिले छड्ड खवाय कें, पाछे सरबस लेह ॥ हित सूं हिरण बुलाय कें, गोळी मारे तान । चरणदास यों कहतहैं, ऐसे इन कूं जान।। जलमें बंशी डारिया, अटकाया जहाँ मास। मछरी जाने हित कियो, लखो न अपनो नास।। भौंदू यह गति ना लखी, पड़ो कुमति के फंध।

२३६

ज्यों की त्यों सूफी नहीं, किया मोह ने अंध ।। सब ठग यह देखी नहीं, कपट हेत नहिं जान । इनही में मिलकर चली, समभौ ना अज्ञान ॥ अब इनके छल कहत हूँ, समझै होय उदास । जानै ना हाई रहै, कहै चरणहीं दास ॥

अव इनके छल किह समझाऊं। भिन्न भिन्न परगट दिखलाऊं।।
पिता कहै तुम पुत्र हमारे। बहुत भरोसे मोहिं तुम्हारे॥
अव तुम ऐसी विद्या पढ़ो। अपने कुल में ऊंचे चढ़ों॥
सतसंगति में कभी न जहये। अपने घर में चित्त लगहये॥
हम तो हैं दुनियां के कृते। जाति वरण में होहिं सप्रते॥
कृत्य करो पाली सुत वाम। कथा कीरतन सूं क्या काम॥
अव तुम ठौर हमारी हूजें। हमने किये सो तुमहूँ कीजें॥
ऐसी बुद्धि बड़ाई दीन्ही। इनहू हिरदय में धरि लीन्ही॥
चरणदास कहें देखो प्यार। सुये नरक जीवितहो स्वार॥

दो॰ पिता बुद्धि ऐसी दई, रहिये ऋटुंब मँभारि। जो कुछ है सो जक्तमें, धन सम्पति सुत नारि॥ हरिकी राह भुलाय करि, दोन्हो कुटुंब चिताय। ताते दुख जगमें घने, चौरासी भरमाय॥

अव सुन माताहू की वातें। अपना जान खियावें तातें।। द्रव्यकाज उद्यमहीं कीजे। ला माता की गोदी दीजे।। करें कमाई सोई सप्ता। नाहीं ती वह प्रत कप्ता।। नारी कृं भूपण पहिनावो। सुत पुत्री को व्याह रचावो।। पुजो पित्तर देवी देवा। सकल कुटुंब की कीजें सेवा।। अपने कुलकोन्योति जिमावो। ताते वहुत बढ़ाई पावो।।

बहु विधि स्वारथही सिखलांवे । परमारथ की राह भुलांवे ॥ बारबार जग में उरझांवे । ऐसे तो नितही चलि आवे ॥ जितका तितह्वांई रिख लीन्हा । चरणदासकहें जान न दीन्हा ॥ दो० माताहू ने प्यार करि, बहुत दिया शिरभार ।

यही जो नीको धारियो, महल द्रव्य सुत नारि ॥ अब नारि की गति सुनि लीजे । तामें चित्त कबहुँ निहं दीजे ॥ छल बलकरि वश अपने राखे । मधर वचन रसमने ज आखे ॥ कहै कि शिर के छत्र हमारे । हम तो लागों शरण तुम्हारे ॥ तुमतो बहुते लगो पियारे । मोकों तिज मत हूजो न्यारे ॥ ऐसे किह किह बांधा चाहै । आठो अंग काम के वाहै ॥ वस्तर भूषण देह शिंगारे । नानाविधि करि रूप सँवारे ॥ करे कटाक्ष बहुतही मारे । वश करने को टोना डारे ॥ काजल मरी आंखसूं जोहै । अंग बिषे रस दे दे मोहै ॥ ह्यांसूं निकसन कैसे पावे । चरणदास शुकदेव सुनावे ॥ दो० तिरियाही के जाल में, आय फँसे जो कोय ।

तल्फितलिफ हांई रहे, निकसी सकै निहं सोय।।
सुत पुत्री बनितासूं जानों। समधाने वासूं पिहंचानों।।
और बँधे बहुते बँधवार। नाई ब्राह्मण बहु पिरवार।।
सेढ़ मसानी देवी भूत। ब्रह नक्षत्रहु लगे अऊत।।
चौथ अहोई लांगे सौन। तिरिया कारण साजो भीन।।
औरौ बहुत बखेड़े जान। नारी से तोहीं पिहंचान।।
महा अपरबल दुख तेहिमाहीं। मिरके चौरासी में जाहीं।।

२३८ श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ ।

ताते हूजे बेगि उदास । समुझितजो तिरियाकी आस ।।

कि शुकदेव चरणहीं दासा । सभी कुटुंव है नरक निवासा ॥

दो० सुतकी वोळी तोतळी, करें चोचळे चाव ।

मन मोहै वाँधे घनों, छूटे को न उपाव ॥

हँसि गोदी में आयकरि, बहुत बढ़ावें नेह ।

तामें घने विकार हैं, अन्तकाळ दुख देह ॥

मोह लगा मरजाय जव, तन मन लागें आग ।

चरणदास यों कहतेहैं, सुख चाहै तो त्याग ॥

जिहिकारण चिन्तालगें, जवलग घटमें प्रान ।

हिरगुरु हिये न आवई, यही जु पूरी हान ॥

तन छूटे सुत में रहें, एक नर तेरी आस ।

जनम जे श्रुक्त को छहै, मुये नरकही जास ॥

कुटुंव वंथ ऐसे किर जानौ । फांसीगर तिनकूं पिहंचानौ ॥

तोकूं ढारै नरक मँझारा । ताते होहि सबन से न्यारा ॥

बहुतक दुर्जन हैं घटमाहीं । तू उनकूं जानतहै नाहीं ॥

हैं वैरी तू जानत मीता । स्वपनेहूँ इनकी नहिं चीता ॥

काम कोघ छोभ अरु मोहा । सबही राखें तोसूं द्रोहा ॥

जिनसे गर्व मछरता भारी । जक बढ़ाई तिनकी नारी ॥

आपा छिये सदाहीं रहैं । देढ़े बचन मूठ बहु कहैं ॥

इनके संग घनेही दुष्टी । तेरे तन में रहें अहष्टी ॥

हनके संग घनेही दुष्टी । तेरे तन में रहें अहष्टी ॥

तितही करें अकारज तेरा । चरणदास कहें यहविधि घेरा ॥

दो० बहु वैरी घट में वसें , तू नहिं जीतत कोय ।

निशिदिन घेरेही रहें, छुटकारा नहिं होय ॥

जो कहुं निकसि वाहर आवे, अरु विरक्त का रूप बनावे।।

कुटुंब छोड़ उपजे बैराग। जक्त रहा चरणों से लाग। कछ वासना मनमें धँसी। जबहीं लोक बड़ाई हँसी। पुष्ट भयो आपा अभिमान। सहजिह आया मोह दिवान। सबही संगी छिये छुछाय। या विरक्त कूँ घेरो आय। ताकूं वांधि मुरंडा कीन्हा। फेरि कुटुंब के माहीं दीन्हा। कुटुंब मित्र गादा करि बांधा। बड़िबड़ि आंखों ऐसा आंधा। चरणदास कहें घरमें आया। घट के दुर्जन वाहि बँधाया। दो० कुनवे में से निकसि करि, फिर कुनवे में जाय। विश्रय नरकी होयगा, दुनियां में दुख पाय।।

एक तपोवन में जा रहा। शीत उष्ण पावस शिर सहा।।
सूखे पातों किया अहारा। छूटे सबही जग व्यवहारा।।
रहे ध्यान में निशिदिन लागा। हरिके चरण कमलमें पागा॥
महिमा सुनि राजा तहँ आया। दे परिक्रमा शीश नवाया॥
हाथ जोरि ठाढ़ो फिरि भयो। तपसी मुख ना बैठन कह्यो॥
ठाढ़े भये बार वहु भई। तब राजा ने मनमें कही॥
यह तपसी है बहु अभिमानी। मोआवन महिमानहिंजानी॥
ऐसी कहि मनमाहीं ऐंठा। आपहि आप भूप वह बैठा॥

दो० जो हरिके रँग में रँगे, भूपन सूं क्या काम । चरणदास कुछ भय नहीं, ना कुछ चहिये दाम ॥

तपसी कछू न मुखसूं भाषा। राजाउठि चढ़ि मारग लागा॥ क्रोध भरा महलन में आया। खोंटा मनमें मता उपाया॥ पातुरि भेजि वाहि अजमाऊं। भेद झूंठ सांचे को पाऊं॥ जवहीं पातुरि लई बुलाई। ये बातें वाकूं समझाई॥ कहै पातुरी आज्ञा दीजें। देखि तमाशा वाका लीजें॥ आयसु ले पातुरि घर आई। प्रथमें लोंड़ी एक पठाई॥

वा तपसी का लावों भेद । कौन वस्तु से वाको हेत ॥ कहा सुभोजन करें अहारा । छुटै भजन सूं कौनी वारा ॥ वांदी गई भेद सो लाई । पातुरि कूं सब बात सुनाई ॥

दो॰ भारे जा मुख धोयके, फिरि तलाव में न्हाय ॥ चरणदास फलपात जों, गिरे पड़ेही खाय ॥

पातुरि सुनि मनमें डरपाई। कैसे वाकूं वश करुं जाई॥ विन वश किये भूप नहिं रीझें। काढ़ि नगर सूं बहुते खीझें॥ ताते मकर पेंच कछु कीजै। तपसी का मने करमें लीजै॥ जो कहुँ इच्छा नेकहु पइये। छलनल करिवामदन जगइये।। यह विचार पातुरि जब कियो । नानाविधि भोजनकरिलियो ॥ गई तहां तपसी अस्थान। वहती करत हतोहरि ध्यान॥ बैठ रही धीरज उर धारि। जबलग उठै ध्यान निरवारि॥ उठे ध्यानते आंखें खोली। करिदण्डवत नारियों बोली॥ पुत्र नहीं इमरे घरमाहीं। जिस कारण दर्शन कूं आई॥ यह किह भोजन आगे राखा। तपसी भोजन लिया न भाखा।। वादिन तो योंही उठिआई। अंग्रुली टिकन ठौर नहिंपाई॥ दूजे दिन गइ बहुत सबारा। न्हाकर आये थे उंहिबारा॥ कहा कि भोजन हमरा कीजै। हमरे नैनन को सुख दीजै॥ तपसी कहै न चित्त हुलाऊं। सूखे पात और फल खाऊं॥ पातुरि कहै दूर सूं आई। तुमतौ दयावंत सुखदाई॥ यही मान मेरो तुम राखो। बहुत नहीं अंगुळी भरिचाखो॥ कहिकरवचन वाहिपघिछाया । अंग्रुलीभरि भोजन चटवाया ॥ चाटत चाटत चाटत रहा। रणजीत कहैंयोंमनवहिगया॥ दो० पातुरिने कर जोरि करि, बहुरी वचन सुनाय । एकवार अरु लीजिये, इन्द्रीजित ऋषिराय ॥

फिरि भारी अँगुली भिर लीन्हा। बहुरौ मुखके माहीं दीन्हा।। अँगुली टिकन कामकिर आई। घर आकर बहुते हुलसाई।। फिर ह्वां दिना चार ठहराई। उत निहंगई यही मन आई।। पातुरि चतुर ढील सूंगई। तपसी कही कहां तुम रही।। जबहीं पातुरि प्रीति पिछानो। अपनी कला पैठती जानी॥ वादिन ब्यंजन कलू न लाई। बहुविधि भोजन बात सुनाई।। घर ठाकुर सेवा चित लाऊं। नानाविधि के भोग लगाऊं।। लै आज्ञा निज भवन पधारी। चरणदास कहें छल कियोनारी।।

दो॰ तपसी कूं जीतन कियो, टेक बांधि करि वाद। होरें होरें छाय हूं, या जिह्ना के स्वाद॥ नानाविधिकेस्वादकरि, छैगई वाही पास। कह्यों कि यह परसादहै, लीजें कोई श्रास॥

ठाकुरको प्रसाद जु लीजै। याको नाहीं कबहुँ न कीजै।। नाहीं किये होय अपराध। तुमतौ कहियो पूरे साध।। कछ्क पातुरि वचन सुनायो। कछ्क तपसी के मन आयो।। हारो हाथ थार के माहीं। ज्यों ज्यों खात सराहत जाहीं।। पातुरि कहो सदा लै आऊं। जो जो ठाकुर भोग लगाऊं।। यामें कछ दोष नहिं लागै। तन मनका सब पातक भोगै।। वाकूं वश करिकै घर आई। सखियन कूं यह कथा सुनाई।। कामदेवकी सौगंद खाऊं। तपसी बँदुवाकरि दिखलाऊं।।

दो॰ रसनास्वादहिवशिकये, मनमें जीतन वाद । कभी आप बांदी कभी, पहुँचायों परसाद ॥

कबहुँ वा तपसी दिग जावै। नानाविधि के भोजन खावै।। कबहुँ भेजै बांदी हाथा। किह्यो छुटी मोंहिं न नाथा।। वह जाने मम सेवा करें। यह तो भजन तपस्या हरें।। एक दिना पातुरी हां गई। हाथ जोरि भाषत यों भई।। कहो कि मेरे भवन पधारो। करो पवित्तर जंठिन डारो॥ बावन की बहु बात बनाई। सो तपसी के मन निहंभाई॥ हाई रही टोना सो किन्हो। तपसीको मनवशकरिलीन्हो॥ दुजे रस की कला दिखाई। मोह बढ़ो अरु आँख लजाई॥ मोरभये फिर बात सुनाई। छलबल किर घरही ले आई॥ चरणदास तपसी निहं जानी। अजहुं ठगनी ना पहिंचानी॥

दो॰ घरमें ला बहु छुखदिया, दिना आठही राखि। तपसीहू वा वश अयो, पांचन सूं रस चाखि॥

इन्द्रीवश पातिर घर आया। अपने तपका तेज घटाया।।
सिमटामन अया फूटक फूटा। लागा ध्यान रामका छूटा।।
देखें घरके वैरी किया। पकड़ बांधि और कर दिया।।
फिर पातिर राजापे गई। तपसी ठगन बात सब कही।।
नेक नेक सब समझाई। तब राजाकूं हांसी आई।।
योंहीं कही वेगि ले आवो। वाकी सूरत हमें दिखावो॥
फिर पातिर उलटीही धाई। तपसी कूं इक बात सुनाई॥
राजा दर्शन करन बोलावें। जितसेती खाने कूं आवें॥
वाकूँ चलकरि दर्शन दीजे। किरपा प्यार बहुतही कीजे॥
हमतौ उनकी सदा कहावें। नितउठिकरि सुजरेको जावें॥
हांतो अपना घरही जानो। उठिये चलिये सकुच न मानो॥
पाछे तपसी आगे बाला। ऐसे राज दुआरे चाला॥

जा राजा कूं दई अशीशा। राजा बैठे नायो शीशा॥ हँसिकरि कहीज़ किरपा कीन्ही। यह नगरी श्रपनी करि लीन्ही ॥ घर बैठे हम दर्शन पाये। वै धन हैं जो तुमको लाये।। . तपसी कही धन्य तुम राजा । बहुतन को सारतही काजा ॥ तुम्हरो तेज देखि हम चीन्ही । तुमहुँ तपस्या आगे कीन्ही ॥ विना तपस्या राज न पावै । वेद पुराणन में `यों गावै ॥ हमहूँ दर्शन तुम्हरे पाये । तपसी कहि यों वचन सुनाये ॥ भूपति बहुत अचम्भा कीन्हा । बहुत द्रव्य पातुरि को दीन्हा ॥ फिरि राजा तपसीसूं बोला। खोंट हिये का सबही खोला।। एक दिना हम तुम दिग धाये। वनमें तुम्हरे दर्शन पाये।। ठाढ़ा रह्यों हों बहुती बारा। ना तुम बोले नैन उघारा।। आजद्योस ऐसा हरि कीन्हा । ह्याईं आ तुम दर्शन दीन्हा ॥ यह सुनि तपसी शोचि विचारा । तबहीं पातुरि सूं भयो न्यारा ॥ वेगहि उठि जंगल कूं गया । चरणदास कहें रमता भया ।। ् दो० जो इन्द्रिन के वंश भयो, यही हाल है जाय। पन्नतावा मन में रहै, करे हाय दुख हाय।।

पश्रतावा मन म रह, कर हाय हुख हाय ।

छैहों चोर महा दुखदाई। सो या जगमें देह फँसाई।।

तन मन कूं बहु ज्याधि लगावें। कायिक बाचिक पाप जढ़ावें।।

करम लगा बहुते भरमावे। यम के छप्पन त्रास दिखावे।।

फिर चौरासी माहिं फिरावे। जठर अगिनिमें ताहि तपावे।।

जन्म मरण भारी दुख देवे। मानुष देहका सर्वस लेवे।।

तीन लोकमें डोले हाला। सुरपुर मृत्यु बहुर पताला।।

कैसे मुक्ति धाम कूं पावें। जो इन्द्रिन के वश होजावें।।

छुटै जब गुरु किरपा करें। चरणदास के शिर कर धरें।। दो० स्वारथही के सब सगे, कुटुंब मित्र कुल गोत । परमारथ समभावई, जो दयाल गुरु होत ॥ परमारथ में दुख मिटे, कलह कलपना जाय। स्वारथ माहीं सुख नहीं, तामें चित्त न लाय।। स्वारथ में चिन्ता घनी, जो ह्वांकर हो विना आगकी चिता में, जीवत जिर है देह ॥ चिन्ता घट में नागिनी, ताके मुख हैं दोय। निशि दिन खाये जात हैं, जानसकै नहिं कोय।। ताघट चिन्ता नागिनी, जामुख जप नहिं होय। जो दुक आवै यादभी, उहीं जाय फिरि खोय।। चिन्ताही सुं लगत है, चरणदास उर आग । तहां ध्यान हरि चरणको, कैसेही अब जक्त वासना के विषे, घर चिन्ता का जान। जगकी आशा छोड़ि करि, हरि सुमिरणही ठान ॥ आशा निदया में चलै, सदा मनोरथ नीर। परमारथ उपजे वहै, मन नहिं पकड़ै धीर ॥ धीर विना नहिं ध्यान है, निश्चल जप नहिं होय। जो चाँहै हरिभक्त कूं, जक्त वासना खोय॥ जबलग जगस्ं प्रीति है, तबलग दुःख अपार । भय भारी चिन्ता घनी, भवन पिछानौदार ॥ जग सूं छुटि बाहर परे, उसी समय सब चैन। जपजे बानँद परमहीं, तहाँ कुछ लैन न दैन ॥

१ मनोरथ ॥

रहे एक हरिमक्तिही, बाधा सब छ्टि जाहिं। जबै राम अपनो करैं, वेगहि पकरें बाहिं॥

ताते सुन मन मेरे मीत। जक्त छुटनकी राखो चीत।।
ऐसा अवसर फिर निहं पावों। काहे मानुष देह गँवावों।।
संगी तेरा निहं धनधाम। तू क्यों पन्नै सूढ़ बेकाम।।
पिछली गई तासकूं रोय। आगे रही ताहि मत खोय।।
इकइक घड़ी अमोलक जान। चेत चेत मत होय अजान॥
अपने घरका करो सँमाछ। लळकारत आवत है काछ॥
याते कीजै यही विचार। डारि सिदौसी जगजंजार॥
शुकदेव कहीहो चरणहिं दास। हरिके चरणकमल करि वास॥

दो॰ यामें ढील न कीजिये, यह विचार मन आन । चरणदास यों कहत हैं, यह गो यह मैदान ॥ आयुर्दा यों जात है, जस तरुवर की छांह । चेत सिताबी भक्ति में, तजो जक्त की बांह ॥ त्नही पकरो जक्त ने, तैंहीं पकरो आय । ज्यों निलनी को सुवटा, धोखे पकड़ो जाय ॥

जैसे वाँदर आपिह फँसिया। समझावन मनमाहीं हँसिया।।
मूठ चनों की जो वह तजता। तो काहेकूं फँसा ज रहता।।
ज्यों कांटेसूं मच्छी लागी। आपिह आई चली अभागी॥
सरवर में तरवर की बाहीं। अजया देखि गिरी वा माहीं॥
जैसें पक्षी जाल मँझारा। आपिह आय फँसा बजमारा॥
खन्दक में हाथी आ पिरया। लेनगयो कोन आपिह गिरिया॥
बाजत बीण मृगा चलि आया। पकर कौन चंचल कूं ल्याया॥
योंही तुम अपनी गित जानौ। आपिह बधे यही पिहेंचानौ॥

श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ । २४६ ऐसे जगने तू नहिं पकड़ा। चरणदास कहैं नाहीं जकड़ा। दो० छोड़ जक्तकी वासना, यही जु छुटन उपाव। ये मन ऐसी धारिये, अवहीं नीको दाव ॥ अवकी चूके चूक है, फिर पछितावा होय। जो तुम जक्तन छोड़िहो, जन्म जायगो खोय ॥ जग माहीं न्यारे रहो, लगे रहो हरिध्यान। पृथ्वी पर देहीं रहे, परमेश्वर में प्रान ॥ ज्यों तिरिया पीहरवसे, सुरति पिया के माहिं। ऐसे जन जग में रहें, हरिक़ं भूलें नाहिं॥ ज्यों किरपण बहुदामही, गाड़ि जिमींके नींच। सदा वाहि तकती रहें, सुरति रहे ताबीच।। तन छूटे हो सरपही, जा वैठे वा ठौर। जहां आश तहाँ वास है, कहूँ न भर्में और ॥ चितरहै गोविंद के विषे, जग में सहज सुभाय । तनछूटै हरिक्टं मिलै, चरणकमल लिपटाय ॥ जग त्यागो वैरागळे, निश्चय मनकूं लाव। आठ पहर साठी घरी, सुमिरन सुरति लगाव ॥ सवस्ं रहु निरवैरता, गही दीनता ध्यान। ञ्चंत युक्तिपद पाइही, जगमें होय न हान॥ चरणदास यों कहत हैं, बड़ी दीनता जान। औरन की तौ क्या चलै, लगे न मायाबान ॥ दया नम्रता दीनता, क्षमा शील संतोष। इनकूं ले सुमिरण करें, निश्चय पार्वे मोष ॥

ये सब लक्षण राम में, प्रकटत दीखें मोहिं ।

जो वै आवें तुझ निषे, प्यार करें हिर तोहिं॥ हरिसूं शीति लगायकै, सब सूँ लेहि उठाय। रहे सदा इक रामहीं, और सकलमिटि जाय॥ मिटते सूंमत शीतिकरि, रहुते सूं करि नेह। मूठे कुं तिज दीजिये, सीचे में किर गेह ॥ सांचा हरिका नाम है, ऋठा यह संसार। शुकदेव कहिचरणदासहो, सुमिरण करो विचार ॥ दशइन्द्रिन कूं खें चकरि, अभय अमर फल चाख। सहजिह सुमिरण होतंहै, तामें मनकूं राख।। मानसरोवर देह में, मुक्ताहल जो स्वास । चुगिये हंस स्वरूप है, खुलै कर्मकी गांस ॥ अजपा को यहि अर्थ है, विना जपेही होत। कञ्जवाकी ज्यों सिमटकरि, तहां लगावो गोत।। आवतही कूं देखिये, जाते कुं जो निहारि। ऐसे सुरत लगाइये, चरणदास हियधारि ॥ सकारेतन सींचिये, हकारे सुख होय। ऐसे सुमिरण संत कूं, जाने बिरला कोय।। नाभिहिं सेति उठति है, फिर तामाहिं समाय। याको भेद अपारहें, सतग्ररु देहिं बताय।। नाभि नासिका माहिं करिं, घाळ हिंडोला झूल। उपजे अति आनन्दही, रहै न दुखका मूल ॥ ब्रह्म सिन्धुकी लहरहै, तामें न्हान सजीय। कलिमल सब छुटि जायँगे, पातक रहै न कोंय।। अरसठ तीरथ तो विषे, बाहर क्यों भटकाव।

चरणदास यों कहत हैं, उलटाहो घर आव ॥ इचासासँभलविचारिकार, तहां करो विश्राम **।** जाते हरिही हरि कही, आवत' कहिये श्याम ॥ श्वासा लेवे नाम बिन, सो जीवन धिकार। श्वास श्वासमें राम जप, यही भारणा **उलट पलट जप रामही, टेढ़ा** सीधा **होय** । याका फल नहिं जायगा, कैसेही ली कोय ॥ खाते पीते नाम छे, बैठे चछते सीय। सदा पवित्तर नाम है, करें ऊजला तोय।। नीचन कूं ऊचा करें, ऊंचन को कर देव। देवन कं हिरिही करें, रहै न दूजा भेव।। भरमत भरमत आइया, पाई मानुष देह । ऐसो अवसर फिरि कहां, नाम शिताबी छेह ॥ के घरमें के बाहरे, जो चित आवे नाम। दोनों होहिं बराबरी, के जंगल के प्राम ॥ करै तपस्या नाम बिन, योग यज्ञ अरु दान। चरणदास यों कहत हैं, सबही थोथे जान ॥ अधिकी ऊंचा नाम है, सब करणी का जीव। अष्टादश अरु चारिका, मथिकरि काढ़ा घीव ॥ चारौयुग में देखिले, जिन जिपया जिन नाव। टेक पकरि आगे धँसे, परा न पीछे पाँव ॥ जैसी गति उनकी भई, गावत साधु पुरान । वैसी तेरी होयगी, यह निश्चय करि जान॥ दुख धन्धे कूं छोड़करि, कल्लह कल्पना त्याग ।

शुकदेव कहि चरणदास कूं, राम भजन में लाग ॥ **इरिके ग्रुण माला करौ, रसना** ऊपर लाव । कियाकियाहीदेखिकरि, ताहि सराहत जाव।। देखि देखि देखत रहो, श्रस्तुति मुखसूं भाख। वाकी चतुराई सवै, लैकरि मनमें राख।। वैसा तौ रँगरेज ना, वैसा छीपी नाहिं। वैसा कारीगर नहीं, या दुनिया के माहि॥ ञ्जजनअजनअचरज किये, ञ्रद्भुत अधिक ञ्रपार। जल थल पवन अकारामें, देखेँ दृष्टि उघार ॥ सृष्टि बाग माळी रचौ, भांति भांति गुलजार। रीझरीझ शिर दीजिये, एहो निरख नहार ॥ कबहुं जग परगट करें, कबहूं करें अलोपं। नानाविधि बाजी करें, आप रहत है गोप।। बाजीगर बाजी रचीं, सब गति पूरण साज। किये तमाशे बद्धतही, तोहिं दिखावन काज।। देखि होय परसन्नहीं, तू वाको गुण मान । चरणदास जो बुद्धि हैं, अधिक सुघरता जान।। बहुत प्यार तोपे करें, तू नहिं जानत सार। वाहि अलायेही फिरें, नेक न करें सँभार ॥ राम विसारो आदि सं, लियो द्रव्य अरु नार । याही ते भरमत फिरोँ, तन धरि वारंवार ॥ गइ सु गई अब राखिले, एही मुद् अयान। निष्केवल हरिकूं रटौ, सीख गुरूकी मान॥ सोवन में नहिं खोइये, जन्म पदारथ

चरणदास है जागिये, आलस सकल गँवाय ॥ सोवनही में हानि है, जागन में बहु लाम । बुद्धि उज्ज्वल होत है, मुखपर चढ़ै जु आम।। दिन कूं हरिसुमिरणकरो, रैनि जाग करि ध्यान। भुखराखि भोजनकरों, तजि सोवन की वान ॥ चारि पहर नहिं जगिसकें, आधी रात सूजाग। ध्यानकरो जपही करो, भजन करन कुं लाग ॥ जो नहिं श्रद्धा दोपहर, पिछिले पहरे चेत । उठ वैठे रटना रटौ, प्रभुसुं लावहि हेत ॥ जागै ना पिछिले पहर, ताके मुखड़े घूछ। सुसिरै ना करतार कूं, सभी गँवावै मूल॥ जागै न पिछले पहर, करें न आतमध्यान। ते नर नरके जाइगे, बहुत सहैं यमसान ॥ जागै ना पिछिले पहर, कर न ग्रुरु मत जाप। पोइ फाटे सोवत रहे, ताको छागे पाप ॥ पिछिले पहरे जागिकरि, भजन करै चितलाय। चरणदास वा जीवकी, निश्चय गति हैं जाय।। पिछिले पहरे जागिकरि, भरि भरि अमृत पीव। विषयजक्तकी न रहै, श्रमर होय करि जीव ॥ जन्म छुटै मरणा छुटे, आवागवन छुटिजाय। एक पहर की रात सूं, बैठा हो गण गाय॥ पहिले पहरे सब जगै, दूजे भोगी मान। तीजे पहरे चोरही, चौथे योगी जान॥

मरयादा की यह कही, क्या विरक्त परमान । आठ पंहर साठौ घरी, जागै हरि के ध्यान ॥ जो कोइ विरही राम के, तिनक्रं कैसी नींद। शस्तर लागा नेह का, गया हियेको बींध ॥ तिनसे जग सहजे छुटा, कहा रंक कह भूप। चलेगये घर छोड़िकै, धरि विरक्तका रूप ॥ जिनको मन विरकत सदा, रहो जहाँ चितहोय। घर बाहर दोउ एकसा, डारी दुबिधा खोय।। सोये हैं संसार सूं, जागे हरिकी ओर। तिनकूं इकरसही सदा, नहीं सांझ नहिं भोर ॥ उनक्रुं नींद न आवई, राम मिलनकी चीत। सोवें ना सुखसेज पै, तजिके हरिसों मीत।। के सोवे हरिस्ं मिले, जिनके ऊंचे भाग। कै सोवें हरि त्यागिके, रहे जक्त सूं लाग ॥ सोवन जागन भेदकी, कोइक जानत बात। साघूजन जागत तहां, जहां सबनकी रात।। जो जागै हरि भक्ति में, सोई उतरे पार। जो जागै संसार में, भवसागर में स्वार ॥ के जागत हुका भरा, के जागा वश काम। के जागा जग टहल में, लाग रहा धनधाम ॥ ऐसे जन्म गँवाय दिय, महा मूढ़ अज्ञान। चौरासी में फिरि चले, मनका कहा ज मान ॥ संतगुरु शरणे आयकरि, कहा न माने एक। ते नर बहु दुख पाइहैं, तिनकूँ सुखनहिं नेक।। सतगुरु शरणौ ना लगे, किया ने हरिका खोज।

सो खर कूकर शूकरा, अरु जंगल कारोझ ॥ पेट भरे भर सोइया, ते नर पशू समान। परनारी के आपनी, तिनका नाहीं ज्ञान ॥ जैसा तैसा खाय करि, पेट भरे भरि लेह। पड़कर सोवै भोरलों, सो शूकर की देह ॥ हरिचरचा निन जो नकै, सो कूकर की भूस। कहिरणजीत वह साँझलीं, खाय ध्रंसही ध्रंस ॥ जो पावे सोई चरे, करे नहीं पहिंचान । पीठ लंदे हरि ना जंपे, ताकूं खरही जान ॥ रोझ जान वा देहक़ं, ताकूं नहिं विचार। फिरै विना मर्यादही, बहुता करै अहार ॥ बहुता किये श्रहारही, मैंली रहै जु बुद्धि। हरि के निर्मल नामकी, कैसे आवे शुद्धि॥ सूक्षम भोजन खाइये, रहिये ना परि सोय। ऐसी मानुष देह कूं, भक्ति विनामत खोय॥ जन्म चलोही जात है, ज्यों कृवे सैलाव । दौरत मृगकी छाँह को, नेक नहीं ठहराव।। समझ शिताबी भक्तिले, नेक न ढील लगाव । श्रापा हरिक्ं दे चुको, याको यही उपाव ॥ जगका कहा न मानिये, सतगुरु सों छै बुद्धि । ताकूँ हिय में राखिये, करो शिताबी शुद्धि॥ गुरु सेती सतगुरु बड़े, परमेश्वर के रूप। मुक्ति बाँह पहुंचाय दें, जक्त छुटावैं घूप ॥

# भक्तिपदार्थवर्णन ।

### कुण्डलिया

पहिला गुरु दाई कहूँ दूजे माई जान। तीजा गुरू खिलावड़ी चौथा पिता पिञ्चान ॥ चौथा पिता पिञ्जान पाँचवें पाधा जानी। कनफूका गुरु छठा तास पूजा दे मानौ ॥ सतवां सतगुरु जानिये जगसूं करें उदास । मुक्तिथाम सोइ देतहें कहें चरणहींदास ॥ दो॰ गुरु मिलते ऐसे कहै, कछू लाय मोहिं देह। सतगुरु मिल ऐसे कहैं, नाम धनी कालेह ॥ कनफूका गुरु जगतका, राम मिलावन श्रीर । सो सत्युरु को जोनिये, मुक्तिदिखावन ठौर॥ गलियारे गुरु फिरतहैं, घर घर कंठी देत । और काज उनक्रं नहीं, द्रव्य कमावन हेत ॥ सतगुरु डंका देत हैं, भिक्त रामकी छेंहु। पहिले हमकूं भेंटही, शीश आपनो देहू ॥ सो सतगुरु शुकदेव हैं, समिक हिये में राखि। तिनके शरणे आवमन, चरणदास कहें भाखि।। यह सिगरो उपदेशही, मैं आपन कूं कीन। मो मन कूं आपाधना, कहीं होय आधीन।। सतगुरु सूं मांगीं यहीं, मोहिं गरीबी देहु। द्र बड़प्पन कीजिये, नान्हाहीं करिलेडु ॥ जनक परम गुरुदेवजी, सुनु सतगुरु शुकदेव। यही अर्ज में करतहूँ, मोहिं साधु करिलेव ॥ चारौयुग के भक्तजन, तुमहौ सुख के धाम ।

चरणिहं दासा होयकै, तुम्हें करूं परणाम ॥ आदि पुरुष किरपा करों, सबश्रवगुण छुटिजाहिं। साधहोन छक्षण मिलैं, चरणकमलकी छाहिं॥ तुम्हरी शक्ति श्रपार है, लीला को नहिं अंत। चरणदास यों कहत हैं, ऐसे तुम भगवंत॥

### छप्पै ॥

रच्यो आप में जगत रूप नारायण कीन्हो। दुजे लक्ष्मी भई बहुरि पानी रँग भीन्हो। दिने लक्ष्मी भई बहुरि पानी रँग भीन्हो। नाभि कमल फिरि भयो जहां ब्रह्माजी उपजे। विधिकी त्रिकुटि माहिं तहां शंकरजी निपजे॥ चारि वेदअरु विष्णुह्वै सकल जगत ब्रिनमें कियो। निराकार आकार सों चरणदास जिहिमन दियो॥

#### कवित्त ॥

वहीतो अहिग्ग राम चौथे पदवास जाको वही तो अहिग्ग राम मथुरा में आयो है। वही तो अहिग्ग राम योगी जाको ध्यान धरें वहीं तो अहिग्ग राम सीतापित पायो है।। वहीं तो अहिग्ग राम सभी ठाम रिम रह्यों वहीं तो अहिग्ग राम संतन सहायो है। वहीं तो अहिग्ग राम चरणदास चेरो जाको वहीं तो अहिग्ग राम काया खोजि पायो है।।

माया श्रम फंद देख साधनको संगपेख रामजूको पहिरि भेख कंचन तनतावरे। मनकूं पिहंचान ज्ञान एकाएकी सबे जान नादके गहेते त् अनाहद वजावरे।। उलटि पलटि काया बीच चारो कर दूर नीच ऐसी विधि मेरुपै समीर कूं चढ़ावरे। कहैं चरणदासा गुगनमध्य करी वासा जहां नहीं शीत उष्ण निर- दो॰ दुर्योधन रावण गये, श्ररु यादव परिवार । चरणदास थिरको नहीं, होय मिटें संसार ॥

कवित्त ॥

भोरसो बिहानो जात ढरेंगी दुपहरीसी समझके विचारि देखि चली आवे रातहै। भवँतहै शुचा'न काल तेरेपर तिकरहो छिन पलकी खबर नाहिंकरें आय घातहै।। दारासुत सम्पति सब सुपने को सुख भयो जानोंगे जभी जब छूटिजाय गातहै। कहें चरणदास अब तजे क्यों न विषय वास पानीहूं में नाव जैसे आयु चलीजातहै।।

कुमारगसूं भाज और लाज खोटे करमन सूं चौरासी के त्रासनसूं सूढ़ क्यों न लजरे। साधुन के संग बैठी धर्महूकी नाव लेटि गुरुहूको ज्ञान राखि प्रेम भक्ति सजरे।। छूटै जब नारी यम देवें दुखभारी डारें नरकहू मँझारी आवागमन क्यों न तजरे। कहें चरणदास अब तजे क्यों न विषय वास रामके सँवारे तू राम राम भजरे।।

सवैया ॥

भूलिरहो जगमें जड़ता वश दारा सुता सुत प्रीति बढ़ावै। इनस्रं मन बांटिरहो गृहबीच सो अन्तसमै कोइ पास न जावै।। आनि गहै यमराज जबें सबही मिलि प्रीतम राम बतावै। चरणदास कहें चेतो नर मूरख रामबिना कोइ काम न आवै॥

कवित्त ॥

धावै भरम देवनकूं भीतनके खेवन कूं कोई संग साथी नाहिं भीरपरे तेराहै। परसताहै चंडकी भूत अरु शीतला कूं भजे क्यों न रामनाम कटे यमबेराहै।। भैरों अरु वराही पाखंड पूजा २५६ श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्य । सभी करें लगीहे बहीर किन्हूं नैनन न हेराहे । चरणदास क्र्र सब सन्तनको चेरो कहे ऐसो जग अन्धा जानि कर्मनने घेराहे ॥ दो० यंतर टोना मुड़हलावन, और कीमियाँ झूठ ।

चरणदास कहें सब भगल है, यह जग लीन्हाॡट ॥

### कवित्त ॥

भूतनक्रं सेवे सो भूतनमें जाय मिले जादृको सेवे सो चमार ताकी माईसूं। देवतों कूं सेवे तो देवलोक वास लहे श्रोषधी कूं सेवे तो मिलाप रावराईसूं॥ की मियां कूं सेवे तो खराव होय दुनियां में ऐसे धन खोवें जो सुनावें निहं भाईसूं। कहें चरण-दास हम इतने कूं माने नाहिं देखि सवी छांड़ि मन लगो है कन्हाई सूं॥

### कुण्टलिया ॥

पारा मारा ना मरें गंधक होय न तेल । केते पिचपिच मिर गये शिरमें मिट्टी मेल ॥ शिरमें मिट्टीमेल भटककिर जन्म सिरायो । जड़ी बृटि कूं फिरे कहीं कुछ हाथ न आयो ॥ बौरे हिर क्यों न भजे काहेको जन्म गवायो । चरणदास कीमियां झूठीमोको गुरूशुकदेव सुनायो॥

### अरिल्ल ॥

सात पांचकी सेव तजो लिंग एकसूं। साधनकी करि सेव मुड़ोमत भेषसूं॥ भेषी माहिं अलेख यही तू जानियो। चरणदासकी सीख निहचै करि मानियो॥

दो० आप भजन करें नहीं, और मने करें। चरणदास कहें वे दुष्ट्रनर, भर्म भर्म नरके परें॥

औरनकूं उपदेश करि, भजन करें निहकाम। चरणदास कहें वे साधुजन, पहुँचें हिर के धाम ॥ शून्य शहर हम बसतहें, अनहद है कुछदेव। अजपा गोत विचारिले, चरणदास यहि भेव।। भक्तिपदारथ उदयसूं, होय सभी कल्याण। पढ़ै सुनै सेवन करें, पावै पद निरवाण।। मक्तिपदारथ में कही, कब्बु इक भेद बखान। जों कोइ समझै प्रीतिसूं, छूटै यमदुख सान ॥ पाठ करै मन में धरै, बहुरूं करै विचार। कहैं गुरू शुकदेवजी, उत्रै भवजल पार ॥ जय जय श्रीशुकदेवजी, तुम्हें करूं परणाम । तुम प्रसाद पोंथी कही, भये जो प्रणकाम ॥ हिरदय में शीतल हुये, तपन गई सब दूर। या वाणी के कहेते, कायर मन भयो शूर॥ चन्दन चरचे पुहुपधरि, बहुरि करै परणाम । कथावांचि सबही सुनी, कहा पुरुष कहा नाम ॥ कहै सुनै जो प्रेमसूं, वाकूं राखे याद । चरणदास यों कहतहैं, बनिही पूरे साथ ॥

इति श्रीचरणदासजीकृतभक्तिपदार्थसंपूर्णम् ८॥

# अथ सनविरक्तकरणगुरकासार

# यारक्सः॥

दो॰ ननो नमो श्रीन्यासजी, सतगुरु परमदयाल । ध्यान किये आशा नशै, लगै न जगत वयाल ॥

अप्टपदी ॥

नमो नमो शुकदेव तुम्हैं परणाम है। तुमकिरपासों आय मिलें घनश्याम है।। तुम्हरी दयासों होय जु पूरण योग है। तनकी व्याधा छुटै मिटै मन रोगहै।। तुव किरपासों ज्ञान पदारथ पावई। उपजै सार विचार असार छुटावई॥ तुम्हरी दयासों होय भक्ति निसभोरहै। हिये सरोवर उठत जु प्रेम हिलोरहै।। तुम किरपा वैराग दूरलगि श्रावई। सकल वासना छूटि परमपद पावई॥ सव गुणदायक लायक परमद्यालही। मम हिरदय में आय भेद सबही कही।। मोंसे कछु नहिं होय जु मेरे नाथजू। नितिहि रहें तुव हाथ जु मेरे माथजू।। अरजकरे रणजीत सुनो गुरुदेवजी। मोसुख सेती भाषि कही सब भेवजी।। दो० एकादश भागवत में, जाकी यह मति जान। दत्तात्रेयी ने कह्यो, राजा यदु सों ज्ञान॥ अब में भाषा कहतहों, तुमहीं करो सहाय। ज्योंकी त्यों मुखसे निकसि, पूरी ही है जाय ॥ सुनिया ज्ञानी सन्तजन, रहन गहन की चाल । जो कोइ छै हिरदय धरै, होवै तुरत निहाछ।। चरणदासहों कहतहों, परमारथ के काज। जो अँग श्रीभागवतमें, साधु होन के साज॥ गुरु शुकदेव प्रताप सों, कहूँ विचार विवेक। दत्तात्रेयी ने किये, चौबीसौ गुरु देख।।

### क्रण्डलिया ॥

एक दिना यदु भूपही खेलन गये शिकार। तहाँ नगर के निकट जो ह्वां थी अधिक उजार।। ह्यां थी अधिक उजार एक अवघूता लेटे। मूरति पुष्ट प्रसन्न जक्तके भय सबमेटे।। राजा देखि प्रणाम करि पूछा शीश नवाय। पाये आनँद कहो तुम मोसे कही सुनाय।। दो० बोले दत्तात्रेय जब, सुनु हो भूप विशाल। चौबिस परिक्षा गुरु किये, तासों भये निहाल ॥

### क्रण्डलिया

पृथ्वी पवन अकाशहै नीर अग्नि शशिभान। कपोत गुरू अजगर छखो और सिन्धुको जान ॥ और सिन्धुको जान पतंगा भँवरा कहिये।

मास्वी हाथी मृगा मीन अरु पिंगला लहिये ॥ चील्ह बाल कन्या कहुं तीर बनावनहार। सांप माकरी भृंग जो चौबीसौं उरधार॥ दो० भिन्न भिन्न अब कहतहों, जुदेा जुदो विस्तारि। ताको सुनि करि चेतियो, चरणदास नरनारि॥

### अष्टपदी ॥

दत्तात्रेय कि बात सकल अब गायहीं। बीसचारि गुरु किये ताहि समुझायहीं ॥ जिसकारण जिसहेतु जु उन ऐसी करी। जो जो शिक्षालई समझ हिरदयधरी॥ जासों भजे मन रोग जक्त ब्याधानसी। उपजि परम संतोष क्षमा हिय आ बसी ॥ परम भये आनंद परमपद पाइया। जीवन्युक्ता होय कि चाह उठाइया।। सोइ कहूं अब साध सबै सुनि लीजिये। शुकदेव परीक्षित सों कहो सांच पतीजिये।। दत्तात्रेय अवतार श्री भगवान के। राजा यहुसों बोलि वचन भाषत भये।। हमने गुरू चौबीस करे संसार में। तिनको ज्ञान विचार कहूं निरधारमें॥ पहिले गुरुकी शरणगही बहुपीति सों। उन दीनो उपदेश मंत्र जो रीतिसों॥ दो० सतगुरु ने किरपा करी, धरो हाथ मम शीश। यही कही सुमिरण करो, ध्यान करो जगदीश ॥

अप्टपदी ॥

काया छीजत देखि यही मनमें घंरो। विरथा खोवत आयु नेम तप को करो।। गहि विरक्तकी रीति तभी गृहको तजो। राममक्ति को चाव हमारे मन रचो।। जगसों रहेा उदास वास हरिपद जहां। **ञ्जुटि ञ्जुटि जावैं ध्यान न मन** लागे जहां ॥ बालक गारी देह कोई बेलानहीं। शिरपे डारे खेह सोई वेकाजहीं॥ हँसि हँसि ताली पीट जु हमरे सँगलगैं। मैंहूं चलो उठाय तौ वे आगे भगें॥ ताते निशिदिन क्रोध आपने मनधरूं। हरि सुमिरण गो भूलि जक्तमें यों फिरूं ॥ अब शिक्षा गुरु किये चौबीसी भेदही। सो अब वर्णन करूं छुटै सब खेदही॥ तिनसों सीखी चाल सभी उरमें धरी। चरणहिं दासा होय सुरति आनँद भरी ।। दो॰ पहिले गुरु पृथ्वी किया, तीन सीख छइ तास । गिरिवर तरुवर मही जो, भयो चरण को दास ॥ अप्रपदी ॥

> पहिले पृथ्वी गुरू हमारो जानिये। ताते लड़ मति तीन साच हिय आनिये॥ पहिले पर्वत एक मही ऊपर लखा। जाके निकटै जाय जु चढ़ि बैठा शिखा॥

कोइ उपर चढ़ि जाय कोई आवै तले। जल बरंषे ना बहै पवन सों ना हिले।। वा पर्वतकी सीख बुद्धि में मानियां। देह लोभ दियो त्याग जुथिरता आनियां ॥ कोध दियो बिसराय जो तामस डारई। कोउ कहौ दुर्वचन कोउ क्यों न मारई ॥ कोध लोभ जो होय करे मन भंग है। कैसे सुमिरण होय लगे हरिरंग है।। कोष लोस छुटिजाय रहन ये अगाध है। पर्व्वत की सम होय जो निश्चल साधहै। चृक्ष कहूँ अब जान जासु मति पाइया ॥ कहै चरणको दास जो चित्त लगाइया। दो० तरुवर ने काया धरी, परमारथ के हेत ।

कोऊ बैठे छाहँ में, कोऊ कारज छेत ॥

### अप्रपदी ॥

दूजे देखे वृक्ष धरणि ऊपर भले। उनहुं की लड़ सीख गयो उनके तले।। मननद्वती यह बात जु परकारज करूं। या प्राणी के काज नहीं करतो फिरूं।। जब आई यह रीति वृक्षकी दृष्टिमें। मैं लीन्हीं सोइ धारि भलीविधि सृष्टिमें ॥ कोई वैठे छाहँ कोई डारी हने। कोई ले फल फूल वृत्त कब्रु ना भने ॥ परमारथ के काज वृद्धदेही धरी।

### मनविरक्तकरणगुटकासारवर्णन । २६३

सकल जीव ब्योसाय यही मनसा करी।। जो विरक्तसों काज कोई अपनो कहैं.। वाको नाटै नाहिं सभी शिर पर सहै॥ काहुको कछु काज जो काया सों सरै। ्यह शिक्षां भलिभांति वृक्षकी मनधरै॥ तीजे शिक्षा और मही की धारिया। चरणहिंदासा होय श्रहुँ को मारिया॥ दो० कोई खोदै नीवको, कोई खोदै कूप। अरु ऐसे कारज किये, ऐसो धरो स्वरूप ॥

### अष्टपदी ॥

काहुको वह भलो बुरोहू ना कहै। ऐसे विरकत रहै सभी दुख सुख सहै।। हरि सुमिरण में मगन सदा आनँद रहै। भिलो बुरो नहिं मान एकता दृढ़ गहै।। द्जे गुरु कियो पवन सीख लइ जासुकी। दोय भांति पहिंचान हिये धरि तासुकी।। इक दिन बाग के माहिं सहजही मैं गयो देखन लाग्यों फूल जाय ठाढ़ो भयो॥ पुष्पन सों लगि पवन वास मोहिं आइया । जवहीं कीन्हों ज्ञान बात सब पाइया ॥ वह तौ अतिहि सुगन्ध हरष उपजावई। फिर चाई दुर्गन्ध बहुत अनखावई॥ गन्धिह सों लगि ,पवन आप गन्धिह भई। पुनि आई बिन गन्ध शुद्ध निर्मेल वही।।

२६४

श्रीस्वामीचरणदासजीकात्रन्थ। वाको देखि स्वभाव यही मन आइया। चरणहिं दासा होय अंग उपजाइया।।

दो॰ एक दिना इच्छा करी, भिक्षा मांगी जाय। अपनी श्रद्धा उन दियो, भोजन करमें लाय।।

### अष्टपदी ॥

वाकी अस्तुति नाहिं कछ मुखते कही। फिरि गयो दूजे द्वार दई मिक्षा नहीं।। जाकी निंदा नाहिं कछूक उचारिया। अस्तुति निन्दा त्याग यही जु विचारिया।। जिन कल्ल दीन्हो नाहिं नहीं श्रीगुए धरो। जो कञ्च पहिले आयो सोई भोजन करो ॥ जो कहु अपने काज गयों भलि ठांवहीं। गिरहण कीन्हो नाहिं रंग नहिं छावहीं ॥ जो गयों भोंड़ी ठौर बुरो नहिं जानियां। आतमरूप सँभाल जहाँ मन श्रानियां ॥ सबही सों निर्लेप सबन के माहिंहूं। सहज भवन में आय सहज कहि जाहिंहूं ॥ परालब्ध जो पाय ताहि भोजन कियो। नातौ करि परणाम बैठि योंही रह्यो।। जिह्वालौहीं जान स्वाद मोजन सभी। इकसम सबही होयँ उदर जानें जभी॥ अब आयो सन्तोष कल्पना सब गई | चरणहिंदासा अयो जभी यह मति छई।।

# मनविरक्तकरणगुटकासारवर्णन । दो॰ तीजे गुरु आकाश को, कीन्ह्यो समझ सँभार । जाकी मति के लेतही, पायो ब्रह्म विचार ॥

### अष्टपदी ॥

तामें बरसे मेह श्रीर आंधी वर्ते। विजली चमक वामाहिं और पावक जलै॥ सदा रहे निर्लेप और निर्मल रहे। सबही जग वामाहिं आप निर्लम्ब है॥

पवन हलावे नाहिं अग्नि जारें नहीं। ताहि न भिजवे नीर मरे मारे नहीं ॥ लघुदीरघ नहिं होय पुरुष नहिं नार है। नहिं सूक्षम नहिं भार वार नहिं पार है।। शब्द उठै बहु भांति वही जो श्रबोल है। उतपति परलय माहिं सदा जो अडोल है।। यह नभ ब्रह्मसमान लखो दृष्टान्त है। ..निरखि हियेकी आंखि गयो सब भ्रान्त है ॥ भाँड़े कनक के होहिं चाँदी के देखिया। कांसी पितल के होयँ मट्टी के पेखिया।। सब माहीं श्राकाश एकही जानिया। यों घट घट में ब्रह्म सकल पहिंचानिया।। थिर चरही के माहिं जु थावर जंगमें। न्यारा अरु सब बीच भली विधि रंगमें ॥ जो वर्तन गयो फूटि रहो आकाशहूं। ऐसेहि काया विनशि रहै नित बह्यज् ॥ नित्य अनित्य विचार जभी निश्चय भई। श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ ।

सदा गुप्तही रहे प्रगट किये होत है।

ऐसे साघूभेद छिपानै जोत है।

पष्ठहु गुरु कियो चंद सदा इक समन्है।
कुछा घट अरू नदे मानस लगना रहे॥

पूनोको सन होहिं कला भरप्ररही।

चांदनि सन जगमाहिं निराजत न्रही॥

शशिमण्डल इकमांति रहें नाहीं घटै।

योंही आतम रूप चरणदासा रटे॥

दो० उत्तपति परलय देहको, घटै बढ़ दुख होय।

आतम इकरस जानिये, अनिनाशी है सोय॥

### अष्टपदी ॥

ताते कियो विचार ये काया ना रहै।
जन्म मरणही होय कलाके ज्योंपहें॥
परमातम इक्मांति सदाही जानिये।
घटें बढ़ें वह नाहिं यों मनमें आनिये॥
कायाछोटी होय बड़ी पुनि होत है।
कबहूँ हो मनमगन कबों रोवें बहै॥
आतमहीं नित जानि जु कायामें रहै।
वहीं सदा इक्मांति कोई ज्ञानी लहें॥
ताते श्रीमगवानको सब्दां पेखिकै।
मनमाहीं गहिराखि फिरतहूँ भेखिकै॥
सतवें गुरुकिया सूर जु शिचा दोलई।
आठमहीने किरणि नीर सोखतवही॥

नारमास वह आप फेरि बरषा करें। वा जलको कछ लोभ नहीं मनमें धरे।। ऐसे साधू होय जु कछ कोइ देतहै। वाको आछी भांति सोई वह लेत है।। मोह न कबहूँ करें जु कोई कछु चहै। चरणहिंदासा जानि सोई यह गति लहै।। दो० लेते कछु हरपे नहीं, देते दुख नहिं होय। ऐसे निलींभी रहें, चरणदास है सोय॥

#### अप्टपदी ॥

दूजे जो प्रतिबिम्ब सूर को देखिये। जल मांड़ों के माहिं सबन अवरेखिये।। खोजिके देखी वाहि सूर ती एक है। घट घटमें प्रतिबिम्ब विचारि अनेकहै।। ना काहुसे वैर पीतिहू ना करै। सूरज एक निहारि सकल घट छवि धरै।। ऐसेही निर्मोह सदा निर्लेप है। वाको साधूजान सो ऐसी विधिरहै॥ अठवें कियो कपोत गुरू में विचारिके। निर्मोहित मन भयो तभी जु निहारिकै।। उठी एक मनमाहिं नारि सुत कीजिये। जगमें ह्वे निश्चिन्त बहुत्त सुख लीजिये ॥ सहज बागके माहिं जाय ठाढ़ो भयो। वृत्तपे एक कपोत कपोतिनि को लह्यो ॥ ता ऊपर उन गेह आपनो साजिया। बहुत श्रीति सुखमानि सक्छ दुख माजिया ॥

२६६ :

श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ।

पायो श्रातमज्ञान सभी दुविधा गई।।

ना काहू से वेर नहीं कहुँ प्रीति है।

ना काहू दुख दे इं नहीं खुख रीति है।।

काहूसे नहिं डरूं न काहू सँग लगं।।

काहु कि शरण न जावँ न काहूसे भगं।।

कहें श्रीशुकदेव विवेक विचार सों।

दत्तात्रेयी कह्यो यथा यदुराज सों॥

यह शिचा श्राकाशसों लीन्हीं जानिकै।

चरणिहेंदासा भयो यही मत मानिकै।। दो॰ चौथे गुरु कियो नीरहीं, जाको सुनिय प्रसंग । आप महा उज्ज्वल रहे, मिलिजावै सब रंग ॥

### अप्टपदी ॥

जल ज्यों निर्मल होय सदा विरकत वही।
तज न शीतल अंग बसे नितही मही॥
गृही संग जो चले बाट कबहूं कहीं।
मनसों न्यारा रहे लेह लाग नहीं॥
ऐसो रखे विचार यथा बरषा समे।
जल मेला है जाय खेह सँगही रमें॥
संगति गुण सों होय जु गँदला आपही।
जाड़े में है शुद्ध लगे नहिं पापहीं॥
समझो यों चितमाहिं संगको गुण यहै।
निर्मल नीर स्वभाव सदा उज्ज्वल रहे॥
संसारी के संगसों जव मन फिरगयो।
तव नारायण रूप ध्यान आनँद लयो॥
कछू मेल मनमाहिं कबहुँ व्याप्र नहीं।

# मनविरक्तकरणगुटकासारवर्णन ।

जल अरु साधू भांति एक जानौ तहीं।।
जो कुचील कलु होय सो जलसों धोइये।
वाको कीजै शुद्ध मेल सव खोइये।।
साधू ऐसा होय ज्ञान मुख उचरै।
श्रोताके सब पाप ताप व्याधा हरै।।
तातेही उपदेश भिक्तका कीजिये।
नीच ऊंच मतदेख बृक्ष ज्यों सींचिये।।
मीठे शीतल नीरको यह गुण लीजिये।
मीठा सबसों बोलि परमसुख दीजिये।।
गुरु शुक्देव प्रतापसों जल गुण गाइया।
चरणहिंदासा होय न मनता आइया।।
दो० पंचमगुरुकियो अग्निको, समझ निहारि निहारि।
उत्तम मध्यम जारदे, राखे कलुन विचारि॥

### अप्टपदी ॥

वाह्यणहूँ करें होम शुद्र जोपे करें। दोउपवित्र करि देह दोऊ के अब हरें।। ऐसे साधूलोग जहां मोजन करें। वाको पावन करें पाप सबही हरें।। गृही जु सेवा करें आश ऐसी धरें। विरकत मोजन किये पाप निश्चय जरें।। धान्य हमारी खाय जु साधूजन कभी। हमरे पावतजाहिं और व्याधा सभी।। साधूजन जो होय अग्नि के भांतिही। सकल पाप करें क्षार जु वाकी क्रांतिही।।

सदा ग्रमही रहे प्रगट किये होत है।
ऐसे साध्मेद बिपाने जोत है।
पष्ठहु ग्रम्भ कियो चंद सदा इक समनहै।
कला घटे अरू बढ़े मानस लगना रहे।।
प्रनोको सब होहिं कला भरप्रही।
चांदनि सब जगमाहिं निराजत न्र्रही।।
शशिमण्डल इकमांति रहे नाहीं घटै।
योंही आतम रूप चरणदासा रटै।।
दो० उतपति परलय देहको, घटे बढ़ दुख होय।
आतम इकरस जानिये, अनिनाशी है सोय।।

### अष्टपदी ॥

ताते कियो विचार ये काया ना रहै। जन्म मरणहीं होय कलाके ज्योंयहै।। परमातम इक्मांति सदाही जानिये। घटें बढ़ें वह नाहिं यों मनमें आनिये।। कायाछोटी होय बड़ी पुनि होत है। कबहूँ हो मनमगन कबों रोवें वहै।। आतमहीं नित जानि ज कायामें रहे। वहीं सदा इक्मांति कोई ज्ञानी लहें।। ताते श्रीभगवानको सबठां प्रेखिकै। मनमाहीं गहिराखि फिरतहूँ भेखिके।। सतवें ग्रुरुकिया सूर जु शिचा दोलई। आठमहीने किरणि नीर सोखतवही।।

चारमास वह श्राप फेरि बरषा करें। वा जलको कछु लोभ नहीं मनमें धरे।। ऐसे साधू होय जु कछु कोइ देतहै। वाको आछी मांति सोई वह लेत है।। मोह न कबहूँ करें जु कोई कछु चहै। चरणहिंदासा जानि सोई यह गति लहै।। दो० लेते कछु हरपे नहीं, देते दुख नहिं होय। ऐसे निलोंभी रहै, चरणदास है सोय॥

#### अप्टपदी ॥

दूजे जो प्रतिबिम्ब सूर को देखिये। जल मांड़ों के माहिं सबन अवरेखिये।। खोजिके देखी वाहि सूर ती एक है। घट घटमें प्रतिबिम्ब विचारि अनेकहै।। ना काहृसे वैर प्रीतिहू ना क्रै। सूरज एक निहारि सकल घट छवि धरै।। ऐसेही निर्मोह सदा निर्लेप है। वाको साध्जान सो ऐसी विधिरहै॥ अठवें कियो केपोत गुरू में विचारिकै। निर्मोहित मन भयो तभी जु निहारिकै।। उठी एक मनमाहिं नारि सुत कीजिये। जगमें ह्वँ निश्चिन्त बहुत्त सुख छीजिये ॥ सहज बागके माहिं जाय ठाढ़ो भयो। वृत्तपे एक कपोत कपोतिनि को लह्यो ॥ ता ऊपर उन गेह आपनो साजिया। बहुत प्रीति सुखमानि सक्छ दुख भाजिया ॥

दो॰ करि विचार मनमें घरी, धन्यभाग सुख होय । हम समान या जगतमें, और न दीखे कोय ॥

### अष्टपदी ।।

भयो क्पोतिनि गर्भ अण्ड है वा दिये। प्रीतिसों सेवन किये फूटि द्वे सुत भये।। केतक दिवसन माहिं पंख निकसे सभी। उड़िकें बैठन लगे डार ऊपर तभी ॥ निरखत बहुसुख मानि कपोत कपोतिनी । हमरे अति वड़भाग दियो यह सुख धनी ॥ एक रहे घर माहिं जु रक्षा धारने। दूजे वन में जाय जीविका कारने॥ बनसे चूगालाय बचन मुखं डारई। बाते उनकी श्चुधा सकल निरवारई॥ जन्म सुफल मन जानि रैनदिन यों रहै। वसुधामें कछू शोच न हियमाहीं छहै। इकदिन कहाकिपोत कपोतिनि साथही। ये बचा अब बड़े भये सब गातही।। एती रहें गृहमाहिं दोऊ हम वन चलें। चुगा लावें बहुत करें भोजन भर्ते।। है करि निस्संदेह दोऊ वन को चले। कहैं चरणहींदास चुगन छागे भले॥ रो० पाछे विधक र जुं आह्या, दीनो जाल निवाय। पकरन की मन्में करी, बैट्यो घात लगाय ॥

### मनविरक्तकरणगुटकासारवर्णन । अष्टपदी ॥

दोऊ गये वनमाहिं विधक इक आइया। उन बचनको देखिकै जाल विबाहया॥ 'तापर किणका डारि आपतौ ब्रिपिरह्यो। बचन चूगा देखि भेद कञ्ज ना छह्यो।। यह कण कारण मात पिता वनको रमें। सो पायो यहि ठौर चुगैं क्यों ना हमें ॥ दोऊ उतरे तहां जबे मुख डारिया। तब वहि वधिकने जाल फंदकों मारिया।। आय कपोतिनि जबै शब्द नाहीं सुनो। घरमें पाये नाहि शीश तबहीं घुनो।। बचन कारण शब्द कियो हंकारिकें। बोंले पिंजर माहिं जु वचन निहारके ॥ देखि कपोतिनि जालमें यह मन आनिया। अपना जीवन अफल जगतमें जानिया।। तनमें अतिदुख पाय कल्पना बहु करी। कहें चरणहींदास बुरी आशा धरी।। दो० जाल माहिं मोसुत फँसे, जाय परों वा ठौर। विकल होय चाली तबे, कियो विचार न और ॥

### अष्टपदी ॥

मोह फंद वश होय जाल माहीं परी। वाहू को गहि विधक पिंजर माहीं धरी।। आयो बहुरि कपोत लख्यो सुत बालहूँ। इन बिन कैसे जिऊं मरों वेहालहूँ॥ परो जाल के माहिं बहुत दुख मानिके। चारो गहिले चलो विधिक सुख जानिके।। राजा मो मनहुती जु सुत दाराकरूं। निरिख लई यह सीख बहुरि निहं चितधरूं।। वाको कीन्ह्यो गुरू चिरत यह देखिके। हिर सुमिरण से पगोरहूं जु विशेषिके।। मोह महादुखरूप सकल विसराह्या। लिये रहूं वैराग परमसुख पाइया।। सदा रहूं निर्वध दुःख सब भाजिया। चरण कमलको ध्यान हियेमें साजिया।। तहां बसों निशिभोर अंत नाहीं बहूं। चरणहिंदासा होयके निज आनँद लहूं।।

दो॰ नवां गुरू अजगरिकयो, लियो परम संतोष । परालब्ध दृढ़ करि गद्दी, रहा राग निहं दोष ॥

अष्टपदी

जिहि कारण गुरु कियो कहूँ कारण सभी। जासों रहीं हढ़ बैठि भयो धीरज तभी।। आगे भिक्षा काज ध्यान तजि डोलतो। कोज देतो भीख कोउ दुर्बोलतो।। जो कोउ भोजन दियो मगन होतो तहां। जो कोउ नाहीं दियो कोध करतो तहां।। अजगर इकदिन लखो जहां उतपित भयो। निशिदिन हांईं रह्यो कहूं नाहीं गयो।। आय अचानक मृगा सिंह वा मुख धूँसे। चौपाये यों आय तासु मुखमें फँसे।।

## मनविरक्तकरणगुटकासारवर्णन ।

जो वह जागत होय उन्हें मुख सों गहै। तिनको भोजन करें उदर योंही भरे।। परालब्ध जो होय सोई ह्वां आरहै। परो रहे वहि ठौर सभी दुख सुख सहै।। वाकी लीनी रहिन बहुत सुखपाइया। चरणहिंदासा होय अधीर गँवाइया॥ दो० जबसों पर आशा तजी, गृही द्वार नहिं जावँ। लगो रहों हिर ध्यान में, सहज मिले सो खावँ॥

### अष्टपदी ॥

मन राखों प्रभु ध्यान सदा आनंदमें। ज्ञान दिशा अब भई रहो नहिं द्वन्दमें ॥ याचक घर घर फिरै न भिक्षा पावई। साधुनको वनमाहिं भोजन हरि ख्वावई ॥ जब भई ऐसी समझ निचल बुधि आइया । जहँलग जिह्वा स्वाद सभी जु गँवाइया ॥ स्वादी अरु बिन स्वाद जो भोजन आवई। करि सब अंगीकार सुरुचि सों पावई ॥ सृखो गीलो होय जु भूनोहो कछू। ताको फेरों नाहिं सभी छेकर मछूं॥ जो कछु आवे नाहिं ह्वांई बेठो रहूँ। परालब्धही जानि बुरो भल ना कहूं।। सकल बिकल नहिंहोय न आशा कल्लु कहीं। नारायण के ध्यान रहूँ लागो वहीं।। अजगर की सी वृत्ति निरी मेरे रही।

चरणिहंदासा होय अक्ति दृढ़करि गही ॥ दो॰ दशवें गुरु कियो सिन्धुको, कहूँ सोई परसंग । लीन्हे समझ बिचारिके, जाके तीनों अंग ॥

### अप्टपदी ॥

खारी नीर स्वभाव सदा इक रस वही। मीठी सरिता बहुत चली आवे वही।। मिलि नहिं फिरें स्वभाव तासु को जानिये। ऐसे विरकतरहै जगत में मानिये॥ बहुते होय गँभीर थाह नहिं पावई। ऐसा साधू जानि राम मन भावई॥ वर्षा खुकी नदी रहें बहु वादसों। घटे बढ़ वह नाहिं रहे मर्यादसों॥ एकादश जो पतंग कहूँ में सुनायकै। देखि दींपकी ज्योति गिरोहै आयकै॥ दीन्हो आप जराय हाथ कब्छु ना छगो । समुझि कामिनी रूप सो मैं दूरीभगो।। ज्ञान जाय अरु नरकपरे इस रीति को सुन्दररूप निहारि करो मत शीति को ॥ दो० फूल फूलपर बैठिके, उदर भरे तिस नाल। सो भवँरा गुरु बारवां, लई जू वाकी चाल।।

### अष्टपदी ॥

भिचा कारण मांगन घर घर जात हो। कोऊ देते आनि कोऊ जु रिसात हो॥ ताते शिक्षा भवँर कि यह उरमें छही।

## मनविरक्तकरणगुटकासारवर्णन ।

सूक्षम सबही पुष्पसों उन रस मांगही।।
तब में कियो विचार इकड़ो लेनते।
देनहार को दुःख बहुतही होत है।।
नेक नेकही लेहु बहुत घरजायके।
उदर प्रणा करूं जु आनँद पायके।।
जितना होय श्रहार सोई अब लेत हों।
बासी नेक न राखि न काहू देत हों।।
अलिसुतकी यह रीति सूखभिर खावई।।
अति दिना के काज न नेक बचावई।।
फूलन को रस चाटि नहीं उनसों वँधै।
ऐसे विरकत रूप जगत में ना फँधै।।
चरणहिंदासा होय त्याग मन राखई।
राजा सों इहिमांति ऋपीश्वर मार्खई।।
दो० देखि दशा माँखीनकी, तजो सकल संग्रेह।
सिटिद्विधा निर्भयहुये, भई सुखारी देह।।

### अप्टपदी ॥

तेरह सहतकी माँखी ताहि पिछानियाँ।
सव वृक्षनको मीठो इकठाँ आनियाँ॥
जब छता अयो प्र किसीने तोरिया।
सव रस लीन्हो काढ़िकै वाहि परोरिया॥
बहुत अयो उन कष्ट जुवै आगी फिरीं।
वहुत मरीं वहि ठावँ बहुत सिसकैं गिरीं॥
ताते माँखी गुरू हिये माहीं धरो।
कोउ जक्तकी वस्तुको संब्रह ना करो॥

श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ ।

चौदह हाथी जानि काम वश होयके।
आपा आप बँधाय जन्म दियो खोयके।।
इक गज मातो हुतो जँगल के बीचही।
अति बलवंत विशेषि कोऊ वा सम नहीं।।
वा दिग हस्ती और कोई नहिं जातही।
मानुप पशुजिय योनि कहूं कह बातही।।
वाकी आई बात जु राजापे चली।
इक कुंजर वनमाहिं रहतहै अतिबली।।
यूपति आज्ञादई पकरि वा लीजिये।
जामें आवे हाथ यतन सोह कीजिये।।
दो० पीलवान आज्ञा लई, खोदी खंदक जाय।
चरणदास तहाँ छल कियो, दीन्हीं घास विज्ञाय।।

अष्टपदी ॥

भगल की हथिनि बनाय सँगरी बुद्धिसों। खंदक जपरधरी खरी करि शुद्धिसों।। जल पीवनके काज जु हस्ती आइया। वा हथिनीको देखिके अधिक लोभाइया॥ जब हथिनी की ओर चलो मतिहीनहीं। सपरश इच्छा धारि परो खंदकमहीं॥ निकसन कैसे होय बहुत लंघन करे। अतिदुर्वल तन भयो पराक्रम सब हरे॥ तब वापर चिंद्र बैठ महावत आयके। बाहर लायो कादि जु ताहि सधायके।। फिर राजाके पास खड़ो कियो लायके।

२७७

मनविरक्तकरणगुटकासारवर्णन । अंकुश शिरके माहि जु बेड़ी पायँके ॥ शीश धुनै पछिताय वे आनँद कितगये। जो गुख वनके माहिं सभी स्वपना भये॥ सदाहुतो निर्वन्ध आय वंधन वँधो। कहें चरणहींदास काम फंदन फँधो॥ दो० सपरशकी इच्छा किये, भया जु ऐसा हाछ। पशु पक्षी नर नारिही, फँसे कामके जाछ॥

### अप्टपदी ॥

भापत दत्तात्रेय जु साधूजन कभी। कामिनि ओर निहारि करें सपरश तभी॥ हस्ती कैसों हाल साधुको होय है। सुमिरण ज्ञानरुध्यान जु सबही खोय है।। जो कहै हमहैं साधु जु कोई भार्या। चूमें हमरे चरण तासु होयहै कहा।। चरणन चूमे आय हाथ धरि पायँ पै। साधूमन चलिजाय स्पर्श सुख पायकै॥ वाको सुख उरधारि करें इक कामिनी। वाते पुत्र कलत्र बहुतही यामिनी।। वनमें तप अरु योग जु करतो निशदिना। सो सबही गयो भूलि नहीं सुख इकक्षना ॥ ताते हस्ती गुरू हिये में धारिया। कामिनि को परसंग सकल निर्वारिया।। काठ कि पुतली होय कै कागज में रेची। चरणहिंदासाहोय सोभी देखन तजी।।

## श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ ।

२७८

दो॰ पन्द्रहवों गुरु सृग कियो, ताकी गति सुनिलेहु । श्रीगुणहीं को छोड़िकरि, गुणहीं में चितदेहु ॥

#### अष्टपदी ॥

सृग देखो वन माहिं तासु मति आनियां। जीव दियो वहि ठौर सोई इम जानियां।। विधक बजाई बीण राग गावनलगो। सरवण सुनि वह हिरण रीझि आयो भगो।। पहुँचो पारिध पास बाण उन मारिया। ता दिन रागको चाव सकळ निर्वारिया ॥ जो विरक्त सुनै राग जुरस शृङ्गारको। ऐसहि होवै ख्वार नरकर्में जायसो।। सुनिये गुण गोपाल चरित कर्त्तारको। जासों दुख छुटिजाय ये मायाजारको॥ तासों उपजे ज्ञान ध्यान दृढ़ करि गहै। पावै पद निर्वाण जहां सुखसों रहै।। निरुचयही तू जान जु मैंने यह कही। चंचलता गइ छूटि जु चुधि निश्चल भई।। ताना रीरी राग नाच बिसराइया। चरणहिंदासा होय चरण चित लाइया।। दो० कहूं सोलवीं मीनकी, बुरी जीम की स्वाद । जो कोई यामें फँसै, लगैबद्धत उठिब्याध ॥

### अष्टपदी ॥

सोलहों गुरु सुन मीन जो ऐसे देखिया। वा मच्छी को एक वधिक अवरेखिया॥

थोरो मांस लगाय जु बंशी साथही। जलमें दी छुटकाय डोर गहि हाथही।। जिह्वा स्वाद के काज मीन वह खाइया। गई उदर के माहिं हिये अटकाइया।। तीचण कांटा लोह उदरको फारिया। ताहीक्षण वह मीन प्राण तजि डारिया।। ताते मच्छी गुरू हिये माहीं करो। जिह्वाको कछु स्वाद नहीं मनमें धरो॥ जो विरक्त को स्वाद जीभको चाहिये। बहुत भांति दुख होय नहीं सुख पाइये।। जिह्ना स्वाद के काज गृही घर जायहै। आछो भोजन पाय तौ रुचिसों खायहै॥ भोंड़ो भोजन होंय तो नाक चढ़ावई। हरि सुमिरण को त्यागिकै जिततित जावई।। ताते साधूलोग नहीं घर घर फिरें। जिह्वा को कछु स्वाद नहीं चितमें धरें ॥ ऐसे भोजन खाय छखे ज्यों औषधी। सबही रोग नशाहिं रहे काया शुधी।। चीकन भोजन खाय नींद बहु आवई। ध्यान भजनकी रीति सकल विसरावई॥ सब इन्द्रिन के माहिं जो जिह्वावशकरें। जो आवै सोइ खाय कमूं भूखो रहै॥ जो जिह्वावश होय तौ इन्द्री वश सबै। जो रसना वश नाहिं तौ सब परबल तबै ॥ चीकन भोजन खाय तौ इन्द्री सब जहां। 🖓 अतिही है बलवन्त करें श्रीगुण तहां।।
परसही के स्वाद सों नारी वशभये।
जग माहीं दुखपाय' सुये नरकेंगये॥
मनमें देखि विचारि गुरू कियो मीनहूं।
जासों लीनी सीख इन्द्रिभइ क्षीनहूं॥
सबही स्वाद अलाय शरण हरिकी लई।
चरणहिंदासा होय सुरति निर्मल भई॥
दो॰ सत्रहवों गुरु पिंगला, लीन्हों जासों ज्ञान।
आशातजिनिर्मलभयो, लगो रहूं हरिध्यान॥

### अन्टपदी ॥

गुरु सत्रहवों जान हमारो पिंगला।
पर आशा दह छांड़ि रहूं आनँद मिला॥
हक दिन राजा जनक विदेही के नगर।
गयो अवानक लखो पिंगला को बगर॥
पिंगला उठि परभात भलो विधि न्हाइया।
भूषण बस्तर पहिरि सुगन्ध लगाइया॥
घरके द्वारे बैठि जु बाट निहारई।
कोऊ दे बहु द्रव्य सु ह्यां पग धारई॥
गारग में नर देखि यही आशा करें।
आवतजाने ताहि खुशी हियमें धरें॥
जब वह आयो नाहिं दुखी मनमें भई।
कबहूं आश निराश ऐसही निशा अई॥
ऐसे सब दिन बोतिगयो यहि भांतिही।
मनमें भई मलीन आह पुनि रातिही॥

काया आलस धारि जु घर भीतर गई। पलका बैठी जाय जहां भलि सेजही।। बिछे बिद्धौना श्वेत फूल तापर धरे। लेटी तहां मग जोय नैन निद्राभरे।। कबहूं उठिजा द्वार कभूं जा भीत्रे । कहै चरणहींदास नींद नाहीं परे।। दो० आशाकी डोरी बँधी, क्षण घरमें चण द्वार । थिरताना संतोषविन, दुखी पिंगळानार ॥

### अप्रपदी ॥

ऐसे आधीराति गई जब बीति कै। कोऊ आयो नाहिं सुह्यां कहु प्रीतिकै।। पिंगला उपजो ज्ञान हिये परकाशही। उदयभयो संतोष छोभ गयो नाशही।। वर्ष सहसदश माहिं जु तप कोऊ करें। हिरदे निर्मल होय सभी कलिमल हरें।। ऐसो ज्ञान उजास पिंगला को भयो। तब उन हिरदे माहिं वचन ऐसो कह्यो।। हीन हमारे भाग जन्म योंहीं गयो। मनुष रूपर्सो काम क्रोध लोभै छयो॥ ताते जिविका आप हिये में चाहिया। परमातम भगवान सों प्रीति न लाइया ॥ सदा विराजत निकट दूरि नहिं होतहै। सबविधि पूरणकाम सकल जग ज्योंतिहै॥ सबहीको नित देतु खान अरु पानई। चरणहिंदासा होय सोई यह जानई।।

श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ ।

रदर दो० लख चौरासी योनि में, तवको भोजन देय। सदा वही पालन करें, अपनो नाम न लेय ॥

#### अप्रपदी ॥

मनुषरूप जो देय एकदिन खानको। द्जे दिन वह बहुत घटावे मानको।। नारायण सों भक्ति जो जगको सुख चहै। ऐसे वाको देय सदा इकरस रहै॥ जाके लीन्हे नाम सकल पातक नसैं। क्या जु उनकी सुनै हिये आनँद लसें ॥ ऐसो हरि विसराय मनुषको चाहिया। विरथा जन्म गवाँयकै सुख नहिं पाइया ॥ काया है इक गेह हाड़ अरु मांस को । नाड़ी गुणसों बांधि रखो है तासु को ॥ चामरु लोहू पीव तहां नव द्वारहें। सदा बहतहीं रहत यही जु विचारहैं॥ विष्ठा मृत जो होय या गेहके माहिंहीं। ऐसे घरसों भोग मुदित मन चाहहीं ॥ ऐसे निरथा आयु सकल जु गवाँह्या। हरि के चरणनदास नहीं जु कहाइया।। दो० अव उरमें ऐसी उठी, करूं भक्ति चितलाय। चरणकमळ में मन धरूं, जगसों नेह उठाय ॥

#### अष्टपदी ॥

अव करूं भक्ति उपाय जु हरि मनभाइया । ताते लेहुं रिकाय परमगुण गाह्या॥ जैसे छन्मी सेव करी मन छायकै। कीन्हे महाप्रसन्न श्रीपति धायकै॥
ऐसे मन भगवान सों अपनो लायहों।
पानों पुरुप निधान प्रीतिके भायहों॥
लक्षी करी जु भक्ति पुराणन में कहें।
नारायण दई ठौर सदा हियमें रहें॥
मेंहूं ऐसी भक्ति करूं अतिप्रेम सों।
करूं महापरसन्न अधिकही नेमसों॥
आज के दिनसे आश पुरुष की त्यागिकै।
राखूं प्रभुकी चाह चरणहीं लागिकै॥
जो कल्ल हिर मोहिं देयँ सोई निदोंषहै।
करूं मजन भगवन्त तासु सों मोपहै॥
मनुष रूप कह वस्तु जु आशा कीजिये।
बहुत वहाँलों देत जहाँलों जीजिये॥
दो० दुख में काम न आवई, सुये न संगी कोय।
चरणदास यों कहत हैं, ये संसारी लोय।।

#### अष्टपदी ॥

जब वह मृत्यक होय नहा कछु हेत है। हिर जु सदाही संग सभी सुधिलेत है।। मनुष आपनी नाहिं जु इच्छा करिसके। औरन को कहा देय मूर्ख योंहीं तके।। पिंगला कहो यह ज्ञान सुभे क्यों आइया। नीके काजन माहिं न चित्त लगाइया।। तीरथ बर्त न साधू दर्शन देखिया। हों तिरिया बुरे कर्म कि चाल विशेषिया।। मन्मेक्टर की तथा मों यह पहिचानिये।

और बात कछु नाहिं हिये में आनिये।।
जो कोई कहें श्राज कछ धन ना लयो।
कोई आयो नाहिं ज्ञान ताते भयो।।
आगेह बहुदिवस कोई निहं श्राह्या।
कीन्हे लंघन बहुत द्रव्य निहं पाइया।।
ज्ञान कबहु निहं भयो आज जानत नहीं।
कीन भाग बड़ मोर भयो परगट श्रभी।।
कहें गुरू शुकदेव जु उन निहं जानियाँ।
दत्तात्रेय के दर्शसों कुमित भुलानियाँ।।
दो० पिंगला आई घर बिषे, छोड़ि मनुषकी श्राश।
सुखी होय सोवन लगी, जब वह भई निराश।।

#### अष्टपदी ॥

मनमें किय सन्तोष सकल दुख मिटिगये। छोड़ी जग की आशा हिये आनँद छये।। यों कहें दत्तात्रेय राजासों यही। वाकी में लह सीख सोई हढ़ करि गही।। गृही द्वार निहं जावँ न मांगों कछ कहूं। ताते सुखी अरु शान्त सदा बैठोरहूं॥ उद्यम करूं कछु नाहिं वासना त्यागिक। आनँद तन मन मोहिं बहुत अनुरागके।। सनुष दुखी वहि होय रहे आशा लिये। काम कोध अरु लोभ मोह उत्तपति किये।। जो आशा मन आय कबहु वह नामई। कोध भयो उत्पत्ति यही मनसा ठई।। काहृते इकवस्तु कम् जु मँगाइया।

मनविरक्तकरणग्रुटकासारवर्णन । २८५

वाने दीन्हीं नहिं क्रोध उपजाइया॥ वाते कीन्हों वैर श्रधिक रिस 'ठानिया। नारायणके ध्यान सुरति नहिं आनिया॥ यह शिक्षा लइ मानि पिंगलासे तभी। जगकी छोड़ी आश भये कारज सभी॥ दो० चील्ह अठरहों गुरु कियो, मिटो सकल सन्देह। रहों अकेलो संग तजि, करों न कछु संग्रेह।।

#### अप्टपदी ॥

जब गृहसेती निकसि वैरागी हम भये। तब हमरे मनमाहिं जु ये कारज छये।। दो भाजन सँग होहिं एक जल पीजिये। दूजे भाजन माहिं खानको लीजिये।। इक चादर कोपीन दोय यह चाहिये। ताते ओढ़ि नहान कि युक्ति बनाइये।। करिकै जब अस्नान ध्यान करने लगो। मनमें चिन्ता कोऊ कोपीनहिं लै भगो॥ समको यह मनमाहिं बहुत अधिकारते। अन्त महादुख होय मोह उरधार ते॥ ऊंची पदवी पाय बहुरि नीचे परे। जब वह संपत्जाय घनो मनमें झुरै।। 'जो कोइं रहे <sup>'</sup>इकन्त अकेलोई सहै। ताहि उदर को शोच कछू नाहीं रहै।। दशबिस सौ जो साथ अधिक दुख लहत है। आप श्रकेलो रहे परमसुख सहत है।। सकल विकल निसराय जु आनँद पावई। चरणहिंदासा होयके नोझ नगावई। दो॰ उड़ती देखी चील्ह को, पंजे माहीं मांस। बहु पक्षी घेरे फिरें, लेन न देवें स्वास।।

#### अष्टपदी ॥

पश्ची सभी खुभाहि मांसको देखिकै। वाको मारै चोंच जु लोभ विशेषिकै॥ कोई नोचै पंख कोई मस्तक भने। वह दुख पावै बहुत समि मूड़ी धुनै।। में काहूसे वैर प्रीति नहिं मानिया। या मचण के काज कष्टही जानिया॥ मांस दियो ब्रिटकाय जुदे पक्षी भये। वा भक्षण के पास सभी दौरे गये॥ वह बैठी मन मुदित जु पंख पसारिके। दीन्ह्यो दुख बिसराय जु व्याधा टारिकै।। वा दिनते लइ सीख जु संग्रह ना करीं। कछू न राखों पास नग्न तन में फिरों॥ जहँ चाहूँ तहँ जावँ भजन आनन्द में। कञ्ज मन चिन्ता नाहिं छुटो सब बन्धते॥ काह्र वस्तु न शोच कोई छैजायगो। चरणहिंदासा होय ध्यान हरिपाय को ॥ दो० बालक गुरु उन्नीसवों, ताके लिये स्वभाव । नहीं मान अपमान है, लोभ न कछू उपाव ॥

अष्टपदी ॥

बालक माहीं नहीं मान अपमानहूं।

लोभ जु वामें नाहिं रहे अनजानहूं॥ मारे कोई वाहि रोष वह ना करे। करें जु फिरि वह प्यार वाल हँसि हँसि परें।। निन्दा अस्तुति दोय कभी नहिं धारई। वैर प्रीतिको अङ्ग कछू न विचारई॥ जो मणि बहुतै मोल कि वासे लीजिये। खेल खिलौना फूलको पलटे दीजिये॥ मिएको लोभ न करत कब्रू निहं भाषई। चितको अपने खेलके माहीं राखई॥ जो कोंड नारी पकरि हिये सों लागई। बालक श्ररु वा नारिको काम न जागई।। नग्न जु बालक फिरत लाज नहिं आवई। ज्यों भावे त्यों रहे कोई न चलावई।। क्रिया कर्म अरु सकुच कछू वाके नहीं। ठाकुर अरु चरणदास कछू जाने नहीं॥ दो० बोले दत्तात्रेय जी, राजासों यह बन। इकदिन बालक की सबै, देखी अपने नैन ॥

#### अप्टपदी ॥

भाषें दत्तात्रेय बालगति देखिकै। बाकेलिये स्वभाव सभी जु विशेषिकै।। जो कहुँ इमसों प्रीति बहुत आदर कियो। काहूं गारी कांदि बहुत मड़को दियो।। दोनों एक समान और नहिं न्यापई। बैठूं सहज स्वभाव उठूं फिर आपई।। जो किन्हुं भोजन दियो चाटिहाई छियो। करही को करपत्र पानी तामें पियो।। अष्टधातु को लोभत्याग सवही कियो। कैसोहि वस्तरदेहु छांड़ि तितही दियो।। ज्यों वालक निज खेलमें आनँदसों रहै। त्यों परमातम संग कछूं दुखहू न भे॥ तुरिया पद निर्वाण मातु समही कहूँ। ताकी गोदी माहिं सदा सुखसों रहूँ॥ चरणहिंदासा होयके गर्व नशाह्या। छोटापन के अंग सबै तब आह्या।।

दो॰ कन्या गुरु कियो वीसवों, समझि विचारिकै देखि। रही अकेलो तभीसों, पायों यही विवेक॥

#### अप्टपदी ॥

पुण्य तू विसवों जान गुरू कन्या कियो। वाको मत अनुराग हिये माहीं लियो।। इक नगरी के माहिं एक दिन हम गये। इक गृहचारी के गेह जाय ठाढ़े भये॥ स्यानी कन्या तासु जु घरमाहीं हुती। मात पिता केंद्र काज गवन कीन्हों तभी॥ करन सगाई आय लोग बैठे तहीं। या कन्याकी करें सगाई आजहीं॥ कन्या कीन्हों शोच यही कैसे कहूँ। मात पिता कहिं गये अकेली मैं अहूँ॥ ऐहैं मातरु पिता चिन्त मनमें करें। भोजन को कक्ष नाहिं जु हम आगे घरें।।

कन्याकरिके शोच ये वचन उचारिया। मात पिता गये कहीं अभी पगधारिया।। श्रावो बैठौ खाट रसोईं खाइये। भोजन होत सवार कहीं नहिं जाइये।। वाके गृह कञ्ज नाहिं धान थोरे हुते। क्रूटनलागीं ताहि सोई अपने मते॥ चूरी हाथके माहिं बहुत खरकन लगीं। ेफिरि समझि मनमाहिं शोचमाहीं पगीं।। यों समझैं ये लोग कछू गृहमें नहीं। मोजन कारन धानजु कूटति है तहीं।। चूरीडारी फोरि दोय तहँ राखिया। तऊ न खरको गयो शब्दही भाषिया॥ द्जी दइ बिगसाय एकही रहगई। तब खरका नहिं होय कुटत निर्भय मई।। वादिन कन्या गुरू जु हमने चितधरा। साधु अकेलों रहे सदा ञ्रानँद भरा॥ धर्मशाल ते निकसि शिष्य को साथलै। कबहूँ उपजे क्रोध शिष्य भाषे यहै।। आपनहीं छियों बहुत हमें थोरो दियो । गुरूको चिहये टहल शिष्य रूठै गयो।। . गुरू कहे कञ्ज और शिष्य और कहें। ञ्चगड़ें आपस माहिं प्रीति थिर ना रहै।। दोउमें कलकल होय शान्ति नहिं आवई। विना अकेलेरहे चैन नहिं पावई॥ पशु पत्ती नर नारि संग नहिं लीजिये।

२६० श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ।

दूजेही को साथ संभी तिज दीजिये।। छूटैं सकल कलेश ध्यानलागे भलो। चरणिहें दासा होय रहे हरिसों मिलो॥ दो॰ गुरु कीन्हो इकीसवों, ताहि तीरगर जान। चरणदास यों कहतेहैं, वासों सीखोध्यान॥

#### अप्टपदी ॥

पुनि इकीसवों गुरू तीरगर हमकियो। ताते ध्यानको भेद सीखि हिय में लियो।। इकदिन नगरीमाहिं तीरगर हाट में। ठाढ्भयो तहँजाय चलतही वाट में ॥ वह तौ वनावत तीर आपनी जानमें। और कळू सुधि नाहिं पगो वा ध्यानमें ॥ वाके आगे होय भूप इक आइया। इस्ती अरु दल साज निशान बजाइया।। भयो मुहूरत एक मनुष तहँ आइकै। मूप गयो इस राह बुझो जु सुनायकै।। वह तौ साजत तीर यही उत्तर दियो। हम तौ जानत नाहिं नहीं दरशन कियो ॥ भाषत दत्तात्रेय जु हम वासों कह्यो। राजा सँग बहु भीर शब्द दुन्दुभि भयो॥ बहुत कटक लिये साथ जु भूप सिधारिया। तैं काहे नहिं सुनो न दृष्टि निहारिया।। उन यों उत्तर<sup>,</sup> दिय्रो<sup>.</sup> तीरके ध्यानहीं। सुरतिरही तेहि माहिं याते नहिं जानहीं।।

मनविरक्तकरणगुटकासारवर्णन ।

वाको कीन्हो गुरू हियेमें धारिकै।

मन हरिचरणन पास रखूं निर्धारिकै॥

दृष्टि मना अरु बुद्धि जहां जुं लगाइया।

ऐसो कहिये ध्यान विरल कहुँ पाइया॥
दो० ध्यान करें हग मूंदि करि, जो कोई नर नार।

खटका सुनि पलकें खुलैं, मन चल वारंवार॥

#### अष्टपदी ॥

वह नहिं कहियत ध्यान जु खुलि खुलि जात है। निश्चल लागै ध्यानज्ज पूरी वात है।। ध्याता ध्यान के बीच ध्यान ध्येय माहिं है। तीनौ एकहि होहिं विष्न कछु नाहिं है।। मन हरिचरणन पास कायाकी सुधि नहीं। मुखप्यास कछु नाहिं ध्यान लागत तहीं।। मन गयो और ठावँ ध्यान जो लाइये। सो वह डिगि डिगि जाय न थिरता पाइये ॥ जब नारायण साथ मगन मन है गयो। सवकारज गयो भूलि कछू सुधि ना रह्यो।। जैसे भाषत लोय समाधी पुरुष को। दिन बीतें दश वीस नहीं सुधि बुधि कहूँ॥ कहिये यही समाधि वासना सब जरें। कोटिन मध्ये एक ध्यान एसो धरें॥ सोई चरणको दास सोई योगीश है। सोइ साधक सोइ सिद्ध जु विस्वेबीस है।। दो० ध्यानी ध्यान लगायकै, रहै राम लवलाय । आपा विसरे हरिमिलें, बहुरि न उपज आय।।

अष्टपदी ॥

तनकी सुधि बिसराय कछू सुधि ना रहै। या विधिसे जो करें ध्यान ताको कहै।। इलवल ध्यान जो करें सो इरिसों ना मिलें। अफल ध्यान सोइहोय जो मनक्षणक्षणचलै ॥ तीर बनावनहार गुरू हमने कियो। ताते यह उपदेश हिये माहीं लियो।। ऐसे मन को साधि प्रभू चरणन धरै। ह्वाईं रहे चितलाय जु इतउत ना फिरै ॥ बाइसवों गुरु सांप हमारो जानिये। ताते छीन्ही सीख यही पहिचानिये।। सदा अकेलो रहै कबों घर ना करे। रैनि जहाँ कहुँ होय वहीं वह बसि रहै।। वाकी देखी रहिन जु मनमें लाइया। सदारहूँ निर्वध न मन्दिर छाइया॥ उपजो मोह न लोभ लगे नहिं दाग है। चरणहिंदासा अयो द्वेष नहिं राग है।। दो॰ बँधा ज पानी गांदला, चलता निर्मल होय। दोनों रीति विचारिकें, भलो होय सो छोय।। तेइसवों मकरी गुरू, उगिल तार मिख जाय। ऐसे जग परकाश करि, प्रभुले आप लुकाय।।

### अष्टपदी ॥

तेइसवों गुरु जान हमारो माकरी। आप सों कांद्रै तार रहे वामो खरी॥ फिरि वह तार समेटि छेय उरमें धरै।

## मनविरक्तकरणगुटकासारवर्णन ।

यों हरिलीं जानिय कौतुक सो करें।।
वसुधाको उपजाय करें पालन जभी।
फिरि सब लेय मिलाय आप माहीं तभी।।
जैसे मकरी तारसों जाल बनाइया।
फिरि आपन वा बीचमें सहज समाइया।।
जब चाहै वह जाल उदरमें लें धरे।
मची जाल में फँसे सो नाहीं ऊबरें॥
भाषें दत्तात्रेय मुक्ति जो चाहिये।
हरि उतपित क्षय करन श्रनमें आइये।।
जन्म मरण भयमानि भक्ति में पागिये।
जन्म मरण भयमानि भक्ति में पागिये।।
लीजे त्यागि वैराग चरणहीं दांस हो।
हरियश हरिगुण गाय तजो जग वासहो।।
दो० मुङ्गी मिलि मुङ्गी भवें, सुनो हतो यह बैन।
अब मन आई सांचही, देखा अपने नेन।।

#### अष्टपदी ॥

चौनिसनों गुरु कियो ज भृङ्गी जानिक । वासों निश्चय भई हिये में आनिक ॥ सुनीहती यह बात जु कोई हरिभजे । निशिदिन मन ह्वां लायक प्रभुसेना सजे ॥ सो नारायणरूप आप है जात है। यामें संशय नाहिं सांच यह बात है॥ मन ठहरत ना हुती ये बात सुहाननी। सेनक जो कोइ होय सो क्यों होने धनी॥ भृङ्गी को हमलखो कीट इक आनिक । राखो उन गृह माहिं श्रापनो जानिकै।।
आपन बाहर बैठि ताहि सम्मुख कियो।
केतक दिवसन माहिं व भृङ्गी करि छियो।।
मृङ्गी रूपको देखिकै भृङ्गी हैं गयो।
ताते भृङ्गी गुरू हमारे मल छयो।।
जैसे करे कोह, ध्यान सो वा सम होतहै।
नहींरहै चरणदास रहे ब्रह्मज्योतिहै।।

दो॰ चौबीसो प्रेकिये, समिझसमिझकरि देखि। विरक्त है जग में रहूं, लगे न माया रेखि॥ फिरि अपनी कायालखी, रही। न जासों प्रीति। थके ज इन्द्री स्वाद ही, सहज गई सबरीति॥

#### अष्टपदी ॥

भाषें दत्तात्रेय गुरू इक देह हैं।
पिहले भोको होतो अधिक सनेहमें।।
देखो क्षण क्षण देह क्षीण है जातही।
नित उठि सुखके काज भला कुछ खातही।।
बहुत चाव किर आप भलो भोजन कियो।
दूजे दिन वहि भांति घनोही दुख दियो॥
इकदिन बस्तर विमल बनाये लायकै।
फिर बस्तरके काज फिरूं दुख पायकै।।
जितनो कियो उपाय काया सुखकाजही।
कबहूं सुख ना भयो फिरत बेलाजही।।
इकदिन एक उपाय जु सुखको धारिया।
दूजेदिन वहि दु:ख बहुत विस्तारिया।।
और लखी यह बात यह काया आपनी।

## मनविरक्तकरणग्रुटकासारवर्णन ।

श्रपनीही होव नाहिं विचारीही धनी ॥
मुरुख जानै नाहिं सुयाही भेद को ॥
होव ना चरणदास सहै बहु खेद को ॥
दो० वालपने अरु तरुणमें, और चुढ़ापे माहिं॥
तीनो पनमें देह यह, कबहूँ अपनी नाहिं॥

#### अप्टपदी ॥

वालकपनमें हाथ वाप अरु मायकै। तरुणापन में फँसै त्रिया कर जायकै॥ चृद्ध अवस्था माहिं पुत्रके हाथहीं। पुनि जब सृत्यकहोय अगिनि जारै तहीं ॥ जो योंहीं रहिजाय पश्च आदिक भखें। देह न अपनी होय ज्ञान मांही लखें ॥ वादिन ते सुखकाज नहीं श्रमधारिया। परालन्ध जो श्राय उदरमें डारिया ॥ कायाते इककाज भलो पुनि होत है। हरि की प्रापत होय जु ज्ञान उदोत है।। मृत्यु जवहिं होयजाय य काया ना रहै। भारे कैसो गेह जीव काया लहै।। जवहीं आवै काल नहीं उहरायगो। खर्चे जो बद्ध द्रव्य न क्षण रहि जायगो ॥ जवहीं समुझो ज्ञान देहको जीय में। भयो विरक्त विचार आपने हीय में ॥ लई सीख चौबीस देहहित त्यागिकै। कीन्हो हरिको ध्यान बहुत अनुरागिकै ॥

दत्तात्रेय ये बचन कहे वहु चावसों।
पुनि तीर्थन को गये भक्तके भावसों।।
राजा सुनि यह ज्ञान हिये में धारिया।
हरिसों सुरति लगाय सकल दुख टारिया।।
चरणहिं दासा होय परमसुखही लियो।
तन को जगमें राखि जु मन हरिको दियो॥
दो० दत्तात्रेयी ने कहे, जो राजा से वैन।
सो मैं भाषा में कियो, समझो पावो चैन।।

#### अप्टपदी ॥

चौवीसों के माहिं होय उपदेशदे। सतग्ररु वाहि जबारि किये सब दूरि भै।। उनहीं के परताप चौवीसौ समझही। आई घटके माहिं जु उज्ज्वल बुद्धिही॥ चौबीसौ तनधारि जु अंग वताइया । जासों भयो कल्याण अधिक सुख पाइया ॥ ऐसे हैं गुरुदेव ये निश्चय जानिये। सकल विकल सब छोड़ि गुरूही मानिये॥ गुरुही के परसाद मिलें नारायणा। जन्म मरण बँध छूटि होय पारायणा ॥ समस्य श्री गुरुदेव े शीशपर राखिये। भवसागर की न्याधि सकलही नाखिये॥ कहें मुनी शुकदेव चरणहींदास को। वही जु पावे चौथे परमनिवास को॥ दो॰ गुरु समान तिहुँ छोक में, और न दीखै कोय। नाम लिये पातक नशें, ध्यान किये हरिहोय।। गुरुही के परताप सों, मिटे जगत की व्याध । राग दोष दुख ना रहें, उपजे प्रेम अगाध ॥ गुरुके चरणन में धरो, चित बुधि मन अहंकार । जब कछुआपा ना रहें, उत्तरें सबही भार ॥ मन विरक्त के करन को, कीन्हों गुटका सार । पढ़ें सुनै चितमें धरें, भवसागर हो पार ॥ इति श्रीचरणदासकृतमनविरक्तकरणगुटकासारसम्पूर्णम् ॥

# त्रथ श्रीस्वामीचरणदासजीकृत ब्रह्मज्ञानसागरपारम्भः॥

000000000

दो॰ जैसे हैं शुकदेव जी, जानत सब संसार।
भगवत मत परगट कियो, जीव किये बहु पार।।
तिन मोपै किरपा करी, दियो ज्ञान विज्ञान।
सो सिप तुमसों कहतहों, छूटै सब अज्ञान।।
शिष्य सुनौ अब कहतहों, परम पुरातन जान।
निग्ररे को नहिं दीजियो, ताके तपकी हान।।

कुण्डलिया।।

मोक्ष मुक्ति तुम चहतहों तजो कामना काम।
मनकी इच्छा मेटकरि भजो निरंजन नाम।।
भजो निरंजन तत्त्व देह अध्यास मिटावो।
पंचनके तज स्वाद आपमें आप समावो॥
जब छूटे भूठी देह जैसके तैसे रहिया।
चरणदास यही मुक्ति गुरूने हमसे कहिया॥

१ पुराना २ जो किसी का मन्त्र न स्त्रियेही ॥

दो॰ देह मरे तू है अमर, पारब्रह्म है सोय। अज्ञानी भटकत फिरें, लखे सो ज्ञानी होय ॥ देह नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वान । नित न्यारो तू देहसों, देह कर्म सब जान ॥ **डोलन वोलन सोवना, भन्नण करन श्रहार** । दुख सुख मैथुन रोग सव, गर्मी शीत निहार ॥ जाति वरण कुल देहकी, सूरति म्र्ति नांव। उपज विनशै देह सों, पांच तत्त्वको गांच ॥ पावक पानी वायु हैं, धरती श्ररु श्राकास। पांचतत्त्व के कोट में, आय कियो तैं वास ॥ पांच पचीसौ देह सँग, गुण तीनौ हैं साथ। घट उपाधि सों जानिये, करत रहें उतपात ॥ . तामस अरु हिंसा' करें, वचन चलन विपरीति । आलस अरु निन्दाकरें, तामसगुण की रीति॥ **डिंभ कपट छल छिद्र वहु, खोटे** सव व्यवहार । मूठ वचन ऐंठो रहै, तामस के गुण धार ॥ मान बड़ाई नामना, सिद्धि चहुं भजि राम। भोजन नाना स्वादके, राजसगुण के काम ॥ खेल तमारो राजसी, अरु सुगन्धकी वास । आपनको ऊंचों गिने, श्रीरनकी कर हास ॥ दया क्षमा आधीनता, शीतल हिरदय धाम । सत्य वचन गुण सास्विकी, भजन धर्म निहकाम ॥ दुखी न काहू कों करें, दुख सुख निकट न जाय। समदृष्टी धीरज सदा, गुण सात्त्विकको पाय ॥

राजस सों तामस बढ़ै, तामस सों बुधि नास। रजगुण तमगुण छांड़िके, करो सतोगुण वास ॥ सत्तग्रणमें मन थिरकरों, करि आतम सों नेह। आतम निर्गुण जानिये, गुण इन्द्री सँगदेह ॥ साच्विक राजस तामसी, त्रेगुण ते संसार । तीन पांचको नाशहै, माया ब्रह्म विचार ॥ अहंतत्त्व ॐ भयों, जिनते तीनौ देव। जिनके परे जु आतमा', अगम अगोचरं भेव ॥ उपजै सो माया सभी, विनशि नेक्में जाय। छल मायासों कहतहैं, सपनो सकल बिहाय ॥ निराकार अद्धे अचलें, निवासी त् जीव । निरालम्बं निर्वेर सो, अजं अविनाशी सीव ॥ जिह्या इन्द्री नीरकी, नभकी इन्द्री कान। नासा इन्द्री धरणिकी, करि विचार पहिंचान।। त्वचासो इन्द्री वायुकी, पावक इन्द्री नैन। इनको साधे साधु जो, पद पावे सुख चैन।। निद्रा संगम आठकस, भूख प्यास जो होय। चरणदास पांची कही, अग्नितत्त्वसों जोय।। रक्त बिन्दु कफ तीसरो, मेद मूत्रको जान। चरणदासँ प्रकृति यहं, पानीसों पहिंचान ॥ चाम हाड़ नाड़ी कहीं, रोमजान अरु मांस। पृथिवीकी प्रकृति यह, अन्त सबनको नास।।

१ सचिदानन्दस्वरूपी यस्तिष्ठति स आत्मा २ जो दृष्टि में न आवे . २ जिसका आकार नहीं है ४ जो चल न सके ५ जिसका कहीं वास नहीं द जिसको किसी वस्तुकी चाह नहीं ७ जो जन्म नहीं स्रेता ८ आकाश ॥

बलकरना श्ररु धावना, उठना श्ररु संकोच । देह बढ़े सो जानिये, वायु तत्त्व है शोच ॥ काम को भमोह लोभ भय, तत्त्व अकाश को भाग । नभकी पांची जानिये, नित न्यारी तू जाग॥ रोम गगन नाड़ी पवन, मांस अग्नि को ฆंश । त्तवा नीर सो जानिये, अस्थि मही को वंश ॥ क्फ अकाश बिंदु वायुसों, रक्त अग्निसों बूझ । सूत्र नीर रणजीत भन, मेद महीसों सुझ॥ नीर व्योमसपरशँ पवन, आलस श्रमिन पिछान । प्यास नीर रणजीतमन, भूख महीसों जान॥ उठना तौ आकाश सों, बल करना है वाय। बढ़िन अग्निधावन उदक, संकोचन महिस्राय ॥ लोभ जु नभकाञ्जंशहै, काम वायुका भाग। क्रोध अग्नि जल मोहहै, मय पृथ्वीका लाग ॥ पांच पवीसो एकही, इनके सकल स्वभाव। निर्विकार तू ब्रह्म हैं, आप आपको पाव॥ निराकार निर्छिप्त तूं, देही जान अकार। आपन देही मान मत, यही ज्ञान ततसार ॥ शस्तर ब्रेदि सकै नहीं, पावक सकै न जारि। मरे मिटे सो तू नहीं, गुरुगम भेद निहारि॥ जले कटे काया यही, बनै मिटे फिरि होय। जीवऽविनाशी नित्य है, जानै बिरला कोय ॥ जरा मरण धर्म देह को, भूख प्यास धर्म प्रान । सक्छ विकलमन जानिये, स्वाद सुइंद्री जान॥

१ हाड़ २ छूना ३ जरु॥

श्रांख नाक जिह्वा कहूं, त्वचा जान अरु कान। पांची इन्द्री ज्ञान हैं, जाने संत धुजान।। जो जो इनसों जानिये, निश्रय ना ठहराय। कहै सुनै चाखै छखै, सो सोई मिटिजाय ॥ इन्द्री जानि सकै नहीं, मन बुधि छहै न ताय। ज्ञानदृष्टि पहिंचानिये, वासों वाको पाय।। गुदा लिंग मुख तीसरो, हाथ पाँव लखि लेह। पांची इन्द्री कर्म हैं, यह भी कहिये देह।। देह मिटत है स्वप्न ज्यों, जीव रहत है नित्त। देहकर्म विसराय करि, आतमसों करि हित्त ॥ मन जीते इन्द्री गहै, चित्त अस्थिर जब होय। आतम सों परचो रहें, राखे सुरति समोय॥ पृथ्वी काल जे ठौर है, मुखै जानिये पीरो रंग पहिंचानिये, पीवन खान अहार ॥ जलको वासा भाले हैं, लिङ्ग जानिये द्वार । मैथुन कर्म अहार है, रंग सफेद निहार।। पित्ते में पावक रहे, नेन जानिये द्वार। **ळाळरंग है अग्नि को, मोह** लोभ आहार ॥ पवन ना भि में रहत है, नासा जानिये द्वार । हरो रंगहै वायु को, गन्ध सुगन्ध अहार ॥ अकाश शीश में वास है, सरवन दुवारे जान। शब्द कुशब्द अहार है, ताको श्याम पिछान ॥ कारण सूक्षम लिंग है, अरु कहियत अस्थूल। शरीर तीनसों जानिये, मैं मेरी जङ्मूल ॥

जाश्रत का अस्थूलंहै, स्वपने लिंग शरीर । कारण जान सुषोपती, तुरिया साक्षी वीर ॥ जाग्रत स्वप्न सुषोपतीं, तुरी अवस्थ विचार । परा पश्यन्ती मध्यमा, वैखरी वाणी चार ॥ जाप्रत वासा नैन में, स्वप्त कण्ठ अस्थान। जान सुषोपति हिये में, नाभि तुरिय मनतान ॥ नाभि मध्य वाणी परा, हिये पश्यन्ती सुक्ख । कंठ मध्यमा जानिये, कहूं वैखरी मुख्य ॥ चित बुधिमन अहंकार जो, अन्तःकरण सुचार । ज्ञान अग्नि सों जारिये, आतमतत्त्व विचार ॥ जलसों मन निश्रय कियो, भयो वायुसों चित्त। अहंकार भो अग्निसों, बुधि पृथ्वी सों मित्त॥ शब्द स्पर्शरु गंधहै, अरु कहियत रसरूप। देह कर्म तनमात्रा, तू कहियत निहरूप ॥ शब्दा गुण आकाश का, सपरस गुण है वाय । पृथ्वीका गुण गंध है, सो यह प्रकट दिखाय ॥ रूप अग्निका गुण कहूं, रसगुण जलका जान । रणजीतवतावै खोलिकरि, ये शिष छे पहिंचान ॥ सरवन मुख इन्द्री भई, तत्त्वाकाश सौं दोय। लचा हाथ इन्द्री युगल, वायुतत्त्व सों होय ॥ पावक सों इन्द्री युगल, भये नैन अरु पावँ। जलसों जो इन्द्री भई, लिंग रसना' दो नावँ॥ गुदा नासिका दो भईं, पृथ्वी सों पहिंचान । चरणदास यों कहतहैं, एक कर्म इक ज्ञान ॥

राजस सों इन्द्री भई, तामस सों तस्व पांच। साच्चिक सों चारो भये, चरणदास कहें सांच ॥ तीनौ गुणसे हैं परे, सो आतम को रूप। सो वह दृष्टि न आवई, अगम अगोचर गूप।। दश इन्द्री तत पांच है, तन्मात्रा भी पांच। चारी अन्तःकरण हैं, ये चौबीसौ बांच ॥ पन्द्रह को अस्थूल है, नौको लिंग शरीर । कारण श्रीनी वासना, तुरिया निर्मल धीर ॥ जाग्रत में चौबीस हैं, खप्ने में नौ जान। सुषुप्ति में सब लीन हैं, ये अँग जड़के मान ॥ तुरिया इकरस ञ्चातमा, निर्मेल अचल अनाद। घटै बढ़े उपजे नहीं, तहां न वाद विवाद ॥ घटें बढ़ें उपजे मिटे, जड़को यही स्वभाव। सो सब कौतुक कररही, नाना किये उपाव।। चेतन ज्यों को त्यों सदा, सदा अकर्ता जोय। सब कर्मन सों रहित है, आतम ऐसो होय।। काहू ते उपजो नहीं, वाते भयो न कोय। वह न मरे मारे नहीं, राम कहावे सोय।। योगयुगतकरि खोजि हें, सुरतिनिरति करिचीन। दशप्रकार अनहद बजे, होय जहां छवछीन ॥ तीन बंध नौ नाड़िका, दश बाई को जान। प्राणअपान समान है, और कहत उद्यान ॥ व्यानवायु अरु किरकिस, कूरम बाई जीत। नाग धनंजय देवदत, दश बाई रणजीत। नवो द्वारको बंधकरि, उत्तम नाड़ी तीन।

इड़ा पिंगला सुषमना, केलि करे परवीन ॥ प्राणायाम के, पावै आतम भेख। अनहद ध्वनि के बीचमें, देखें शब्द अलेख ॥ पूरक करि कुंभक करें, रेचक पवन उतार। ऐसे प्राणायाम करि, सूक्षम करें अहार॥ भरती वन्ध लगाय करि, दशौ वायु को रोक। मस्तक प्राण चढ़ायके, करे अमरपुर भोग॥ पांची सुद्रा साधिकै, पावै घट को भेद । नाड़ी शक्ति चढ़ाइये, पटौ चक्रको छेद॥ नासाध्यान दृष्टि भृकुटी में, सुरति श्वासके माहिं। आतम देखो जातहै, यामें संशय नाहिं॥ योगयुक्ति के कीजिये, के आतम को ध्यान। आपा आप विचारिये, परम तत्त्व को ज्ञान॥ शूद्र वैश्य शारीर है, ब्राह्मण और रजपूत। बूढ़ा बाला तू नहीं, चरणदास अवधूत ॥ काया माया जानिये, जीव ब्रह्म है मित्त । काया छुटि सूरति मिटै, तू परमातम नित्त ॥ पाप पुण्य आशातजी, तजी मान अरु थाप । काया मोह विकारतिज, जपे सु अजपा जाप॥ आप मुलानो आपमें, वँधो आपही आप । जाको ढूंढ़त फिरतहों, सो तुम आपहि आप॥ इच्छा दुई विसारिक, क्यों न होय निर्वास। तूतो जीवन्मुक्त है, तजी मुक्तिकी आस॥ ञ्चापा खोजै ञ्चापलिख, आप अपनको देख। चरणदास तुहि बहाहै, तूही पुरुष अलेख।।

जैसे कछुवा सिमिटिके, आपिह माहिं समाय। तैसे ज्ञानी श्वासमें, रहे सुरति छवछाय।। सबघट रमो सो राम है, आदि पुरुष निर्गम्य। छखचौरासी योनिमें, एक समानो सम्य।। हिन्ट मुन्टि आवे नहीं, रूप न देखो जाय। बिन सूरति बिननामको, घट घट रहो समाय।।

#### छप्पय ॥

इच्छा दुइक्र दूर आप तू ब्रह्म ह्रे जावे। और सो द्वितिया कौन तासुको शीश नवावै।। माला तिलक वनाय पूर्व अरु पश्चिम दौरा। नाभि कमल कस्तुरि हिरण जंगल भो बौरा॥ चरणदास लखि हेष्टि भरि एक शब्द भरपूरहै। निरखि परखिले निकटहीं कहन सुननकोद्र्रेहै।। **झूठी सी यह दृष्टि जगत सब झूठो दरशै।** मुरुख जाने सत्य तासुसों फिर फिर परशै॥ चंद सूर थिर नहीं नहीं थिर पौन न पानी। त्रेंदेवा थिर नहीं नहीं थिर मायारानी ॥ नवनाथचौरासीसिद्धजोचरणदास थिर ना रहै। ब्रह्म सत्य सर्वज्ञहै आत्म विचार क्यों ना गहै॥ दो॰ जो मुख सेती बोलिये, अरु सुनियत है कान। जो आंखिन सों देखिये, सबही माया जान ॥ एकै सबतन रिम रह्यो, चेतन जड़के माहिं। मायादर्शत है सभी, ब्रह्म लखतहै नाहिं॥ तिलमें तेलहें, फूल मध्य ज्यों बास ।

द्ध मध्य ज्यों घीवहै, लकड़ी मध्य हुंतास ॥ थावर जंगम चर अचर, सबमें एके होय। ज्यों मनको में डारि है, बाहर नाहा कोय।। एकडोरि मनका गुहै, अवरण वरण निहारि। भातम तौ निहरूप है, नित्य अनित्य विचारि ॥ माया यही स्वभावहै, उदय होय छिपि जाय। चंचळ चपळ सुहावनी, ओर्लं। ज्यों गळिजाय।। परमातम तौ नित्यहै, ताको आदि न अन्त। सदाश्रवल चंचल नहीं, सब गुण रहत अनन्त ॥ सत चेतन आनन्दहें, आदि अन्त मधि हीन। आदि अन्त आकारकों, सो तू झूठो चीन ॥ सुरति नाम आकारहैं, ज्यों भूतनेको नाच। **मुगतृष्णाको नीर है, निकट गये नहिं सांच ॥** चितवत सांचीसी लगै, खोज किये मिटिजाय। दीखें है पर है नहीं, कौतुक सो द्रशाय।।

शिष्यवचन ॥

ब्रह्म बिना खाली नहीं, धरवेको इक पावँ। मायाको कहाँ ठौरहै, सत गुरु मोहिं बताव॥ निर्विकार तौ ब्रह्म है, अद्धे अचल अपार। आई माया कहांते, सतगुरु कही विचार॥

गुरुवचन ॥

श्राप ब्रह्म माया भयो, ज्यों जल पाला होय। पाला गलि पानी भयो, ऐसे नाहीं दोय॥ झूठी माया सो कहें, ज्ञानी पंडित <u>लोय</u>।

१ अग्नि २ पत्थर ॥

ं भर्मभूल सांची लगै, समझै सांच न होय ॥ सोने को गहनो गढ़े, कहन सुननको दोय। गहनो ना सोनो सबै, नेक जुदो नहिं होय।। भूठ सांच दो नावहै, झूठ मिटै इक सांच। नाम मिटे सुरत मिटे, सूषण को लग आंच ॥ जाको माया कहतहैं, सो तू नेक निकास। जैसे हींग कपूरकी, नेक जुदी कर बास ॥ जल समान तो बहाहै, माया लहर समान। लहर सबै वह नीरहै, लहर कहै अज्ञान ॥ खेल खिलौना खांड़के, कीजै लाख पचास । सकल खिलौना खांड़है, ऐसे गहि विश्वास ॥ चरणदास खिलौना खांड्के, भाजन राखे खांड़ । विन विनशेभी खांड़है, विनशिजाय तौ खांड़ ॥ माटी के भांड़े भवें, सूरति श्ररु बहुनाम। विगसिफुटि माटी भई, वासन कडुकेहि ठाम ॥ ऐसेहो माया नहीं, समिक देख् मनमाहिं। जो दीखे सो ब्रह्महै, रंचक माया नाहिं॥ इच्छा मेटे दुइ तजै, एकै मन विश्राम । ब्रह्मज्ञान विज्ञान है, समझ परमपद धाम ॥

### सवैया ॥

श्वास उसास चलै जप आपिह है जु अखण्ड टरें निहं टारो । भीतर वाहर है भिरपूर सों ढूंढ़ों कहां निहं नाहिन न्यारो ॥ चरणदास कहें गुरुभेद दियो भ्रम दूरि भयो जुहुतो अतिभारो । दृष्टि अदृष्टि जु रामको देखत राम भयो पुनि देखनहारो ॥ दो० श्राप आपमें आपहें, खेळों बहु विस्तार। द्वितिया तौ कछु है नहीं, एकहि एक निहार॥ कहीं नरायण नाभि हैं, कहीं ब्रह्म कहि वेद। कहिं शंकर गिरिजा कहीं, कहीं अभेदाभेद ॥ कहिंऋपिमुनि कहिं देवता, कहीं सिद्ध कहिंनाथ। आपन को आपे खड़ो, कहूं न नावे माथ।। कहिं आसन कहिं तपकरे, कहीं ज्ञान कहिं योग। कहीं दुखी कहिं सुखभयो, कहीं रोग किंह भोग॥ कहीं नारि कहिंनर भयो, कहीं वालक कहिंवाल। कहिं दाता मेंगता कहीं, कहीं सुखी कंगाल ॥ कहीं वृक्ष किहं फल भयो, कहीं फूल कहीं वीज । कहीं मूल शाखा भयो, कहिंमाली कहिं सींच।। कहिंमालिनि कहिंमालती, कहिंफुलवा कहिंहार। कहीं महल खिरकी भयों, कहिंदीपक उजियार ॥ कहीं वाग क्यारी भयो, कहीं भँवर गुंजार। कहीं घटा कहिं विज्जुली, दादुर' मोर वहार ॥ कहिंपर्वत जंगल भयो, कहिंत्रारिद कहिंवारि। कहिं वड़वानल श्रग्निहैं, धारो तेज श्रपार ॥ मानसरोवर भयो कहिं, मोती कहीं मराल<sup>3</sup>। कहिंसरिता धीवर कहीं, कहीं मीन कहिंजाल ॥ कहीं कथा श्रोता कहीं, कहीं कीर्त्तन रूप। कहीं त्याग वैराग खे, कीन्हों संत स्वरूप ॥ कहिंपृथ्वी कहिंत्रज भयो, कहिंगोपी कहिंग्वाल। कहीं प्रेमके रूप हैं, कहिंपेमी कहिंख्याल ॥ कहिं कालिंद्री निकट हो, किं वृन्दावन धाम।

१ मेंझुका २ मेघ ३ इंस ४ नदी ५ मन्लाह ६ यसना ॥

कहिं कुंजें अति सोहनी, कहीं युगलभयो नाम।। कहिंसुगन्ध शीतल पवन, कहिं बंशीबट ठावँ। कहीं चरणहीं दास है, बारबार बळिजावें ॥ कहीं कन्हैया है खड़ों, एकपावँ अँगमोर । किं मुरली अधरने धरी, बाजत है धनघोर ॥ कहीं मुकुट कुण्डल भयो, अन्नकें कहीं कपोल । कहिं छलचौहें नैन हैं, नासा मुक्त सुडोल।। कहीं धुकधुकी कंठ है, कहीं मोतियन माल। कहिं बाजू नवरतन के, नटवर मदन गोपाल।। कहीं कड़ा कहिं कर भयो, किहं पहुँची जहँगीर। रतन चौक गूंठी भयो, लागी संग जँजीर ॥ कहीं बादली जर्द है, नीमो हैं गयो अंग। कहीं बद्धी गल जिंद हैं, कहीं साँवरो रंग।। कहिंपें जिनकहिंपग भयो, कहीं चरणको दास। कहि आपही नख भयो, शशियर से परकास।। आप ञ्रापमें ञ्रापहै, आप ञ्रापमें आप। आप अपन में जपतहै, आप आपनो जाप॥ अविनाशी नाशै नहीं, नाश न कबहूँ होय। स्वरूपी एकहैं, कभी होय नहिंदोय ॥ तत्त्व ञ्चाप ब्रह्म मूरति भयो, ज्यों बुदगल<sup>९</sup> जल माहिं। सूरति बिनशै नामसँग, जल बिनशत है नाहिं॥ बुदगल देखो जल सबै, बुदगल कहूँ न होय। कहबे को दूजो कहो, जल बुदगल नहिंदोय ॥ भयो नेकमें बुलबुलो, नाच कूद मिटिजाय।

निराकार रहि जायगो, मूरति ना टहराय ॥ निराकार आकार धर, खेळी के इकवार । स्वप्नो है है मिटगयो, रहो सारको सार ॥

श्चाप आपमें खेळ मचावो। ज्यों पानी बुदांपेल हैं आवो। ऐसे ब्रह्मधरी हैं काया। आपिह पुरुष श्चापही माया।। श्चाप नरायण लच्मी भई। नाभि कमल अरु आपिह दई।। श्चापिह धरती आपिह पानी। आपिह रुद्ध चतुर विज्ञानी।। हैं नारायण विष्णु कहायो। शेषनाग हैं तलें पठायो।। तेंतिस कोटि देवता भयो। ऋपिमुनि कोटि अठासी छयो।। चारौगुग आपिह भयो लोका। पापपुण्य श्चापिह भयो शोका।। आपिह पुरुष आपही नारी।।

दो० जल थळ पावक रामहै, राम रमो सब माहिं। हरि सबमें सब राममें, और दूसरो नाहिं॥

दशअवतार' आप हैं आयो। सेवक साहब आप कहायो। अपिह गिरिवर आपिहतरुवर। आपिह हंस आपिही सरवर'। आपिह गिरिवर आपिहतरुवर। प्रजे आप आपिही परसन। आपिह चोग भोग अरुनेमी। आपिह ध्यानी आपिह प्रेमी। आपिह योग भोग अरुनेमी। चरणदास शुकदेव कहायो। अपिनो भेद आपिही गायो। तारा मण्डल आप अकाशा। आपिह चंद सूर परकाशा। जैसे जल तरंग हैं आई। उलिटिफेरि जलमािह समाई।। आप आपमें स्वप्न उठायो। आपिह स्वप्न आप हैं आयो।। ना कल्लु गयो नहीं कल्लुआयो। अपनो भेद आपिही पायो।। ना कल्लु कटे मिले निहं लीजै। ना कल्लु उठै चले निहं भीजै॥

१ मच्छ कच्छ वाराह वामन नृसिंह परशुराम राम कृष्ण वौद्ध कल्कि । २ समुद्र २ त्राक्षण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध ॥

स्वप्रो मिटि भयो एक अकारा। ज्ञानी अवही ल्योह निहारा।।
नहीं सूद्म अस्यूल न भारी। रूप रंग निहं है परकारी।।
वार पार कञ्ज दीखत नाहीं। कबसों है अरु कबसों नाहीं।।
कहा कहीं कञ्ज कहत न आवै। ग्रंगो स्वप्रो कहा बतावै।।
वार पार पार निहं पायो। हुंदृत हुंदृत आप भुलायो॥
कहत कहत मैं गयो हिराई। अब मोपै कळु कह्यो न जाई॥

दो० हह कहूं तौ है नहीं, बेहद कहीं तौ नाहिं। हद बेहद दोनी नहीं, चरणदास भी नाहिं।। जग स्वप्नो सो है गयों, भयो पेखनो गावँ। जब जागो जब मिटिगयों, चरणदास नहिं नावँ॥

#### छप्य ॥

तब न चंद निहं सूर नहीं नममें तारायण ।।
निहं धरती निहं शेष नहीं अगनी पारायण ।।
तब न रूप निहं नाम नहीं त्रेगुण त्रैदेना ।
तब न ब्रह्म निहं जीव नहीं साहब निहं सेवा ।।
रणजीत मीत निहं वैर तब निर्गुण सर्गुण नाहुता ।
तब न वेद वाणी नहीं निहं ज्ञानी निहं पंडिता ।।
जो श्रवणन सों सुनै और सुख सेती माषे ।
जो कछु देखे नेन और सोवे अरु जागे ।।
और आवे दुर्गन्ध गन्ध नासा के माहीं ।
यह सब झूंठों जान कछू ठहरत है नाहीं ।।
अरु चरणदास उपजे नहीं विनशे निहं संसार कहुं ।
ब्रह्म सत्य सर्वज्ञ है सुझूंठो दरशे स्वप्न यहु ।।
दो० ब्रह्म विना खाळी नहीं, सरसीं सम कहुं ठोर ।

स्वप्नो सो जग देखिये, स्वप्न भयो तनमोर ॥ शुद्ध ब्रह्महै रैनि सम, जगत दिवाली दीव। ज्यों तरंग जलमें उठै, ब्रह्म बीच ये जीव ॥ वार न जाको पाइये, पार परे नहिं चीन। ऐसे सिन्धु अथाहमें, जगत जानिये मीन ॥ ब्रह्म बीच ये जीव सब, फिरत रहत आधीन। जैसे सागर सिन्धु में, नानारूपी मीन॥ जैसे लहरि समुद्रकी, उठत रहत तेहि माहिं। बिन इच्छा बिन भावना, हैंहै मिटि मिटि जाहिं॥ औंडों सीव गँभीर है, बिन इच्छा बिन दोय। निजस्वभाव जग होतहै, मिटि २ फिरि २ होय॥ धरती मैं जीकट खिंचै, उठि नहिं आवे हाथ। ब्रह्म सत्य जग झूंठ है, हैहै मिटि मिटि जात ॥ जगत ब्रह्ममें यों दिपे, ज्यों धरती पर रेख। रेख मिटे धरती रहें, ऐसेही जग देख।। झुंठ सांच दोड नाम हैं, झूंठ मिटे थिर सांच। ज्यों लोहा पावक मिलो, लोहरहै मिटि आंच ॥ ज्यों सोवत स्वप्नो उठो, दृष्टि खोछि जत्र नाहिं। जग खप्नो सो हैं मिटें, समुझि देखु मन माहिं॥ देखन को अति निकट है, कहवे को बहु दूरि। एके त्रहा अखण्डहै, सकल रह्यो भरि पूर ॥ अद्धे अचल अखण्डहै, अगम अपार अथाह। नहीं दूर नहिं निकटहैं, सतग्रर दियो बताय॥ भूलहुती जब दो हुते, अब नहिं एक न दोय। अटक उठी भोखोमिटो, आपनहूं गयो खोय॥

छप्पय

जहां गुरू नहिं शिष्य जहां नहिं साहव दासा। जहां गुकी नहिं योग जहां नहिं गगन निवासा।। जहां नहीं तप दान जहां नहिं देवल पूजा। जहां ब्रह्म नहिं जीव जहां नहिं एक न दूजा।। अरु चरणदास मिलिमिटि गयो सो अचरज ऐसो सुझिया। कौन सुने कासों कहै सो आप आप नहिं दूजिया।। दो० अपरम्पार अपारहै, आदि अनादि अडोले । पुरुप पुरातन ब्रह्महै, बिन काया विन बोंछ।। अगम श्रगोचर अजर अनंता । अद्वैरूप अथाह भगवंता ॥ निराकार निर्भय निर्वाना । परमेश्वर परमातम प्राना ॥ श्रद्धें उर्द्धे नहीं गोंसाईं। नहिं वाहर नहिं मध्यन माहीं॥ नहीं जीव नहिं सीव सहाई। खेत श्याम नहिं है अरुणाई।। है जैसो तेसोही राजै। आपन माहि आपही गाजै।। नहीं नावँ नहिं भावन भारी । है अखंड नहिं खंडित कारी ॥ है सर्वज्ञ सत्य विज्ञाना । अभेद अछेद अकथ सुज्ञाना ॥ ज्योंका त्यों जैसे का तैसा। नहिं ऐसा नहिं कहिये वैसा।। दो० नीचे नीचे अन्त ना, ऊपर ऊपर वायें वायें हद ना, दहिने दहिने गूप ।। नहिं नीचे ऊपर नहीं, नहिं दहिने नहिं बाम । मध्य नहीं आकार ना, निराकार नहिं नाम ॥ निर्गुण ना सर्गुण नहीं, उपजै ना मिटिजाय। सवकछुहै अरु कछु नहीं, सदा ब्रह्म थिरथाय ॥ जहां सांच जहँ भूंठ है, जहां भूंठ जहँ सांच ।

१ पहाड़ की कन्दरा ॥

झूंठ सांच दोनों नहीं, तहूँ कुछ सील न आंच ॥
वंध नहीं मुक्ती नहीं, पाप पुण्य भी नाहिं ॥
उत्पति ना परलय नहीं, नहीं नहीं भी नाहिं ॥
इन्द्री ना निश्रह करों, मन नहिं जीतूं ताहि ॥
भूलों ना चेतों नहीं, मैं नहिं खोजों वाहि ॥
योग नहीं युगता नहीं, नहीं ज्ञान नहिं ध्यान ॥
खुधिबिचार पहुँचे नहीं, तहूँ कछु लाभ न हान ॥
जैनधर्म शिव शिक्त ना, स्वर्ग नरक नहिं बास ॥
षट दरशन चौबरण ना, नहीं कर्म संन्यास ॥
सिद्ध नहीं साधक नहीं, नहीं तिमिर नहिं भान ।
शून्य नहीं वेशून्य ना, नहीं तत्त्व विज्ञान ॥
धर्म कर्म अरु मोह ना, अरु नाहीं वेराग ।
ज्योंका ज्यों सो भी नहीं, नहीं दुखी अनुराग ॥

ब्रह्मज्ञान बिन मिटै न दोई। ब्रह्मज्ञान विन मुक्त न होई॥ जोग जज्ञ तप नाना थोगा। ब्रह्मज्ञान बिन सबही रोगा॥ कल्ल्ह कल्पना मनमें दोष। ब्रह्मज्ञान बिन ना संतोष॥ तिमिर अविद्या सबही मागै। ब्रह्मज्ञानमें जो तू जागै॥ मतमारग मिलि भर्म बढ़ावें। पक्षपातले सब भर्मावें॥ गुरु विन ब्रह्मज्ञान निहं पावे। गुरु बिन तत्त्व कौन दर्शावे॥ गीता अरु वेदान्त बतावे। सामवेद भी योंही गावे॥ ब्रह्मज्ञान में निश्चय आवे। जीवन्मुक्ता सोई कहावे॥ दो० तू नाहीं सब राम है, वेद भेद की सीख। एक रमेया रिमरह्मो, सक्ल अण्ड ब्यापीक॥ सिन्धु स्वरूपी ब्रह्ममें, ज्यां पाला सब लोक। पाला गलि पानी मवे, कब्रू न निकरी फोक॥

उलझे को सुलझायकै, कई जन्म को सूत । चरणदास निर्भय भये, आशातजि औधूत ॥

#### कवित्त ॥

स्वर्गहू न चाहिये जो होम यज्ञ दानकरों इन्द्रआदि भोगन को चित्तसू उठायो है। ऋदिहू न चाहिये जो जक्तमें बड़ाई चले सिदिहू न चाही सब साधन बिसरायो है॥ जातिहू न चाही जो कुलकी मर्याद चलूं चारि बरण एके यों वेदन में गायो है। कासों कहें मुक्त और बंध तो न सृझे कहूँ कहैं चरणदास आप आपन ठो ठायो है॥

#### सबैया ॥

चरणदास बतायदियो शुकदेवने ऐसे रहे ताहि जानिये ज्ञानी ॥

मन्दिर क्यों त्यांगे अरु भागे क्यों गिरिवरको हरिजी को दूर जानि कलपे क्यों बावरे । सब साधन बतायो अरु चारि वेद गायो आपन को आप देखि अन्तर लो लावरे ।। ब्रह्म- ज्ञान हिये धरो बोलते का खोजकरो माया अज्ञानहरो आपा बिसरावरे । जैहें जब आप धाप कहा पुण्य कहा पाप कहें चरणदास तू निश्चल घर आवरे ॥

## अथ ब्रह्मज्ञानी लक्षण वर्णन।।

ज्ञान परीक्षा ॥

निरालंभ १ निर्झम २ निर्वासीक ३ निर्विकार ४ (अथ विचार परीक्षा ) निर्मोहत १ निर्बंध २ निहिसंक ३ निर्वान ४ ( अथ विवेक परीक्षा ) सावधान १ सर्वेङ्गी २ सारग्राही ३ सन्तोषी ४ ( अथ परमसन्तोष परीक्षा ) अयाचक १ अमानी २ अपक्षीक ३ स्थिर ४ ( अय सहज परीक्षा ) निष्पपंच १ निहतरंग २ निर्छिप्त ३ निहकर्म ४ (अथ निर्वेरंपरीक्षा) सुहृद् १ सुबदायी २ शीतलताई ३ सुमती ४ ( अथ शून्य परीक्षा ) शीलवन्त १ सुबुद्धी २ सत्यवादी ३ ध्यान समाधी ४ जामें ये लक्षण होयँ ताको बहाज्ञानी कहिये श्रीर जामें ये लक्षण न होयँ ताको वाचकज्ञानी विटंडा जानिये लक्षज्ञानी न जानिये।। दो॰ जनक गुरू शुकदेवजी, चरणदास शिष्य होय। आप रामहीं राम हैं, गई दुई सब खोय।। ब्रह्मज्ञान पोथी कही, चरणदास निर्वार। समझै जीवन्मुक्त हो, लंहै भेद ततसार ॥ इति श्रीशुकदेवशिष्यचरणदासकृतज्ञक्षज्ञानसागरसंपूर्ण ॥ १०॥ स्

# त्रथ श्रीचरणदासकृत राब्द **प्रारम्भः**॥

मंगलाचरण गुरुस्तुति ॥

दो॰ ब्रह्मरूप आनन्द घन, निर्विकार निर्लेव।
मंगल करण दयाल जी, तारण गुरु शुकदेव।।
सतियन' में तुम सत्त ही, श्रर्रान में हो बीर।
यतियन में तुम यत्त ही, श्रीशुकदेव गँभीर।।
पतित उधारण तुम लखे, धम्म चलावन मेव।
संकट सकल निवारिय, जै जै श्री शुकदेव॥।
चिन्ता मेटन भोहरण, दूरिकरण जगव्याध।
गुरु शुकदेव छुपा करी, चरण लगे सब साध॥
दाता चारों भेदके, श्रीशुकदेव दयाल।
चरणदास पर हूजिये, बारंबार छुपाल॥।

राग कल्याण ॥

नमो शुकदेव हों चरण पखारणं ॥ द्वंद संकटहरणं । करणसुखमंगळं । परम आनंद घन पतित के तारणं ॥ नामतक त्याग बेराग है सुक्तिळों तीनिहूँ गुणनते निर्विकारं । महानिहकाम और धामचौथे रही सिद्धि चेरी भई फिरैं छारं ॥ ज्ञानके रूप अरु भूप सब सुनिन में दयाकी नाविकये जीवपारं । उदैभागवतमतभानु परगटिकयो तिमिर कियोदूरअरुघर्मधारं ॥ मोहदळजीतिञ्चनरीतिके खण्डनं भक्तिके हद्करनभविब्डारं । चरणदासके शीशपरहाथनितहीरहै यहीमांगोंगुरू बारबारं ॥

मंगलाचरण ॥

दो० दश चिह्न दिहने चरण, बार्ये हैं दश एक।

१ संन्यासी २ सूर्य ३ अंधेरा ॥

जिनके निहचल ध्यानतें, कटैं जु त्रिप्त अनेक ॥ श्रीशुकदेंव अज्ञा दई, चरणदास उचार । सों अब वरणन करतहूँ, शब्दमाहिं विस्तार ॥

#### राग कल्याण ॥

चरण चिह्न चितलाव फेरि तेरा जन्म न होगा। पदम झलकछिव निरिखनैन भरि अंकुरा मनअटकाव।। अम्बर अल कुलिश यव राजत ध्वजा धेनु पदमाव। शंखचक अरु कलरा सुधाहद तासुं चित उरझाव।। स्विस्तिक जम्बू फलकी शोभा जासों सुरित लगाव। अर्छवन्द पटकोन मीन बिंदु ऊर्ध्व रेख लिखचाव।। अर्षकोण तिरकोण बिराज धनुष बरण उरधाव। कोटिकाम नख ऊपर वार्क नूपुर सुन्दर पाव।। श्री शुकदेव चिह्नपद बरणे सो तू हिये में लाव। चरणदास हित राखि मोर निशि बार बार बल्लाव।।

## मंगल आरती रागमैरव ॥

मंगल आरति या विधि कीजे । हर्षपाय आनँदरस पीजे ॥
प्रथमें मंगल गुरुही जान । जिनस् पायो पद निर्वान ॥
ज्ञान भान परगट कियो भोर । मिटगइ रैन तिमिर घनघोर ॥
द्वितिये मंगर श्री गोपार । भक्ति बळल बहुपतित उधार ॥
राम कृष्ण प्रण औतार । दुष्टदलन सन्तन रखवार ॥
तृतिये मंगल प्रभुजी के साध । मानसरोवर मता अगाध ॥
तिनकी संगति उठि गयो संसा । कागपलट गति है गयो हंसा ॥
चौथे मंगल श्रीभागौत । घट उजियार करन कूं ज्योत ॥
पाप ताप दुख मेटन हारी । जिहिनोका चिह उत्तरी पारी ॥

पँचवें मंगल श्रीशुकदेव। तनमन सूं करि उनकी सेव।। चरणिहं दास चरण चितलायो। मंगल चार भये जस गायो।। मंगल आरित कीजे प्रात। सकल अविद्यां घटगह रात।। सूरज ज्ञान भयो उजियारा। मिटिगये ओग्रुण कुबुधि बिकारा।। मनके रोग शोग सब नाशे। सुमित नीर शुभजलजं प्रकाशे।। भय अरु भर्म नहीं ठहराई। दुविधागई एकता आई॥ जाति वरण कुलसूमे नीके। सब सन्देह गये अब जीके॥ घटघट दरशे दीनदयाला। रोम रोम सब होगइ माला॥ चटघट दरशे दीनदयाला। कागपलटि गति भये मराला॥ चिनहद बाजे बाजन लागे। चोर नगरिया तजि तजि भागे॥ गुरुशुकदेव कि फिरी दोहाई। चरणदास अन्तरलो लाई॥

## भोरकी घ्वनि रागभैरव॥

जैजै ब्रह्म अचल अविनाशी । आपनिहीं सब ज्योति प्रकाशी ॥ जैजे अखिल निरंजन देवा । ऋषिमुनि शारदलहैं न भेवा ॥ जैजै आदि पुरुष जगदीश। हर्षित तोहि नवाऊं शीश।। जैजै जगपति सिरजनहारा । ब्यापिरह्यो जीव जन्तु मँझारा ॥ जैजै भूमिभार परहारी । प्रकट होत संतन हितकारी ॥ जैजै बपुधारी चौवीश । लीला कारण त्रिभुवन ईश ॥ जैजै कृष्ण मनोहर गाता। नैन बिशाल प्रेमके दाता॥ जैजै मक्तवञ्चल भगवान । व्याधि कटतंहैं जिनके ध्यान ॥ जैजे निर्गुण सर्गुण रूप। नाना भांती अधिक अनूप॥ जहां तहां छविधारे रहें। जाकी महिमा को कविकहें।। हो शुक्रदेव विराजैं। मम मस्तकपर निशिदिनराजैं॥ जैजै प्रेम सुधारस पिये। जैजै तिलक शिर मिली किये।।

<sup>&#</sup>x27; ' १ माया २ कमल ३ हंस ॥

जैजै साधुन के सुखदाई। चरणदास तुम्हरी शरणाई॥ श्रारति आदि पुरुषकी कीजै । साधीअगमञ्जपारञ्जवलमनदीजै ॥ अद्भत श्रारती ॐ कारा । त्रिदेवा होय जगत पसारा ॥ पहिले मञ्जूरूप हरि धारो । वेदलाय शंखासुर मारो ॥ रई मन्द्राचल बासुकि नेती। चौदहरतन मथन दिध सेती॥ रूप बराह भारि हरि भारे। हिरण्याक्षहि हनि भरतीलाये॥ खम्भ फारि हिरणाकुश मारो । नरसिंहह्वे प्रहळाद उबारो ॥ वामनहैं करि बलि बलि लीन्हे। तीनि लोक तीनों डगकीन्हे॥ परशुराम है शरतर धारे। क्षत्री सबै निकछ करि डारे॥ रामरूप रावण दलमलिया। लंकाराज बिभीषण मिलिया॥ कृष्णरूप ह्वै कंस पछारो । दर्शनदे त्रज सकल उधारो ॥ बोधरूष अचरज गति तेरी । कौतुक देखि थकी बुधि मेरी ॥ निष्कलंके निर्लिप्त निरासा । संभल सुरतलियो जहाँबासा ।) हरि हैं एकरूप बहुधारे। निराकार आकार नियारे॥ दश अवतार श्रारती गाऊँ। निरमै होय अमैपद पाऊं॥ चरणदास शुकदेव बतायो । निरगुणहरिसरगुणह्वे आयो ॥ आरति रमता राम कि कोजै । अन्तर्द्धान निरखि सुखलीजै ॥ चेतन चौकी सतको आसन। मगनरूप तकिया धरि दीजै॥ सोइंथाल खैंचि मन धरिया। सुरतिनिरतदोजवाती वरिया।। योगयुगति सूं आरतिसाजी । अनहद घंट आपसूं बाजी ॥ सुमति सांभकी बिरियाआई। पांचपचीसमिछि आरतिगाई॥ चरणदास शुकदेव को चेरा । घटघट दशैं साहव मेरी ॥ बारित करत इँसे मनमेरा। वार पार कछू दिखे न तेरा।

अमर अडोल निरीच्छन भेखा । त्रिगुण रहत रूप नहिं रेखा ॥ चेतन आनँद नित निराधारा । निराकार निर्छिप्त निरारा ॥ निराकार आकार बिवरजाति । निरग्रण अरुसरग्रणतेरीगति ॥ हाथ पाँव अरु शीश घनेरे । कैसे आरती करूं प्रभु मेरे ॥ सोहं बाती घीव अखण्डा । एकहि ज्योति बलै ब्रह्मण्डा ॥ तुही थाल तुहि आरति साजै । तुहि घंटा तुहि झांझरिबाजै ॥ चरणदास शुकदेव लखायो । सुरति थकी पै पार न पायो ॥ गगन मँडल में आरति कीजे । उत्तम सींज सकल सजिलीजे ॥ सुखमन अमृत कुम्भ धरावै । मनसा मालिनि फूल चढ़ावै ॥ घीव अखण्डा सोइंबाती। त्रिकुटी ज्योति बर्ले दिनराती॥ पवन साधना थाल करीजै। तामें चौमुख मन धारदीजै।। रिबशिश हाथगहौ तिहिमाहीं। खिन दिहनो खिन बार्ये लाई।। सहसकमञ सिंहासन राजें। अनहदझालरि नितही बाजें।। इहिनिधि आरति सांचीसेवा। परम पुरुष देवन को देवा॥ चरणदास शुकदेव बतावें । ऐसी आरति पार लगावें ।। ऐसें आरति करि दुलसावें । दें परिक्रमा शीश नवावें ॥ तनकोथाल्ब्यरुमनको चौमुख । ज्ञान ध्यान की बाती लावै ॥ भक्तिभावको घी भरि तामें जगमग जगमग ज्योति जगावै।। अर्ध ऊर्ध हितसूं करि फेरे रचना रचे ल वर्षावै ॥ सुरति मृदंग अरु निरति तँबुरा झैगड़ झैगड़ झांझ बजावै।। ताल बीण मुरचंग शंखर्चिन प्रेम मगन हैं हरिगुण गावै।। सोरन कलशा जलको राखे धूपरु अगर सुगन्धि धरावे ॥ या बिधि सों शुकदेव श्यामकी गाय आरतीको फलपावै।। युगळिकशोर निरिख नैननसों चरणदासि सिखबिळ बळिजावे ॥

राग सब में ॥

या निधि गोनिन्द भोगलगानो । भक्त नञ्चल हरिनाम कहानो ॥ नेर भीलनी के तुम पाये । देखि ऋषीश्वर सकल लजाये ॥ जैसे साग निदुर घर पायो । दुर्योधन को मान घटायो ॥ भक्त सुदामा के तंदुल लीन्हे । कंचनमहल अधिक सुख दीन्हे ॥ ज्यों करमा की खिचरी खाई । नेहलियो सन शुचि निसराई ॥ तुम्हरी निभी प्रभु तुम्हरेहि आगे । हमसें दीनन को कहा लागे ॥ प्रेम प्रीतिस्ं भोजन कीजै । नने सीथ सन्तनक्ं दीजै ॥ चरणदास भिर राखी झारी । अँचनो हिर शुकदेन सुरारी ॥

## मोगके आगेकी ध्वनि काफी॥

जै जै पारबद्ध परधान। जाकूं पावे गुरु के ज्ञान।। ब्रह्म पुरुष को धरो स्वरूप। सो तो कहिये अधिक अनूप।। जे जे ङ और त्रे देव। जे जे दश औतार अभेव।। जे जे वृन्दाबन निज धाम। जे जे गोकुल अरु नँद्रश्राम।। जे जे गोपी जे जे ग्वाल। जे जे सदा विहारीलाल।। जे जे गोपी जे जे ग्वाल। जे जे सदा विहारीलाल।। जे जे राधे कृष्ण मुरार। जे जे न्यास वेद उचार॥ जे जे महा विदेह जनकजी। जे जे श्री शुकदेव दयाल।। इन को नाम जपे जो कोय। प्रेम भक्ति पावत है सोय॥ वरणदास सुख बास लहें। हिर चरणन के पास रहें॥

अथ गुरुदेव का श्रंग राग कल्याण॥

सतगुरु पांची भूत उतारो। जन्म जन्म के लागेहि आये दै मन्तर अब तिन्हें बिडारो॥ काम क्रोध मोह लोभ गर्बने मन बौराय कियो अपभायो। जिनके हाथ परो जिय मेरो घेरा घेरी बहु दुख पायो।।
एकघरी मोहिं छोंड़त नाहीं छहिर चढ़ायके बहुत नवायो।
किप ज्यों घर घर द्वार नचावे उत्तम हिरको नाम छुटायो।।
अबके शरिण गही है तुम्हरी चरणहिंदास अयाने।
किरपा करि यह ज्याधि छुटावा गुरु शुकदेव सयाने।।

## राग घनाश्री॥

## अब मैं सतगुरु शरणे आयो।

विन रसना विन अक्षर बाणी ऐसोहि जाप सुनायो।।
काम क्रोध मद पाप जराये त्रिबिधि ताप नशायो।
नागिनि पांच मुई सँग ममता दृष्टिसूं काल डरायो॥
किरिया कर्म अचार मुलाना ना तीरथ मग धायो।
समझौ सहज बचन सुनि गुरु के भर्म को बोम बगायो॥
ज्यों ज्यों जपूँ गरकहों वामें वह मों माहिं समायो।
जग झूंठो झूंठो तन मेरो यों आपा नहिं पायो॥
वाक्षं जपै जन्म सोइ जीते सोहम् शुद्ध बतायो।
चरणदास शुकदेव दया यों सागर लहर समायो॥

## राग सोरठ ॥

# गुरुदेव इमारे आवो जी।

बहुत दिनों से लगी उमाहो आनंद मंगल लावोजी।।
पलकन पंथ बहारूं तेरो नैनन परि पग धारोजी।
बाट तिहारी निशिदिन देखूं हमरी ओर निहारोजी।।
करों उछाह बहुत मन सेती आंगन चौक पुरावोंजी।
करूं आरती तन मन वारूं बारबार बलिजावोंजी।।
दे परिक्रमा शीश नवाऊं सुनि सुनि वचन अवाऊंजी।
- गुरु शुकदेव चरणहूंदासा दर्शन माहिं समाऊंजी।

राग सोरठ॥

हो श्रॅं खियाँ गुरु दर्शन की प्यासी। इकटक लागी पंथ निहारूं तनस्रं भई उदासी।। राति दिना मोहिं चैन नहीं है चिन्ता अधिक सतावै। तलफतरहूँ कल्पना भारी निश्चल बुधि नहिं आवै।। तन गयो स्क हूक अति लागी हिरदय पावक बाढ़ी। खिनमें लेटी खिनमें बैठी घर अँगना खिन ठाढ़ी॥ भीतर बाहर संग सहेली बात नहीं समझावेँ। चरणदास शुकदेव पियारे नेनन ना दर्शो वें।।

## राग भैरव ॥

गुरु बिन मेरे और न कोय। जग के नाते सब दिये खोय॥
गुरुही मातु पिता अरु वीर। गुरुही सम्पति जीव शरीर॥
गुरुही जाति वरण कुछ गोत। जहां तहां गुरु संगी होत॥
गुरुही तीरथ बरत हमार। दीन्हे और धरम सबडार॥
गुरुही नाम जपों दिन रैन। गुरुको ध्यान परम सुख दैन॥
गुरु के चरण कमलकर वास। और न राखूं कोई आस॥
जो कुछ चाहें गुरुही करें। मावे छाहँ घूप ले धरें॥
आदिपुरुष गुरुही कूं जानूं। गुरुही मुक्तीरूप पिछानूं॥
चरणदास के गुरु शुकदेव। और न दूजा लागे लेव॥

## अथ मक्तिअंग वर्षान राग करखा ॥

राखिये लाज महाराज गोपालजी दीनजन शरण आयो तिहारी। लगो मोहि ध्यान हद चरण ही कमल में कीजिये किरपा सुनिहो बिहारी।। विषय जंजार रस स्वाद घेरो भनो पांचहूं चोर दुख देहिं भारी। नीच बहु दुष्ट बलवान े ठग तकैं निसि चौस हिये घात डारी।। पकरि गज- राज कूं प्राह खैंच्यो तबै टेरदे हेर कीन्ही पुकारी। गरुड़ तजि भाय आये छुटायो तुरत हरि हिये ब्याधि तनु विपति डारी ॥ ध्रुव श्रचल कियो प्रह्षादकूं दर्श दियो दास हनुमानसूं प्रीति भारी । भीलनी अरु कामी अजामील से अधम अति पतित गणिका उबारी ॥ पाण्डुसुतहूँ बचाये जरत अग्निसूं द्रौपदी चीर बाढ़ो अपारी । नामदेव सैन पीपा कबीरा सदन नरसिया दासिमीरा उधारी।। कोटि अनगिन भक्त तारि दिये तनक मैं कहो मेरी सुरति क्यों बिसारी।तो बिना कहां जाऊँ कहीं ठीर ना तेरेहीं द्वार कोहूँ भिखारी ॥ सकल संशय हरण तूही तारणतरण श्याम शुकदेव गिरिधर मुरारी । दास चरणदास को आसरो तुही है आपनो जानलीजै सँमारी ॥१॥ साधी सोई जनश्र जो खेत में मड़रहै भक्ति मैदान में रहै ठाढ़ो। सकल छन्जा तजै महा निरभै गजै पैज नीशान जि आय गाड़ा ॥ भये बहुबीर गम्भीर जे धीर मत सबन को यश कहत ब्रन्थ होई। तिननिषे कछू इकनाम वर्णन करूं सुनौ हो सन्तदे वित्त सोई।। पितासूं रूठि ध्रुव पांचही वर्षको टेक गहि भक्ति के पन्थ धायो । छल भयो ना डिगो टेक पूरी भई जीति मैदान हरि दर्श पायो ॥ हठो प्रह्लाद हरिनाम छाँड़ो नहीं बापने त्रासंदे बहु डिगायो। टेक जब ना टरी राम रक्षाकरी दुष्ट को मारिक जन जितायो।। कबीर दादू धने पहिरि बख्तर बने नामदेव सारिखे बहुत ऋदे। सेन सदना बली भक्त पीपा बड़ो रामकी ओरकूं चले सुधे ॥ मलूक जैदेव गज ग्राह कलँगी धरे शूर रैदास मुख नाहिं मोड़ा। ध्यान बन्दूक में प्रम रञ्जकजमा मीरमाधो चला कुदाय घोड़ा ॥ दासमीरा पिली प्रेम सम्मुख चली छोड़ि दई लाजकुल नाहिं माना ।

श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ ।

और शबरी मंडी तोड़ि ऊँचीगढ़ी दौर करमाचली प्रेम जाना ॥ ३२६ श्रीशुकदेव रणजीत सांवत कियो छड़े कछियुग विषे खम्भ गाड़े। बहुत सेना लिये ललक हूह किये चरणहींदास सँग नाहिं छोड़े ॥

## राग काफी ॥

हे जगके करतार तेरी कहा अस्तुति कीजै। तूही एक अनेक भयो है अपनी इच्छाधार॥ त्ही सिरजे तूही पाले तूही करें संहार। जितदेखूं तित तूही तूहै तेरा रूप अपार ॥ तूही रामनरायण तूही तूही कृष्ण मुरार । साधों की रक्षाके कारण युग युग छे अवतार ॥ तुही आदि अरु मध्य तुही है अन्ततेरा उजियार। दानव देव तोहीसूं प्रगटे तीनलोक विस्तार ॥ जल ,थल में ब्यापक है तूही घटघट बोलनहार। तोबिन श्रीर कौन है ऐसी जासों करों पुकार॥
त्रही चतुर शिरोमणि है प्रमु तृही पतित उधार। चरणदास शुकदेव तुही हैं जीवन प्राणअधार ॥१॥ तव गुण करूं बखान यह मेरी बुद्धि कहां है। चतुर्मुखी ब्रह्मा गुण गावें तिनहुँ न पायो जान ॥ गण गावत शंकर जब हारे करनेलागे ध्यान। गुण अपार कळु पार न पायो सनकादिक कथज्ञान ॥ गण गावत नारदमुनि थाके सहसमुखनसूं शेश। लीला को कछु वार न पारा ना परिमाण न मेश।। शक्ति घनी अनगिनत तुम्हारी बहुतरूप बहुनावँ। जबहिं विचार हियेमें हरुं अचरज हेरि हिरावेँ॥ अति अथाह कञ्ज थाह न पाऊं शोच अचक रहिजावँ । गुरु शुकदेव थके रणजीता मैं कञ्ज कौन कहावँ ॥

## राग पर्ज ॥

रामगुण कोई न जानेहो।
शेश महेश गणेश अरु ब्रह्मा रहे थकानेहो॥
सुरति निरति बुधिगम नहीं सबदेव भुलानेहो।
सनकादिक नारदहू हारे कौन बखानेहो॥
योगी जंगम ऋषि मुनि तपसी सुर ज्ञानेहो।
ध्यान लगावें अन्त न पावें गये हिराने हो॥
पश्चमनुष कहा कहिसकें विषय रस लपटानेहो।
चरणदास शुकदेव दया यह बात पिछाने हो॥

## राग काफी ॥

## रामा रामा जी साइ॥

अलख निरंजन रूपा। तूही एक अनेक स्वरूपा।। तेरी ज्योति सकल जगलाई। तू घटघट रहो समाई।। तूही आदि अनादि कहावै। ब्रह्मादिक पार न पावे॥ अविगत अविनाशी जाना। निरगुण सरगुण पहिंचाना॥ वहु बिधि के भेष बनावै। सिरजे पाले विनशावे॥ अचरज कौतुक विस्तारा। जनकारण ले अवतारा॥ तूही है देवनको देवा। सनकादिक लहें न भेवा॥ चाहै सो करे पलमाहीं। तूही व्यापक है सब ठाहीं॥ तूही ज्ञानी गुणी अपारा। पूरण परमातम प्यारा॥ गुण बहुत कहांलों गाऊं। बिनती करि शीश नवाऊं॥ गुण बहुत कहांलों गाऊं। बिनती करि शीश नवाऊं॥ गुफ बतलाया। चरणदास शरण तेरी आया॥ रामारामाजी टे॰ सुनिलीजे बिनती मेरी। मैं शरण गही है तेरी।।

4

तें बहुते पतित उधारे। भवजळसूं पार उतारे॥ हीं सब को नाम न जानुं। अब कोइ कोइ मक्त नखानुं॥ अँबरीष सुदामा नामा । सो पहुँचाये निजधामा ॥ ध्रुव पांच बरष को बाला। तेहि दर्शन दियो गोपाला॥ प्रह्वाद टेक तुम राखी। यों जानत हैं सब साखी।। शबरी के फल तुम खाये। त्रयलोचन के घर आये॥ पांडवन की करी सहाई। द्रौपदी की लाज वचाई॥ गणिकाहू पार लगाई। करमा की खिचरी खाई।। भीरा तुम्हारे रँग भीनी। नरसी की हुंडी लीनी॥ धन्नाको खेत जमाया। तैं साग विदुर घर पायो।। कबिराके बादल लाये। सब काज किये मनभाये॥ सदना से सेना नाई। तैं बहुत किये मुकताई॥ श्राहसुं गज जाय छुटायो । तैं मोकूं क्यों बिसरायो ॥ सनकादिक ब्रह्मा ध्यावें। तेरा शेश आदि यश गावें॥ तेरा वेद पार नहीं पाया। जिन नेति नेति बतलाया॥ मैं काम क्रोध ने घेरा। ममता की उर उरमेरा॥ मोह लोभ के फन्दे फरिया। तेरानाम बिसरि दुखभरिया। अब तुमहीं करो निवेरा। मोहिं जानि चरणकों चेरा॥ मैं पापी महा सन्तापी। अपराधी बहुत कलापी।। तुमै बाँड़ि कासुपै जाऊं। यह दुंख कौने समझाऊं॥ शुकदेव गुरू में पाया। जिन तेराही नाम बताया। चरणदास आपनो कीजै। मोहिं भक्तिदान बर दीजै॥

राग रामकली ॥

पतित उधारण बिरद तुम्हारो । ्रेजा यह बात सांच है हरिजी तौ तुम हमको पार उतारो ॥ ः बालपने अरु तरुण अनस्था और बुढ़ापे माहीं। हम से भई सभी तुम जानौ तुम से नेकडु छानी नाहीं।। अनिगन पाप किये मनमाने नखिशाख अवगुण धारी। हिरि फिरिके सुनिशरणेआयो अब तुमको है लाज हमारी।। शुभकरमन को मारग छूटो आलस निद्रा घरो। एकहि बात भली बनिआई जग में कहायों तेरो चेरो।। दीनदयाख गुपाल बिश्वंभर श्रीशुकदेव गुसाईं। जैसे और पतित घनतारे चरणदास की गहिये बाहीं।। अर्ज सुनौ जगदीश गुसाईं।

ग्रह नक्षत्र देव विसारे चरण कमल की आयो छाई।।
सत विश्वास यही हिय धारो तोहि न भूलों एक घरी।
इतउत से मन खेंचि लियो है काहू से कछु नाहिं सरी।।
अब चाहो सो करो प्रभु तुमहीं द्वार तुम्हारे सुरति अरी।
भावे नरक स्वर्ग पहुँचावो भावे राखो निकट हरी॥
अपनी चाहरही नहिं कोई जबसूं तुम्हरी आश धरी।
आन भरोसो छोंड़ि दियो है सकल विकल सब बारकरी॥
यह आपा तुमहीं को दीनो मेरी मो मैं कुछ न रही।
आदि पुरुष शुकदेव सुनोजी चरणदास यह टेरि कही॥

## राग विभास ॥

## अबकी करो सहाय हमारी।

दुष्टदलन अरु भक्तबचावन ऐसी साखि तुम्हारी।। जन प्रह्लाद असुर गहि बांध्यों लीन्हो खड़ निकारी। हिरणाकुश हिन दास ज्वारो नरसिंह को तनु धारी।। खेंचि ग्राह गज बोरन लागो राम कहो इकबारी। सुनत पुकार पयादेहि धाये तिजके गरुड़ सवारी ॥ द्रौपदि लाज उतारण कारण लाये सभा मँझारी । दीनानाथ लई सुधि वेगहि वादो चीर अपारी ॥ जिन जिन शरण गहीं संकट में कहा पुरुप कहा नारी । चारो युग हरि करी सहाई रक्षक भये सुरारी ॥ गुरु शुकदेव बतायो तोकों सन्तन की रखवारी । चरणदास थिक द्वारे तेरे गुण पौरुप दिये डारी ॥

## राग घनाश्री॥

अव तुम करो सहाय हमारी।
मन के रोग होय गये दीरघ तन के बड़े विकारी।
तुम सो बैद और को दूसर जाहि दिखाऊं नारी।
सजीवनमूल अमर हो जासों सोहै दया तुम्हारी।।
क्रिया कर्म की औषधि जेती रोग बढ़ावनहारी।
दीजे चूरण ज्ञान मिक को मेटो सकल व्यथारी।।
जन के काज पयादे धावत चरणकमल पर वारी।
मैं भयो दास अधीन तुम्हारो मेरी करो सँभारी।।
जो मोहिंकुटिल कुचील जानिके मेरी सुरति विसारी।
चरणदास शुकदेव तुमारो दुष्ट हँसैंगे भारी।।

हरिजी संकट वेगि निवारो।
जनकं भीर परी है भारी चक्र सुदर्शन धारो॥
कंसनिकंदन रावणगंजन हिरणाकुश गहि मारो।
दुष्टदलन श्ररु भक्तउबारन जन प्रह्वाद उबारो॥
पांचो पाण्डव राख लिये हैं कौरव दल संहारो।
जिन जिन द्वेष कियो सन्तन सों सो सोई हिन डारो॥
निरभय भक्ति करें जन तेरे ऐसो समय बिचारो।

## चरणदास के घट में बैरी तिनको क्यों न बिदारों ॥

राग विभास ॥

राखो जी लाज गरीबृनिवाज ।

तुम बिन हमरे कीन सँवारे सबही बिगरें काज।।
भक्तबळळ हरिनाम कहावो पतिउधारणहार।
करो मनोरथ प्रण जन के शीतळ हिण्ट निहार।।
तुम जहाज में काग तिहारो तुम तिज अन्त न जाऊं।
जो तुम हरिजी मारि निकासो और ठीर निहं पाऊं।।
चरणदास प्रभु शरण तिहारी जानत सब संसार।
मेरी हँसी सो हँसी तिहारी तुमहूँ देखि बिचार।।

राग विलावल ॥

प्रभुजी शरण तिहारी में आयो।

जो कोइ शरण तिहारी नाहीं भर्म-भर्मि हुख पायो।। अगरन के मन देवी देवा मेरे मन तिहा भयो। जबसों सुरित सँभारी जग में और न शीश नवायो।। नरपित' सुरपित' आश तिहारी यह सुनकरि में भायो। तीरथ बरत सकल फल त्यागे चरणकमल चितलायो।। नारदमुनि अरु शिव ब्रह्मादिक तेरोही ध्यान लगायो। आदि अनादि युगादि तेरो यश वेद पुराणन गायो।। अब क्यों न बांह गहो हिर मेरी तुम काहे बिसरायो। चरणदास कहें करता तृहीं गुरु शुक्देव बतायो।।

राग केदारा ॥

अबकी तारिही बलबीर।

चूक मोसों परी भारी कुबुधि के संगसीर ॥

भवसागर की धार तीक्षण महागँधीं नीर । काम कोध मदलोभ भँवर में चित न धरत तहां धीर ॥ मच्छ जहां बलवन्त पांची थाह गहर गँभीर । मोह पवन झकोर दारुण दूर पैलौतीर ॥ नाव तौ मँझधार भरमी हिये वादी पीर । चरणदास कहै कोई नाहिं संगी तुम विना हरिहीर ॥

#### राग सोरठ ॥

अब जगफंद छुटावोजी हूँ तो चरणकमल को चेरो।
परो रहूं दरबार तिहारे संतन माहिं बसेरो।।
बिना कामना करूं चाकरी आठों पहरेनेरो।
मनसब भक्ति किपा करि दीजेमोहिं यही बहुतेरो।।
खानेजाद कदीमी कहियो तुही आसरो मेरो।
झिड़क बिड़ारों तऊ न झांड़ों सेवा सुमिरण तेरो।।
काहू और आन देवन सों रहो नहीं उरझेरो।।
जैसे राखो त्योंही रहहूं कर लीजो सुरझेरो।।
तेरे घर बिन कहूं न मेरो ठौर ठिकानो डेरो।
मोसे पतित दीन को हरिजी तुमहीं करो निबेरो।।
गुरु शुकदेव दयाकरि मोकूं ओर तिहारी फेरो।
चरणदास को शरणें राखो यही इनाम घनेरो।।

#### राग विलावल ॥

तुम साइब करतार हो हम बन्दे तेरे।
रोम रोम गुनहगार हैं बकसो हरि मेरे॥
दशों दुवारे मैल है सब गन्दम गन्धा।
उत्तम तेरो नाम है बिसरे सो अन्धा॥
गुणतजिके अवगुणिकये तुमसबपहिंचानी।

तुम सों कहा ब्रिपाइये हरि घट घट की जानो ॥ रहमकरो रहमान तू यह दास तिहारो। भक्तिपदारथ दीजिये आवागवन निवारो॥ गुरुशुकदेव उबारलो श्रव मेहर करीजै। चरणहिंदास गरीब को श्रपना करलीजै॥

#### राग रामकली ॥

## चारिवरण सों हरिजन ऊंचे।

भये पिबत्तर हिर के सुमिरे तनके उज्ज्वल मनके सुचे।। जोन पतीजे साखि बताऊं शबरी के झूंठे फल खाये। बहुत ऋषीश्वर ह्वांईरहते तिनके घर रष्ट्रपति नहिआये।। भीलनी पाँव दियो सिरता में शुद्धभयो जल सब कोई जाने। मन्दहतो सो निर्मल हूवो अभिमानी नरभये खिसाने॥ बालमीकि यझ प्रणुते बहु बाजो शङ्ख श्वपच जब आयो। बालमीकि यझ प्रण कीन्हो जयजयकार भयो यश गायो॥ जाति वरण कुल सोई नीको जाके होय भक्ति परकास। गुरु शुकदेव कहत हैं तोको हरिजन सेव चरणहीदास॥

## सब जातिनमें हरिजन प्यारे।

रहनी तिनकी कोई न पार्वे तनसों जग में मनसों न्यारे ॥ साखि सुनो अँबरीष भूप की दुर्बासा जहँ आयो ॥ छगो शराप देन राजाको चक्रसुदर्शन जारन धायो ॥ प्रभुजी आये दुर्योधन के वह मनमें गरबायो ॥ नाना बिधिके ब्यंजन त्यागे साग बिद्धर घर रुचिसों पायो ॥ सतसुग त्रेता द्वापर कलिसुग मान सन्त को राखो ॥ भक्तों वश भगवान सदाहीं वेद पुराणन में यों भाखो ॥ बाह्मण क्षत्री वैश्य शुद्ध घर कहीं होय क्यों न बासा । धनिकुछ वह शुकदेव बखाने यह तुम सुनौ चरणहीदासा ॥

#### राग कान्हरा ॥

धनि वे नर हरिदास कहाये।

रामभक्ति हृद्हीकरि पकरी आने भर्म सबही विसराये।।
आठपहर गलतान भजन में प्रेममगन हिय में हुलसाये।
आप तरे तारे औरनको बहुतक पापी पार लगाये।।
प्रभु दर्शन बिन और न आशा धर्मकाम अरुमोक्ष न चाहै।
आठो सिद्धि फिरें सँग लागी नेक न देखें नैन उठाये।।
तिनको ऋषिमुनि जापकरत हैं हरिजन हरिदोल सँगहीगाये।
ऊंची पदवी इन्द्रहुते देवन देखि अधिक ललचाये।।
कहें शुकदेव चरणहीदासा धनि माता ऐसे जन जाये।
जीवत शोभाजग में पाई तन छुटे हरि माहिं समाये।।

#### राग सोरठा ॥

मोको कञ्ज न चिह्ये राम । तुम बिन सबही फीके लागें नाना सुख धन धाम आठ सिद्धिनौनिद्धि आपनी और जननको दीजें । मैं तो चेरो जन्म जन्मको निजकरि श्रपनो कीजे ॥ स्वर्ग फल्लनकी मोाह न आशा ना वेकुंठ न मोक्षहि चाहूँ।

चरणकमळ के राखी पासा

यहउरमाहिंउमाहूं भक्तिनछां हों सुक्तिन मांगों सुनुशुकदेव सुरारी चरणदास की यही टेक है तजों न गैल तुम्हारी ॥

वह पुरुषोत्तम मेरा यार । नेह लगा दूटै नहिं तार ॥ तीरथ जाऊं न बर्त्त करूं । चरणकमल को ध्यान धरूं ॥ प्राण पियारे मेरेहि पासा । बन बन माहिं न फिर्ड उदासा ॥ पढूं न गीता वेद पुरान। एकहि सुमिरों श्रीभगवान॥ औरनको नहिं नाऊं शीश। हरिही हरि हैं निस्वेनीश।। काहूकी नहिं राखूं आस । तृष्णा काटि दही है फाँस ॥ उद्यम करूं न राखूं दाम । सहजिह हैं रहे पूरणकाम ॥ सिद्धि मुक्तिफल चाहों नाहिं। नितहि रहूँ हरि संतन माहिं॥ गुरु शुकदेव यही मोहिं दीन । चरणदास आनँद छवलीन ॥ यों कहैं हरिजी दयानिधान । सन्त हमारे जीवनप्रान ॥ सन्त चलें जहाँ सँगही जावँ। सन्त दियो सो भोजन खावँ॥ सन्त सुलावें जित्रहुँ सोय । सन्त बिना मेरे और न कोय ॥ सन्त हमारे माई बाप। सन्तहि को मनराखूं जाप॥ सन्तको ध्यान धरौँ दिनरैन । सन्त बिना मोहिं परे न चैन ॥ सन्त हमारी देही जान। सन्तहिं की राखूं पहिंचान॥ सन्तकी सकल बलइया लेवें । सन्तक्ः अपनी सर्वस देवें ॥ संतिहिहेत धरूं अवतार । रक्षाकारण करूं न बार ।। सुखदेऊं दुख सब निरवार । चरण दास मेरो परिवार ॥

## राग सोरठ ॥

भक्तजन सो हिर के मनभाने । निष्कामी अरु प्रेम हिये में अनन्य भक्ति चितलाने ॥ आनदेव जो मोती बरषें तो नाहीं पतियाने । प्रमु के चरणकमल के ऊपर भँवरभयो लिपटाने ॥ सिद्धि न चाहै ऋद्धि न मांगे दर्शनको ललचाने । मुक्ति आदि दे चाह न कोई आशा सकल गँवाने ॥ रोमहिं रोम पुलकि सबदेही गोविंदके गुण गाने । गद्गद वाणी कंठ उसासे नैनन नीर दुराने ॥ श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ ।

३३६

परमेश्वर मिलनेकी लहरें इक आवे इक जावे। कहें शुकदेव चरणहीं दासा हरिहू कंठ लगावे॥

#### राग विलावल ॥

## हमारे चरणकमल को ध्यान।

मूरख जगत भर्मता डोले चाहत जल असनान ।।
सब तीरथ वाही सों प्रकटे गंगा आदिक जान ।
जिन सेवन सब पातक नारों नितहोंने कल्यान ॥
साकत गिरही वानेधारी हैं सब ही अज्ञान ।
हरिसो हीरा झंड़िदियों है पूजे कांच पखान ॥
हरि चरणन की महिमा जानें हैं वे सन्त सुजान ।
भौंदू नर मायाके चेरे इनको कहा पहिंचान ॥
चरणदास शुकदेव गुरूने दीन्हों अंजन ज्ञान ।
साँचो प्रीतम सूझ परो है बिसरिगयो सब आन ॥

## राग नट व विलावल सारंग ॥

हमारे रामभिक धनभारी।
राज न डांड़े चोर न चोरे छूटि सके नहिं धारी॥
प्रभु पैसे अरु रामरुपइये मुहर मुहज्बत हरिकी।
हीराज्ञान गुक्तके मोती कहा कमी ह्यां जरकी॥
सोना शील भँडार भरे हैं रूपा रूप अपारा।
ऐसी दोलत सतगुरु दीन्हीं जाका सकल पसारा॥
बांटों बहुत घंटे निहं कबहूं दिन दिन ड्योढ़ी ड्योढ़ी।
चोखा माल द्रव्य अति नीका बट्टा लगे न कोड़ी॥
साह गुरू शुकदेव विराजें चरणदास बन जोटा।
मिलि मिलि रंक भूप हो बैठै कबहुँ न आवे टोटा॥

## शब्दवर्णन ।

## राग नट वा विलावल ॥ जो नर हरि धनसों चितलावै ।

जैसे तैसे टोटा नाहीं लाम सवायापावै॥
मन करि कोठी नाव खजानो भक्तिदुकानलगावै।
पूरा सतग्ररु सांझी करिकै संगति वणिज चलावे॥
हुंडी ध्यान सुरतिले पहुंचे प्रेम नगरके माहीं।
सीधा साहकारा सांचा हेर फेर कञ्ज नाहीं॥
जित सौदागर सबही सुखिया गुरुशुकदेव बसाये।
चरणहिंदास विलमि रहे ह्याई जूनी पन्थ न आये॥

#### राग देवगन्धार ॥

## मनुवाँ राम के व्यौपारी।

अवकै खेप भक्तिको लादी विणिज कियो तै' भारी ॥ पांची चोर सदा मग रोकत इनसों कर छुटकारी । सतगुरु नायक के सँग मिलि चल छूट सके निहं धारी ॥ दो ठग मारग माहिं मिलेंगे एक कनक इक नारी । सावधानहो पेच न खहयो रहियो आप सँभारो ॥ हरिके नगर में जा पहुंचींगे पेही लाभ अपारी । चरणदास तोको समझावै रामन वारंवारी ॥

## राग सोरठ ॥

हिर पावनकी गित न्यारी है। कष्ट तपस्या पढ़न लिखन सूं ढूंढ़त मूढ़ अनारी है।। अड़सठ तीरथ भरमत डोलें देहगई सब हारी है। निरजल बर्ताकिये बहुमाँती आश फलन की धारी है।। तप करने को बन जा बेठे कीन्ही त्वचा उघारी है। पौन अहारी तनहूंगारी दशें नाहिं गुरारी है।। =

विद्या पढ़ि पढ़ि पण्डित हो वह अर्थ करें बहु भारी है। अभिमानी है जन्म गँवायो भयो न प्रेम खिलारी है।। सांचिभक्ति विनहरि नहिंरी भें बहुत गये शिरमारी है। चरणदास शुकदेव श्याम पर तनमनस्रं वलिहारी।।

🗥 🏸 युनु रामभिनत गति न्यारी है। योग यज्ञ सयम अरु पूजा प्रेम सवनपर भारी है।। जाति वरण पर जो हरि जाते तौ गणिका क्यों तारी है। शवरो सरस करी सुरमुनिते हीन कुचील जी नारी है।। दुश्शासन पति खोवन लागो सबही श्रोर निहारी है। होय निराश कृष्ण कहूँ टेरी बाढ़ो चीर ञ्रपारी है ॥ टेढ़ी छौंड़ी कंसरजाकी दीन्हों रूप करारी है। एकसूँ एक अधिक बजनारी कुबजा कीन्ही प्यारी है।। पांची पाण्डवन यज्ञ सजो है सगरी सोंज सँवारी है। बालमीकि विनकाज न होतो वाजो शंख सुरारी है।। साधों की सेवा में राचो भूपिक सुरति विसारी है। सन भक्तके कारण इरिजी वाकी सूरति धारो है।। दासकवीरा जाति जोलाहा बाह्मण मिल कि ख्वारी है। बनिजारा हो बालिद्धरिलाये ताकी करी सँभारी है।। - साखि सुनौ रैदास चमार सो जग में उजियारी है। कनक जनेऊ कादिदिखायो विप्रगये सब हारी है।। अजामील सदना तिरलोचन नामानाम अधारी है। भन्नाजाटकालु अरु कूबा बहुतकिये भवपारी है।। प्रीतिबराबर और न दीखें वेदपुराण विचारी है। चरणदास शुकदेव कहत हैं तावश आप ग्रुशरी है।।

## शब्दवर्णन ।

#### राग गौरी ॥

आवो साधौ हिलमिल हरियशगावें । प्रेमभिक्ति रीतिसमझकरि हितसों रामिरझावें ॥ गोविंदके कौतुक लीला गुण ताको ध्यानलगावें । सेवा सुमिरण वंदन अर्चन नौधासों वितलावें ॥ अवकी औसर भलो वनो है वहुरि दाँव कवपावें । भजन प्रताप तरेभवसागर उरलानन्द बढ़ावें ॥ सतसंगति को साबुन लेकर मलता मैल बहावें । मनको धो निरमलकिर उज्ज्वल मगनरूप है जावें ॥ ताल पखावज झांझ मँजीरा मुरली शङ्ख वजावें । चरणदास शुकदेव दयासूं आवागमन मिटावें ॥

#### राग विलावल ॥

करिले प्रभुसों नेहरा मन मालीयार ।
कहा गर्व जियमें धरे जीवन दिनचार ॥
ज्ञानवेलि गहु टेककी दया क्यारी सवाँर ।
यत सत हदको बीजहिबोबो तासु मँ झार ॥
शील क्षमा के क्एको जल प्रेम अपार ।
नेम डोलभरि खें चिके सींचो बाग विचार ॥
छलकीकरकूं काटके वाँधो धीरज बार ।
समित सुबुद्धि किसानको राखो रखवार ॥
धर्म गुलेल जु प्रोतिकी हित घनुष सुधार ।
मूंठ कपट पक्षीनकूं तासों मार बिड़ार ॥
भक्तिभाव पौधालगै फूले रक्ष फुलवार ॥
हरिरसमाता होयके देखे लालबहार ॥

सतसंगति फलपाइये मिटे कुबुद्धि विकार । जब सबग्ररु पूरा मिले चाखे अमृतसार ॥ समझावे शुकदेवजी चरणदास सँभार । तेरी काया में खिले साँचो गुलजार ॥

#### राग मंगल

सोई सुहागिनि नारि पिया मनभावई। अपने घर को छोड़ि न परघर जावई॥ अपने पियको भेद न काहू दीजिये। तन मन सुरति लगाय कि सेवा कीजिये॥ पतिकी अज्ञा चाल पाल पियको कहो। **लाज लिये कुलवंत यतनहींसुं रही** ॥ धनि धनि हैं जगमाहिं पुरुष बहु हितधरे। सब सेनायक होय जो सर्वरकों करे।। पियको चाहो रूप सिंगार बनाइये। पतिंत्रता कुल दोय में शोभा पाइये॥ नौधा बस्तर पहिरि दया रँगळाळ है। मूषण छक्षणधार बिचित्तर बाल है॥ रङ्गमहल निर्दोष ह्वाँ झिलमिल नूर है। निर्गुण सेज बिछाय सभी करि दूरभै॥ मन्दिर दीपक बाल बिना बाती घीव की। सुवर चतुर गुणराशि लाड़िली पीवकी॥ कहैं गुरू शुकदेव यों बालम मोहिये। चरणदास लें सीख जो प्रेम समोइये॥

राग मंगल 🕟

परमसुखी सोइ साधु जो आपा ना थएँ। मन के रोग मिटाय नाम निर्गुण जपै।। परनिन्दा परनारि द्रव्य नाहीं हरै। जिन चालन हरि दृरि बीच अन्तर परे।। चण नहिं विसरे राम ताहि निकटै तके। हरिचर्चा बिन और वाद नाहीं बकै।। **भूठ कपट छल भगल ये सकल निवारिये।** यत सत शील सँतोष क्षमा हियधारिये॥ काम कोध मद लोभ बिड़ारन कीजिये। मोह ममता अभिमान अकस तजदीजिये॥ सब जीवन निवैर त्यागि बैरागले। तव निरमे हैं सन्त मांति काहू न में ॥ काग करम सब छोंड़ि होय हंसागती। तृष्णा आश जलाय सोई साघू मती॥ जगसुं रहैं उदास भोग चित ना धरे। जब रीझै करतार दास अपनो करै।। कहै गुरू शुकदेव जो ऐसा हूजिये। चरणहिंदास विचार प्रेममें भीजिये॥

राग विलावल ॥

राधेकृष्ण राधेकृष्ण राधेकृष्ण गावरे।

या देही को कहा भरोसो पल पल बिन छिन छीजत आवरे।।
कहा अभिमान करें मायाको यह भोखासा जान बावरे।
मानुषजन्म भागि सों पायो बहुरि न ऐसो कबहुँ दावरे।।
भवसागर जो उतरों चांहै सतसंगति की चढ़ले नावरे।
ज्ञानबली गहिपार मुक्ति हों निश्चय तत्त्व पदारथ पावरे।।

सतयुग में सतही सत कहते त्रेता तप करते तनतावरे। द्वापर पूजा राजमानसी कलियुगकीर्त्तन हरिहि रिझावरे॥ तातेसब तजिहरिही हरिभजिनिशिदिन चरणकमल चितलावरे। चरणदास शुकदेव चितावें श्याम मिलनको यही उपावरे॥

जगमें दो तारणको नीका।
एक तो ध्यान गुरूका कीजै दूजे नाम धनीका।।
कोटि भांतिकरि निश्चय कीयो संशयरहा न कोई।
शास्त्र वेद पुराण टटोले जिनमें निकसा सोई।।
इनहीं के पीछे सब जानो योग यज्ञ तप दाना।
नौविधि नौधा नेम प्रेम सब भक्ति माव अरु ज्ञाना।।
और सबै मत ऐसे मानो अन्न विना भुस जैसे।
कूटत कूटत बहुतै कटा भूखगई नहिं तैसे।।
थोथा धर्म वही पहिंचोनौ जामें ये दो नाहीं।
चरणदास शुकदेव कहत हैं समुिक देखि मनमाहीं।।

#### राग आसावरी ॥

साधी भक्तिनका करिलीजे। दिन दिन काया छीजे।।
मकरतजे तो मथुरा मनमें कपट तजे तो कासी।
और तीर्थ सबही जगन्हाया नाहिं छुटी यम फांसी।।
भाल तले तिरवेणी राजें बिरलो जन कोइ न्हावे।
सुगुरा होयसो नित डिट परशे निगुरा जान न पावे।।
काया मन्दिर में हिर कि हिये वेद पुराण बतावें।
इत उत भूले लोग फिरत हैं धोलेको शिरनावें।।
यंतरटोना मुड़ हलावन ताकूं सांच न मानो।
तिजके सार असार गह्यो है तापर भयो सयानो।।

चरणदास शुकदेव कहत हैं निजकरि मूल गहीजे। पारब्रह्म जिन सृष्टि उपाई तास्रोरी चितदीजे।।

## राग विलावल ॥

नमो नमो श्रीरामजी देवनके देवा।. शिव नारद सनकादि छौं कोइ छहै न भेवा॥ एजी निरगुणसों सरगुण भये कौतुक विस्तारे। साधुन की रक्षा करी दानव दल मारे॥ दसरथसुत भूले कहें कोई जानत नाहीं। इकशत अंड दिखाइया अपने मुख माहीं॥ गौराने परचो लियो सियभेष बनायो। देखे रूप श्चनन्तही जब मन बौरायो॥ आदि निरंजन एक तू दूजा नहिं कोई। शुकदेव कहीं चरणदासकों नित सुमिरी सोई॥ नमो नमो गोविन्दजी हूं दास तिहारी। चौरासी दुख सब हरो आवागमन निवारो ॥ कर्मनको प्रेरो फिर्लं नहिं पायो नेरो। अबके ऐसी कोजिये दीजे चरणबसेरो॥ पतितज्धारण तुम सुने वेदन में गाये। अजामील गणिका तरे ले पार लगाये॥ एजी गुरु शुकदेव बताइया गही तुम्हारी आसा। आन धर्मको छोड़िके भयो चरणहिंदासा॥

## राग जैजैवन्ती ॥

आदितौ सनातन सोई अज अविनाशी है साई ॥ जाको नहिंवारपार निर्गुणको तत्त्वसार तासों भयो जग सब आप निर्वासी है। अद्वै निराकार जानी सतिचदानन्द मानी पुरुष को रूपधरि माया परकासी है।। नेति नेति वेद कहें अस्तुति माहीं रहें भेद कछु नाहीं छहें थकथक जासी है। योग ध्यान आवै नाहीं ज्ञानसों न गहोजाई भक्तों के हिये माहि सदा जो विलासी है।। सन्तों हेत्र देह धरे आयके सहायकरे पृथ्वी को दु:ख हरे घटघटवासी है। एहो चरणदास जन वासों क्यों न छावो मन शुकदेव छपाघन खोळिदइ गांसी है।।

सावरो सलोनोप्यारो मेरे मनभायो है माई ॥ कहा कहूं शोभा वाकी तीन लोक माया जाकी शेषहू की रसना थाकी पारहू न पायो है। निरगुण निराकार कोऊ कहा जानें सार सन्तों की सहायकाजे देह धरि आयो है।। त्रजहू में कौतुक कीन्हे सन्तन को सुखदीन्हे सुरली बजाय गाय रीझिके रिक्तायो है। योगी जाको ध्यान लावें त्रह्या अरु वेदगावें ताको तो यशोदा माता गोदमें खिलायो है।। चरणदास सखीपर शुकदेव कुपाकीन्ही बांकोसो विहारी एक पलमें दिखायो है।।

बघाई राग मलार ॥

बधाई सबही ब्रज सोहाई।

मुदितभये वसुदेव देवकी मनमें अति अधिकाई।।

पहुँचे जाय महिर घरमाहीं काहू मेद न जानो।

यशुमित रानी बालक जन्म्यो सबने योंकर मानो।।

घर घर मंगलचार भये हैं बन्दरवार बँधाई।

चतन बस्तर पिहिरि पिहिरि के नारि सबै घिरिआई।।

किर कौतृहल मिलि मिलि गावत करें नलाह घनेरा।

याचक भीर बहुत भइ द्वारे बजत दमामे भेरा।।

जिसलायक देखा सो दीन्हा करी शुश्रुषा भारी। इक आवत इक जात बिदाहो देत अशीश महारी॥ धनिगोकुल धनिंपौरि भवनधिन आये हैं जगदीशा। शिव ब्रह्मादिक ध्यान धरत हैं लख ईशनको ईशा॥ दुष्टदलन सन्तन सुखकाजें लीन्ह्यों है औतारा। चरणदास शुकदेव कहत हैं जगपित सिरजनहारा॥

# नन्द्धर कौतुक करन नवीने।

जो जो वचन किये थे आगे सो आ पूरण कीने।।
भक्तबळल करतार गुसाईं धरिआये औतारा।
रक्षाकारण साधु ऋषिनकी सृमि उतारण भारा।।
जब जब भार बढ़त पृथ्वीपर तब तब होत सहाई।
मर्यादा पुरुषोत्तम येही बिगरी सबे बनाई॥
निरग्रणसों सरगुण वपुधारे कष्ट निवारण काजै।
योगेश्वर जेहि ध्यान लगावैं नामलिये अघ भाजै॥
भाग बढ़े यशुमित रानी के दर्शन दीन्हें आई।
चरणदास शुकदेव कहत हैं सुर मुनि करी बधाई॥

# जगतपति देखि महरघर आये।

बाल चरित्र ही दिखलावन आनँद अधिक बधाये।।
तप कीन्हों थो नन्द यशोदा पिछले जन्म अधाई।
वरमांगो थो हम सुत होके खेलो भवन मँझाई॥
वचन न मोड़ा आय विराजे भक्तोंवश सुखदाई।
जो जो चाहो सो सुखदीयो हूथे कुँवर कन्हाई॥
संग लियो सामीप मुक्तिको ब्रज में अवन कियो है।
सख उपजायो नर नारिनको दर्शन आय दियो है॥

जव जव प्रकटे चारौ युगमें सत किछ द्वापर त्रेता । चरणदास शुकदेव कहत हैं सन्तनही के हेता ॥

सक्तिरी आज गोकुल भाग बड़ाई।
दर्शन दे वसुदेव देवकी नँदघर प्रकटे आई॥
भादोंमास वदी बुध आठों ग्रह नक्षत्तर नीके।
यगुप्रति रानी गोद सिरानी भये मनोरथ जीके॥
भयो उछाह स्वरग के माहीं देव सभी हर्षाये।
अपने अपने वैठि विमानन पुष्प अधिक वर्षाये॥
यह धरती परफुल्ल भई है फूलउठा वन सारा।
कालिन्दी को वड़ो उमाहो करिहें लाल विहारा॥
किरपासागर होय उजागर मर्यादा वँधवांधन।
चरणदास गुकदेव कहत हैं कारण अपने साधन॥

सखीरी सुन देख अभी में आई।
यगुमित रानी वालक जायो यह तो हिं आनि सुनाई।।
नायनि डोलें हँसि हँसि वोलें घर घर कहत बधाई।
अयो उछाह सकल गोकुल में वातमई मनमाई।।
सुन सुन आपस में मुसकाने देन वधाई लागे।
भूषण वस्तर लगे सवाँरन नरनारी रसपागे।।
वनसों रहे गये नँदद्वारे ग्वाल सभी हरपाये।
बड़ो पौरि के आगे याचक गावनहीं को आये।।
में घर जाऊ वनकर आऊं तुमहूं देह शिंगारो।
साथ चलेंगी जाय।मेलेंगी होइहै कौतुक मारो।।
शुक्रदेवा का मुँह देखेंगी किरहैं अधिक हुलासा।
ऐसे कहि वह भवन सिधारी भने चरणहीदासा।।

## शब्दवर्णन ।

#### राग हिंडोलनो ॥

ज्ञूळत हरिजन सन्तमिक हिंडोळने।
ररा ममा हद्खंभ रोंपे प्रेम डोरी लाय।
टेक पटरी बैठि सजनी अतिज्ञनन्द वदाय॥
ध्यानके जहाँ मेघ बरसें होय उमँग हुळास।
धुर्मुखी जहाँ समझ भीजें पूरण हरिके दास॥
बुद्धि विवेक विचारि गांवें सखी सहेळी साथ।
अगमलीला रटें सजनी जहां ब्रह्मविळास॥
परमगुरु श्रीजनक झूलें झूलें गुरु धुकदेव।
चरणदासी सखी सदा झूलें कोइ न पांवे भेव॥

## राग हेली ॥

## और न मेरे कोय हेली।

प्राणिवारे लालजी।। रोम रोमरोम वेई रमेरी अरी हेली त्ना मन न्यापक सोय।। जित देखों तित लालकोरी अरी हेली दूजा नाहीं और ।। आदि अन्त हैं लालजी सर्वमयी सबठोर ॥ देश काल सबलालहें री अरी हेली अर्धऊरध है लाल। दिने बायें लालजी दशोंदिशा में लाल।। सोवतही में लालहें री अरी हेली जाग्रतहीमें लाल। माहिं खुषोपित लालजी तुरियाही में लाल।। ज्ञान ध्यान सब लाल हैं री अरी हेली लालही गुरु शुकदेव चरणदासी है लालकी बिरला जाने मेव।।

जो होने हो हरिदास हेली एते कुलतारे वही ॥ फल न मुक्तिचाहै नहींरी अरी हेली भक्ति करें निर्वास ॥ बोस चार कुल ददा केरी अरी हेली बीस नाना के जान । सोल्ह कुल समुरारके द्वादश मुता बखान ॥ बहनी के ग्यारह तरेरी अरी हेली दश भूवा के पार । मोसी के कुल आठही बेद कहत हैं चार ॥ अष्टादश यों कहें री अरी हेली कहें साधु श्ररु सन्त । चरणदास शुकदेव भी कहें कमलाको कन्त ॥

मंश्रुत सबही छुटेरी अरी हेली सौन नक्षत्रनाल ॥ जन्तर मन्तर सबछुटेरी अरी हेली छुटे वीर मशान । मूठ डीठ अब ना लंगे नहीं घात को बान ॥ शनैश्चरबल अब ना चलेरी अरी हेली नहीं राहु अरु केतु । मंगल बृहस्पति ना दहें नहीं भोग उनदेतु ॥ ज्योति बालपर सो नहींरी अरी हेली मानूं न देवी देव । सतग्रुरु मोहि बताइया सांचो झूठो भेव ॥ अठसठ तीरथ ना फिरूंरी अरी हेली पूजूं न पाथर नीर । श्रीशुकदेव छुटा-इया जन्म मरणकी पीर ॥ निश्चलहो हिर की मईरी अरी हेली सुमिरूं निर्मलनावाँ । अनन्य भक्ति हृद्धं गही मारग आन न जावाँ ॥ गोविन्द तिज औरन भजेरी अरी हेली ताके मुहड़े छार । चरणदास यों कहत हैं राम उतारे पार ॥

# अथ सुमिरण का श्रंग ॥

राग काफी ॥

कहा कि तो हिं पुकारूं करतार हमारे।
नाम अनन्त अन्त निहं जाको बहुगुण रूप तिहारे॥
अजरे अमरे अविगतं अविनाशी अलखे निरंजनं स्वामी।
पुरुष-पुरातनं पुरुषोतमं प्रभुँ पुरण-अन्तरेयामी॥
कृष्णे कन्हेयां विष्णुं नरायणे ज्योतीरूपं विधातां ।
अपरम्पारे मुकुंदे मुरारी दीनबंधे न्नजनाथां ॥
यादवंपति जगदीशें चतुर्भुजें निर्भयं सर्वप्रकाशीं।
पारवहाँ प्राणनको दातां सबठां घटघटबाशीं॥
निरविकारं परमेश्वरं गिरिधरं माधवं गोविंद प्यारां।

कर्मर्लंनेन केशव " मधुसूदर्न सबमें सबसे न्यारा"।। हषीकेशं मुरलीधंरं मोहनं ॐ अखिलें अयोनीं। भगवंतं वाखुदेवं भगवानां ज्ञानीं ध्यानीं मोनीं।। दीनानाथैं गोपालें हरीं हरें गरुड़ध्वजें धनश्यामां । भक्तिवछर्ठं अरु देविकनन्दर्नं करता सब विधिकामा ।। आदिप्रधार्नः माधुरीमूरतिः धरणीर्धरं बळवीराः । नन्दनँदन अरु यशुदानन्दनं सुन्दर श्याम शरीरा ॥ परशुरार्मं नरसिंहं विश्वंभरं अच्लं अखण्डं अरू पी। ईशँ अगोचर<sup>"</sup> श्रोर जगतगुरुँ परमानँदँ बहुरू<sup>"</sup>पी ॥ करुणामयं कल्याणं अनन्तां दयासिंधं बनवां री। धारण शंखचर्कं रुक्मिणिपंति आनँदकर्नं विहाँरी॥ परमदयार्खः मनोहरं नरहंरि कृपांनिद्धि फलदातां। कंसनिकन्दर्ने रावणगंजर्ने जगर्पंति छद्मीनाथा ।। जगन्नार्थं अरु बद्रीनाथां निरगुणं सरगुणं धारी। दां मोदर रष्टवरें सीतापति रामां छंजविहां री॥ दुष्टदलने सन्तनको रचके सकल सृष्टिको "साई। दु:खहरण के कौतुक अनिगन शेष पार नहिं पाई ॥ सौ अरु श्राठ नामकी माला जो नर मुखों उचारै। अपने कुलकी सारी पीढी एकअरुसी को तार ॥ गुरु शुकदेव मंत्र निज दीन्हो रामनाम ततसारा। चरणदास निश्चय सों जपकरि उतरो भवजलपारा॥

राग केंदारा ॥

हरिको सुमिरि संकट हरन । कोटि कष्टनिवारि डारें जगत पोषण भरन ॥ भक्ति पूरण देखि निश्चल अनन्य बाधों परन । 🗥 अग्नि में प्रहाद राखो दियो नाहीं जरन ।।
गिरिशिखरसों डारिदीन्हो छगो करुणाकरण।
दीन जानि संभार छीन्हो कियो ठाढ़ो घरन ।।
खम्भ वांधो खङ्ग काढ़ो दुष्ट छागो अरन ।
अब बता तेरो राम कितहै गही वाकी शरन ।।
दीठ हो प्रहाद माष्यो डारि शंका डरन ।
मोमें तोमें खड़ खम्मे मध्य नारी नरन ।।
खम्भ फटकर भये परगट धरो नरसिंह वरन ।
असुर मारो जन उनारो पुहुप वरषे सुरन ।।
मोहिं गुरु शुकदेव कहिया सेव सोई चरन ।
चरणदास उपासना दृढ़ होय तारण तरन ।।

#### राग अलहिया ॥

सुमिरु मन राम नाम ततसार।

जिन जिन सुमिरों सो सो उत्तरे भवसागर सों पार ॥
वेद पुराण श्रोर षटमाहीं तारण को यहि योग ॥
जीप पांची प्रेत निवारे अरु इन्द्रिन के भोग ॥
साधन संयम प्रजा अर्चन और करें तपदान ॥
नाम समान न फल काहु में किर देखी पहिंचान ॥
जो जप करें धरें हिरदें में आज्ञा सकल बिड़ार ॥
तीन लोक में धनि धनि होवें शोभा अगम अपार ॥
सब धर्मन परधान नाम है सब इष्टन शिरमौर ॥
निरचय पकड़रहों याही को सकल विकल तिज दौर ॥
तामें ज्ञान भरोही दीखें पावें ब्रह्म विचार ॥
गुरु शुकदेव दियो हद मोकृं चरणहिं दास सँभार ॥

# शब्दवर्णन ।

## राग विलावल ॥

अब तू सुमिरण कर मन मेरे।
अगले पिछले अब के कीये पाप कटें सब तेरे॥
यम के दंड दहन पावककी चौरासीं दुख प्रेरे।
मर्म कर्म सवही किटजैहें जगत् ब्याध उरमेरे॥
पैहै शक्ति सुक्ति गति आनँद अमरहिलोक बसेरो।
जन्में मरें न योनि आवै या जग करें न फेरो॥
सुमिरण साधनमाहिं शिरोमणिजो सुमिरण करि जाने।
काम क्रोध मद पाप जरावे हिर तिन और न माने॥
रारु शुकदेव दियो है सुमिरण बिन जिह्वा करिलीजे।
चरणदास कहें घेरि घेरिकरअर्धवर्ध मन दीजे।

#### राग केदारा ॥

अरे मन करो ऐसो जाप।
कट संकट कोटि तेरे मिट सगरे पाप।।
चेत चेतन खोज करले देख आपा आप।
कागसों जब इंस होने नामके परताप।।
ध्यान आतम सुरति राखी छुट त्रैगुण ताप।
सुरतिमाला सुमिरि हिरदे बाँड सकल संताप॥
परा भक्ति अगाध अद्भुत निमल अरु निष्काम।
चरणदास शुकदेन कहिया बसें निजपुर धाम॥

## राग भैरों ॥

राम राम राम राम राम राम गावो । मनके रोग सकल बिसरावो ॥ नाम प्रताप शिला जलतारी । श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ । सोई नाम जपौ नरनारी॥ नाम छेत प्रह्वाद उनारो। परगट है हिरणाकुश मारो ॥ पतित अजामिल सबजगजानै । नामलेत चढ़ि गयो विमानें ॥ सुवा पढ़ावत गणिका तारी। नामळेत निजधाम सिधारी ॥ सोई नाम नारद्युनि गायो । वेदव्यास सुख प्रकट जनायो ॥ हरिके नाम को करो विचारा। सतसंगतिमिछि उतरौ पारा ॥ शिवब्रह्मादिक नाम उपासी । आठसिद्धिनवनाम किदासी।। शुकदेव गुरुने नाम बतायो। चरणदासहरिसों चितलायो।।

## राग बिलावल ॥

रामनाम चारों वेदको कहियत है। टीको । पाप ताप दुख इंद्रक्टं मेटनक्टं नीको ॥ एजी जेहि सुमिरे रक्षाकरी पहलाद उबारो । निर्श्य सों सर्ग्य भयो जानत जग सारो ॥ एजी जप तप संयम योगमें सबहुन परभारी । नामलिये सबही तरें बालक नर नारी ॥ एजी जो हिरदे हदकरगहै हरिदर्शन पाने । चौरासी बन्धन कटें आवागमन नशाने ॥ एजी गुरु शुकदेव दयाकरी हरिनाम बतायों।

चरणदास आधीनके निश्चय मनआयो।। सांचा सुमिरण कीजिये जामें मीन न मेख । ज्यों श्रागे साधुन कियो वाणी में देख।। एजी टेक गहौ दृदमिक की नौधा हिय धारि। सन्तन की सेवा करो कुलकानि निवारि॥ एजी जासों प्रेमा ऊपजै जब हरि दरशाय। आगे पीछेही फिरै प्रभु छोंड़ि न जाय।। एजी चारि मुक्ति वोंदी भवैसिद्धि चरणनमाहिं। तीरथ सव आशा करें अघ देख नसाहिं॥ एजी कहैं गुरू शुकदेवजी चरणदास गुलाम। ऐसी धारन धारिये रहिये निष्काम॥ ऐसा सुमिरण कीजिये सुनिहो मनमेरे। रसना राम उचारिये कर माला फेरे॥ एजी निन्दा अकस नराखियेकाहू दुखनहिंदीजै। सन्तन सूं सनग्रुख रहो गुरसेवा लीजे।। एजी भूखे भोजन दीजिये प्यासे नीर वियावी। सवसे नीचा है चलो अभिमान नशावो ॥ एजी सतसङ्गति में मिलिरहौगुरुमतस्ं रहिये। आन धर्म नहिं चालिये यमदण्ड न सहिये ॥ एजी तामसक्ं विषज्यों तजो शुकदेव बतावै। चरणदास हरि हरि जपे मुकता है जावे ॥ थोथे सुमिरण कहा सरे।

मनकेरोग शोक नहिं खोये हिंसा हुवे श्रकसंजरे ॥ एजी नारी सुतसूं मोह कियोहै नेक न हरिके प्रेमअरे ।

१ टहलुई २ गुस्सा ॥

कुल नाते परिवार सँभारे साधनकी नहिं टहल करे।। राजी माला तिलक सुधारि सवाँरे राखत छलवल मकर घने। अन्तर और निरन्तर और सिंह गजमुखं रहत बने।। राजी ऐसी भिक्त मुक्ति नहिं पावे करम लगें। अरु नरक परे। यमके दण्ड दहन पावककी जनम मरण योनाहिं टरे॥ राजी लक्षण प्रेम सहित जप कीजें भीतर वाहर उघरनचे। चरणदास शुकदेव कहत हैं हरीरीकें जब व्याधि वचे॥

### मालाफेरी कहाभयो

अन्तर के मनको नहिं फेरा पाप करत सब जन्मगयो।।
पर निन्दा परनारि न भूलो खोटकपटकी छोरनयो।
काम कोध मद लोभ न खोये हैं रह्यो मूरख मोहभयो।।
दुनियां सांचसमझघर कीन्हो धन जोरनको परनलयो।
दया धर्म दोउ मारग छोड़े मँगतन को नहिं दानदयो।।
गुरुसों झूंठ भगल साधन सों हरिको नाहिं नेहजयो।
चरणदास गुकदेव कहत हैं कैसे कहिये मुकतहयो।।

#### राग हेली।।

श्रीर उपासन कोय हेली टेक हमारे नामकी।
श्रान शरण जाऊं नहींरीअरी हेली होनी होयसो होय॥
योग यज्ञ तप नामहींरी श्ररी हेली नाम नक्षत्तर बार।
सकल शिरोमणि नाम है तन मन डारूं वार॥
श्रिठ सठ तीरथ नामहींरी अरी हेली नाम हमारे नेम।
नामहीं सूं राची रहूँ नाम हमारे प्रेम॥
वरत हमारे नामहारी अरी हेली इष्ट हमारे नाम।
श्रिव धर्म फल नाम ही नाम मुक्ति को धाम॥

पढ़न लिखन सब नाम हैरी अरी हेली नाम श्रह सब देव। जो कुछ है सो नामहीं नाम हमरो मेव।। राम नाम शुकदेव दियोरी अरीहेली सों राखो मनमाहिं। चरणदास के नामहीं इह सम तुल कक्क नाहिं।।

अथ सगु ण उपासना अंग राग शन्दों के दोहा ॥

धन सतगुरु शुकदेवजी, मेरी करी सहाय। निज वृन्दावन धामको, लीला दई दिखाय॥ अवकञ्जकीतुक रासको, वरणतहै चरणदास। लाल लाड़िली कृपा सों, पाव निज व्रजवास॥

राग रासविद्यागरा॥

नृत्य करत छविसों वनवारी।

टेरिलई सबही बज वनिता मुरली मधुर वजाय विहारी।।

मुनत अवण धुनिहोय प्रेमवशिविकलभहँ मुन्दर मुकुमारी।

गृहके काज लाज तिज पियकी उठि धाई तन मुरति विसारी।।

श्रायेगावन छहों रागमिलि पांच पांच इक इककी नारी।

आठ आठ इक इकके वेटा मुरतवन्त सक्षप महारी।।

ताल बीण मुरचंग मँजीरा तनन तनन तँ मुरत गित न्यारी।

ताधीना धीना ताधीना बजत पखावज बुंधुरू झनन मनन झनकारी।। इक इक गोपियनके संग इक इक मुन्दर भेष धरो

गिरधारी। ऐसोरच्यो रासको मण्डल मध्यराधिका कृष्ण मुरारी।। गावत गीत बढ़ाय परस्पर मान करत पियसों पिय प्यारी। लेत मनाय लाड़िलो प्यारो हँसि हँसि विहरत दै तारी।। ततथेई ततथेई थेइ थेइ ततथेई उरप तुरप सांगीत उचारी। नटवररूप करो मनमोहन शेपथको वरणत शोभारी।।

भये चिकत मुरमुनि ऋपि किन्नर बाढ़ी रैन शरद उजियारी।

## २३५६ श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ । चरणदास शुकदेव श्यामकी श्रद्भुत लीलांपे बलिहारी ॥ रास राग भैरों ॥

देख सखी रास रच्यो सांवरे विहारी। ब्रह्मा शिव इन्द्र शेश नारद से थिकत भये ऐसो किव कीन करें वरणन उप-मारी।। सोहै सिर मुकुट और कुण्डल छिव तिलक भाल किंकिण किट पीताम्बर नूपुर अनकारी। बहुत नारि सुघर सखी राधाजू चन्द्रमुखी लिलतादिक सहंचरी शृङ्गार सों सवाँरी।। कोऊ तँब्रा कोड मुरचंग कोऊ बजावे गित मुदंग कोऊ ताल देत कोऊ स्वर उठान भारी। बंसी में करत गान बाँकीसी मधुरतान श्यामा जब करत मान अयामलें मनारी।। कबहूं करजोर दोऊ नाचतहें नविकशोर कबहूँ हिर नृत्यकरत कबहूं पियप्यारी। ता ता ता ता ता ता शेई थेई थेई हैं रही वाढ़ी निशि शरददेखि हिरकी नृतकारी।। गौवन तृण छाँड़ि दियो बद्धरन पय नाहिं पियो मुरली धुनि सुनतमोहे मुनि जन व्रत भारी शुकदेवजी गुरुकों चरणदास बहु प्रनाम करें रास को विलास दियो परगट दरशारी।।

रास राग बिहागरा ॥

## रास में निरत करत बनवारी।

सुदित मनोहर रंग बढ़ावत सँग वृषभान ढुळारी।।
मोरसुकुट छवि शीश विराजत नाक बुळाक सुढारी।
कर सुरळी कटि काछिन काछे अळके वृंधुरवारी।।
राधाजू के शीश चिन्द्रका नीळाम्बर जरतारी।
गावैं सखी श्यामश्यामा सँग नखशिख रूप उजारी।।
ताधिनां ताधिनां धीनां बजत पखावज ताळ बीण गति न्यारी।

- ठनन ठनन ठन नूपुरकी धुनि भनन झनन झनकारी ॥ थेइ थेइ थेइ थेइ नचत दोऊ मिलि विहँसि विहँसि मुसकारी। चरणदास शुकदेव दयासूं पायो दरश मुरारी॥

रास रामकली वा भैरों ॥

नृत्यत गोपाललाल तत्ततता थेई।

नखशिख शृंगार किये राधा गल बाँह दियें सिखयनसंग नाचत स्वर ताल तान देई ॥ तननन तंब्रर गिड धिध-कध् मुदंग ताल झम झम झें झांझ वजतबीन बाँमुरी । झन-नन भनकार होत पायल ठनकार राग गावत कल्याण और नट धनासिरी ॥ कबहूँ लें कान्हरा अलाप कभूं सोरठ को परज अरु विहागरों केदारा आसावरी । कबहूं के बिभास मालसिरी ललित रामकली भरहूँ विलावल धिन धुपंद को चावरी ॥ सुन्दर बहु भेष धरें रासको विलासकरें मुनिजन मनहरें बढ़ो आनँद उंह ठाई । अद्भुत छिब कहा कहूं किरपा गुकदेव चहूं चरणदास होय रहूं चरणकमल माहीं ॥

रास राग पंचम ॥

सखी दोऊ रसिक शीतम पिय प्यारी । मिलि खेलत हैं रास छवि कहिन जाई ।

एककी एक सों सरस शोभा बनीं निरख सम सुरमुनी रहे लुभाई ॥ कोल कर बनिलें सुधरस्वर तालदें गावत संगीत रीभत रिझाई । शुंकना शुंगना धुधक धूधूकृत बजत मिरदंग गति अति सुहाई ॥ तार मुरुचंग स्वरसप्तसों मुरलिका मधुर धुनि चतुर शारंग वजाई । नचत दोन भावसों अधिक बहुचाव सों तृत्तथेई थेई थेईलगाई ॥ कबहूं पियण्यारी जूमान करें लालसों कबहूं भुजगहि पियाले मनाई । धरत सुन्दर डगन नजत नृपुर पगन हँसत दों छसत दिये गरेनाहीं ॥ बढ़ी निश्च शर्दकी कीन वर्णनकरें शेशह सहसमुख रहे थकाई। कहें चरणदास शुकदेव किरपा करी ध्यान के माहिं छीछा दिखाई ॥ दो॰ बसरी बेरन बांसुरी, तूही त्रजके माहिं। छगीरहत पियमुख जुतू, पछित्रन छांड़त नाहिं॥ जब तू बाजत तानसूं, ए बंशी बड़माग। कसक उठत जियरा जरें, तनमन छागत आग॥ हमरो पिय तें वशकियों, करत अधर रसपान। कहा टोना कियों जु तें, बर पाये अगवान॥ ब्रह्मा भूलों वेदधुनि, शंकर छोड़ो ध्यान। चरणदास कहें सुनिबांसुरी, इन्द्र तज्यो अमिमान॥ छेछ बबीछो छाड़िछों, रंग रँगीछो छाछ। चरणदास के मन बसों, बंशीधर गोपाछ॥

#### राग काफी।।

मोहन प्यारे की बंशी बाजैरी। हमक्ट्रं जरावत विरह अग्निसों जब अधरनपे राजैरी।। छालन मुख लागीरहै निशिदिन नेकन नाहिं न लाजैरी। तनक बाँस की बनी बसुरिया गर्बभरी अति गाजैरी॥ तैं वश कियो शुकदेव हमारो सुनत कलेजो दाझैरी। चरणदास कहें अब कहा कीजै तुही भई सिरताजैरी॥

वंशीवारे सों वेहरा कीन्होरी। काहूको कञ्ज कहो न मानूं यह तनमन वहि दीन्होरी॥ भर्मत भर्मत बहुते हारी भटक भटक जग बीनोरी। आन देवसों काज न मेरो सांचो प्रीतम चीन्होरी॥ शोभाको सागर गुणको आगर कुँवरिकशोर नवीनोरी। नवल लाड़िलो मोहन सोहन सोई वर वरलीन्होरी॥ प्रभुको छांड़ भजूं औरनको तो कहियो चुधिहीनोरी। चरणदासको है सुखदायी श्यामसुंदर रँगभीनोरी॥

वा मुरिलयाने हेली मेरे प्राणहरे। जब वाजत पियके मुख लागी सुनि धुनि तनकी सुधि बिसरे।। ऐसो जप तप कहा कियो है मोहन सोहनलाल बरे। जाके रसवस भये श्यामजी ताबिन पलिबन कल न परे॥ तीनलोक विच धूम मचाई सुर मुनि ऋपि के ध्यानटरे। चरणदास शुकदेव दयासों मनवांछित सब काजसरे॥

वा मुरिलयाके बोल मेरे हिये कसकै।।

वाजत. मान ग्रमान गरवले किर राखो हरिकों वसके ॥ वाँकी तान वान ज्यों लागत चुभत कलेजे में धसके ॥ नेक न होत पिया सों न्यारी अधरन के रसके चसके ॥ कहाकरूं कुछ यतन न दीखें कोई उपाय न होयसके । चरणदास शुकदेव पियारे कवहुँतो वोलेंगे हँसके ॥

वंशीवारे तू साडी गली आ जावो । तेंडे कारण भई वावरी टुक मुख छवि दिखला जावो ॥ व्याकुल प्राण धरत नहिं धीरज तनकी तपत सिरा जावो । चरणदास तलफत दर्शन विन शुकदेव दुःख मिटा जावो ॥

राग परज ॥

तुम्हारे रूप लोभानी हो। जाति बरन कुल खोयके भइ प्रेम दिवानी हो॥ खान पान सब सुधि गई और अकत्रक बानी हो। तुम्हरे चरण कमल मन मेरो रहो लिपटानी हो॥ सुन्दर सूरति सोहनी मेरे नैन समानी हो ि तुम बिन चैन नहीं दिन राती सुनि पिय जानी हो।। दरश दिखावो साँवरे जब हिये सिरानी हो। नातर वह गति हैं है हमरी मीन ज्यों पानी हो।। सुख देवो दुख सब हरो काहे बिसरानी हो। चरणदासि यह सखी तिहारी मिल्जा बानी हो।।

#### राग विद्यागरा ॥

सुधि बुधि सब गई खोयरी में इरक दिवानी। तरफतहूं दिन रैन सखीरी जैसे जल बिन मीननी ॥ बिन देखे मोहिं कल न परत है देखत आंखं सिरानी। सुधि आये हिय में दव लागे नैनन वर्षत पानी ॥ जैसे चकोर रटत चन्दा को जैसे पपीहा स्वाती। ऐसे हम तरफत पिय दर्शन विरह व्यथा इहिमांती ॥ जबते मीत विद्योहा हूवा तबते कछु न सुहानी। अंग अंग अकुळात सखीरी रोम रोम मुरझानी।। बिन मनमोहन भवन अंधेरो भरि भरि आवै छाती। चरणदास शुकदेव मिळावो नैन भये मोहिं घाती ॥ भईहूं प्रेममें चूरहो मोहिं दरशन दीजे। हूं तो दासि तिहारी मोहन बेगि खबरिआ लीजै।। ज्ञान ध्यान और सुमिरन तेरो तो चरणन चित राखुं। तेरोहि नाम जप्नं दिन राती तो बिन श्रीर न भाख्रं॥ तन व्याकुल जियं संघोहि आवत परी प्रीति गरू फांसी । तुमतो निद्धर कठोर महा पिय तुमको आवे हांसी ॥ विरह अग्नि नख शिख सुं लागी मन में कल्पना भारी। गिरोहि परत तन सँभरत नाहीं रहत भवन में डारी ॥ कै विष खाय तजों यह काया के तुम्हरे सँग रहसूं।

चरणदास शुकदेव विद्योहा तेरी सूं नहिं सहस्रं॥ राग कान्हड़ा॥

तुम बिन अति ज्याकुल भह्याँ।

मोहूं कों दर्श दिखावरे मोहन प्यारे।
चितवन नैन हँसन दसनन की अटक रही हिय मह्यां॥
वह लटकन मटकन चटकन पट मोरमुकुट की छवि छह्यां।
अधर मधुर मुरली सुर गावत टेरि बुलावत गह्यां॥
हाहा खाऊं शीश नवाऊं और परूं तोरे पह्यां।
वारीहूं वारी मुख ऊपर दोल कर लेहुँ बलइयां॥
अब तो धीर रहो नहिं रंचक हो शुकदेव गुसहयां।
चरणदासी भह प्रेम बावरी आनि गहां क्यों न बहियां।

राग पर्ज ॥

तुम बिन कैसे जीऊं प्यारे नँदलाल।
भूख प्यास कञ्च लागत नाहीं तन की सुधि न सँभाल।।
कल न परत कल कल अकुलानों खिन छिन छिन बेहाल।
विरह व्यथा को रोग बढ़ो है पीर महा बिकराल।।
कहा री करूं कित जाऊंरी सजनी को मेटे जंजाल।
लटक चलन बाँकी चितवन की चुभत कलेजे भाल।।
भइ ऐसे यह देह दूबरी सूझ परो नस जाल।
तरफत हूं हिय में दव लागी नैना बरत मशाल॥
चरणदासी यह सखी तिहारी हो शुकदेव दयाल।
आय कृपा करि दर्शन दीजे कीजे वेगि निहाल।।

राग विलावल ॥

लागीरी मोंहनसों डोरी। आनि कानि कुलकी तजि दीन्ही कोऊ कैसी बात कहोरी॥ श्रीस्वामीवरणदासजीकात्रन्य ।

३६२ श्याम सलोने के रँगराती मगन भई कोइ परी ठगोरी। निरखत छवि तनकी सुधि विसरी प्रेम प्रीति रसमें भइ वोरी ॥ ऐसो रूप उजारो प्यारो शोभा वर्णत शेष थकोरी। तीनि लोक ब्रह्माण्ड सकल सब जाकी मायासों दरशोरी॥ कान कुण्डल गलमाल बिराजै शीश मुकुट माथे तिलक फंवोरी । नखशिख भूषण कर लिये लकुटी कांधे सोहै पीत पिछोरी ॥ कल न परत निशि दिन बिन देखे रोम रोम मेरे नही रमोरी। कान्ह सुजान सदा सुखदायी चरणदास के हिये बसोरी।।`

#### राग झँझोटी ॥

आया मैंडा मोहन मदनगोपाल । मानौ रङ्क अष्टसिधि पाईं निरखत भई निहाल।। बिखिल जांदियां अँगन समांदियां मोहिं दरशदियोलाल । कोटि भाज छिव मुखपर वारूं बदा सोहै भाल ॥ अद्भंत रूप अनूप सांवरो सुन्दर नैन विशाल। घूँघरवारी अलकें भलकें चिकने लंवे बाल।। चितवत तीषी भौंह मरोरतं कर लिये वेणु रसाल । गावत तान आनि बांकी सों चलत अनोखी चाल ॥ श्रीशुकदेव दया के सागर नटनागर नँदलाल। चरणदास को किरपा करिकै रीझ दई उरमाल ॥

राग काफी ॥

· छटकरी चालपे में वारी वारी जांदियां। रैन दिना सानुं ध्यान 'तुसाडो मन वच के हूँदी बांदिया।। कुण्डल कान सुकुट शिर सोहै शोभा अधिक सुहाँदियां। अंलबेली छिव वाँके नेना निरखत नैन लुभाँ दियां। जब बाजी प्यारे तेंडी बंशी खान पान बिसरा दियां।
भूलगई घर काज साज सब लाज छोड़ उठआदियां।।
चरणदासी हम भईं तिहारी फूली अंगन समादियां।
राखि शरण शुकदेव पियारे चरणकमल लिपटादियां।।

कोई समझावोरी मोहनळाळकुं।

ग्वालवाल सवही सँग लेकर सूने घर घँसिआवै। याकी घाली मोरी आली माखन रहन न पावै॥ लेकर मदुकी चटदे झटके गटके माखन सारो। चटपट चाटपोंछ घरि पटके नट ज्यों सटके प्यारो॥ जबहीं जाँव गगरिया भरने ठाढ़ो रहे बिहारी। आगे आकर कांकर मारे भीजे मोरी सारी॥ जो अपने घर बठिरहूं तो अँगना घूम मचावै। जो कबहूंके सोऊं सजनी स्वपने में दर्श दिखावै॥ मेरे पीछे लांगो आली जित जाऊं तित डोले। कहाँ लिंग कहूँ दीठता वाकी बात अटपटी बोले॥ बांको छेल महांअलवेलों प्रकट्यों है ब्रज माहीं। चरणदास शुकदेव पियारो सदा रही या ठाहीं॥

कोइ आनि मिलावोरी श्याम सुजान को।
नन्ददुलारो मोहन सोहन अजब अनोस्रो छैला।
मदनगुपाल मुकुन्द मुरारी मेरो जीवनपानरी।।
नैनन नींद न आवै सजनी कल न परै दिन रैना।
व्याकुल भई फिरतहूं बोरी भूली खान अरु पानरी।।
जोकोल हित है है मेरों आली लालनकी सुधिलावै।
दर्श दिखाय हरै सब बाधा मोको दे जीदानरी।।
छिन छिन जिन गति और होत है लगो बिरहको बानरी।

चरणदास की पीर मिटावैं सुन्दर सुखके निधानरी ॥

#### राग सोरठ ॥

हमारे घर आयेहो सुन्दर श्याम । तनकी तपन मिटी देखतही नैनन भयो अराम ॥ आँगन लिपाऊं चौक पुराऊं फूल विछाऊं धाम । आनँद मंगलचार गवाऊं हुये पूरणकाम ॥ अव जागे सिख भाग हमारे मन पायी विश्राम । चरणदास शुकदेव पियाकुं हितसों करूं प्रणाम ॥

सो श्रब घर पाया हो मोहनप्यारा।
छखो श्रवानक अज श्रविनाशी उघरिगये हगतारा।
झूमरहो मेरे आंगन में टरत नहीं कहुं टारा॥
रोम रोम हिय माहीं देखो होत नहीं छिन न्यारा।
भयो श्रवरज चरणदासन पहये खोज कियो बहुबारा॥

वह घरी कौनसी छागे मोरे नैना। छोटी उमर भोछापन भारी जानूं एक न बैना॥ जब लागे तब कछ्न जानी अबछागे दुख दैना॥ चरणदास शुकदेवकुँ देखे तब पावे सुख चैना॥

#### राग मलार ।।

सो बिथा मोरी जानत हो अ कि नाहीं। नखिशख पानक निरह लगाई बिछुरन दुख मनमाहीं।। दिननहिं चैन नींदनहिं निशिक्टं निश्चल धिनहिंमेरी। कास्तं कहं कोल हितु न हमारो लग्नल हिरहिर तेरी।। तन भयो श्लीन दीनभये नेना अजहं सुधि नहिं,पाई। छतियां धरकत कर्क हिये में प्रीति महा दुखदाई।। जल बिनमीन पियाबिन बिरहिनि इन धीरज कहुकैसी। पक्षी जरे दवलगी वन में मेरी गति भई ऐसी ॥ तरफतहूं जिय निकसत नाहीं तनमेंअति अकुलाई । चरणदास शुकदेव बिनायों दर्शन द्यौ सुखदाई ॥

> राग सोरठ ॥ हमारे नैना दर्श । पयासाहो ।

तनगयो सूखि हाय हियबाढ़ी जीवतहूँ वहि आसाहो।। बिद्धरन थारो मरण हमारो मुखमें चलैन गासा हो। नींद न आवे रेनि बिहावे तारे गिनत अकासाहो।। भये कठोर दर्श नहिं जानो तुमक् नेकन सांसाहो। हमरीगति दिनदिन औरही बिरह बियोग उदासाहो।। शुकदेव पियारे मत रहु न्यारे आनि करो उर बासाहो। रणजीता अपनोकरिजानो निजकरि चरणनदासाहो।।

ऊधोजी कहां रहे भगवान ।

हम जानी काहूने मोहे मोहन चतुर सुजान।।
तबस्ं नैनन नींद न आवे धीरज धरत न प्रान।
उमिंग उमिंग हियरों हुलसत है वह सुन्दर मुसुकान।।
योग कथा तुम काहि सुनावां हमकुं नाहीं ज्ञान।
प्रेम प्रीति की रीति अनोखी काप होत बखान॥
ऐसो हितू न कोऊ देखो जाय सुनावे कान।
वाढ़ी व्यथा बिरहकी तन में सुधिलो कृपानिधान॥
आवो दर्श दिखावो ध्यारे देहु हमें जी दान।
चरणदास शुकदेव श्याम बिन तजोंखान अरु पान॥

राग सार्रग ।।

कथो क्या जानै हमरे जीवकी। चातक बूंद चकोर चन्दकुं ऐसे हमकूं पीवकी॥ नेह कमान बिछुरके खैंची मारि गये हरि तीरकी। भाल वियोग हिये बिच खटकें सुधिन लई या पीर की।। चरणदाससिख निशिदिन तलफेंज्यों मछली बिन नीरकी। कहें कुछ और करें कुछ और आखिर जात अहीर की।।

#### रेखता ॥

फ़्रज्जन्द नन्दजी का दिल बीच भावदाँ। बरपायँ खूब नूपुर सुन्दर सुहावदाँ ॥ वह सांवला सलोना महबूब यार मन। श्राहिस्ता लटक चाल मटक मेरे श्रॉवर्दी ॥ टीका संदलका खैंचिकै माथे पे अदासों। बरसर बिराजे अफसरे हीरे जरावदाँ ।। कुण्डल झलकते हैं दर हर दो गोश में। आवाज बांसुरीकी शीरी बजावदाँ ॥ नीमा जरी का गलमें किट काछनी बनी। पीरे दुपट्टेवाला बीड़े चबावदाँ॥ करता है नृत्य नादर बुँबुरू कि मनकसों। तत्तत्ततातथेई थेई गति लगावदाँ॥ नैनों की आन तानिकै अवरू कमानसूं। पलकों के प्रेम तीर कलेजे चुभावदाँ ॥ घायल किया है मेरे ताईं उसके इश्क़ने। शुकदेव चरणदास के जियमें समावदाँ॥

#### राग हिंडोला ॥

हिंडोला झूलत नन्दकुमार । जोड़ी युगलकिशोर विराजे नान्ही परत फुहार ॥ कंचन खंभ जटित हीरनसों नग लागे तामाहिं। पदुली अधिक अनूपम सोहै डोरी सुरंग सुहाहिं॥ चहुंओर वदरा घेरिञ्राये उमङ् घुमङ् घहराहीं। गरजत मेघ पवन झकझोरत दामिनि दमक दुराहीं ॥ गावत गीत मलार सहेली मिल मिल दे दें तार। मोंटा देत विशाखा लिलता आनँद बढ़ो अपार ॥ बोलत मोर पपीहा कोयल दाद्वर हंस चकोर। हरी भूमि ऋतु भई सुहाई भौर करत अतिशोर ॥ भीजत रंगरंगीले प्यारे शोभा कही न जाय। चरणदास शुकदेव श्यामकी दोउ कर खेत बलाय।। झूलत कोइ कोइ संत लगन हिंडोलने। पौन उमाह उछाह धरती शोच सावन मास । ळाजके जहाँ उड़त **बग**ळे मोर हैं जगहास ॥ हरप शोक दोउ खंभ रोपे सुरत डोरी छाय। विरह पटरी वैठि सजनी **उमंग आवे जाय**॥ सकल विकल तहाँ देत झोंके विपति गावनहार। सखी बहुतक रंगराती रँगी पांची नार॥ नैन बादल उमगि वरसैं - दामिनी दमकात। बुद्धिको ठहराव नाहीं नेह की नहि जात-॥ शुकदेव कहें कोइ बली झूलै शीश देत अकोर। चरणदासा भये बौरे जित वरण कुळ छोर ॥

#### हेली ॥

मो विरहिन की बात हेली विरहिनि होय सोह जानि है। मेंन विद्योहा जानतीरी अरीहेली विरहें कीन्हो घात ॥ या तनकूं विरहा लगोरी अरीहेली ज्यों धुनलागो काठ। निशि दिन खाये जात है देखूं हरि की बाट ।। हिरदे में पावक जलेरी अरीहेली ताप नैनाभये लाल । आंस्रू पर आंस्रू गिरैं यही हमारो हाल ।। प्रियतमिन कलनापरेरी अरीहेली कलकल सबअकुलाहिं। डिगीपर्ल सत ना रहो कब पिय पकरें बाहिं।। गुरु शुकदेव दया करेंरी अरीहेली मोहिं मिलावें लाल। चरणदास हुख सब भजें सदारहूं पति नाल।।

तरसें मेरे नैन हेळी रामिछन कब होयगो।
पिय दर्शनिबन क्यों जिऊंरी अरीहेळी कैसे पाऊं चैन॥
तीर्थ वर्त बहुते कियेरी अरीहेळी चितदे सुने पुरान।
बाट निहारतही रहूं छांड़ दई छुळकान॥
छगी उमाहेही रहूँरी अरीहेळी सुधि नहिं छीनी आय।
यह योबन योंही चळो चाळो जन्म सिराय॥
बिरहादळ साजेरहेरी अरीहेळी छिन छिन में दुखदेह।
मन ळाळन के वश परो भई भाखसी देह॥
गुरु शुकदेव छुपा करोजी अरीहेबी दीजें बिरह छुटाय।
चरणदास पियसूं मिलें शरण तुम्हारी धाय॥

तिनक्रं कञ्चन सोहाय हेळी प्रीतिलगी घनश्यामसूं। जो सुखहे संसारकेरी अरीहेळी सो सब दिये बहाय ॥ अवनतजोअरुधनतजोरीअरीहेळीतजीकुळनकीरीत । मान बड़ाई सब तजी रहा एक हरि मीत ॥ भूखप्यासनिद्रातजीरीअरीहेळीतजिदियोवादिववाद। राग दोष दोऊ तजे तजो पाँच को स्वाद॥ बहुत ढरे सकुची रहेरी अरीहेळी कहेन काहू बात। लगी रहे हिर ध्यान में ऐसे रैनि बिहात॥

श्रीशुकदेव भले कहीरी श्ररीहेळी बारम्बार सँभार । चरणदासहो स्याम की वही निबाहनहार॥ मोमन कञ्ज न सुहाय हेळी प्रीतिलगी प्यारेलाल सूं। हँसिहँसिकै टोना कियोरी अरीहेली दैगयो मुरली गहाय ॥ जबहीं सूं चेटक लगोरी अरीहेली ढूंढूं कुंजनमाहिं। बौरीहो दौरी फिरूं वह छवि दीखे नाहिं॥ मोहिं,मिलावे सांवरोरी अरोहेली ताके बलि बलि जावेँ। जन्म जन्म दासी रहूं कबहुं न छोड़ों पावें।। है कोइ पूरी रामकीरी अरीहेली मोहिं बतावे ठौर। जहाँ बिराजे श्यामजी वह बड़भागी पौर ॥ चरणदास घायल भईरी अरीहेली मोहन मारो बान। श्रीशुकदेव दिखाइये मेरो जीवन प्रान ॥ वह इवि करूं बखान हेळी जा छावसों नैनाळगे। हितू देखि तोसूं कहूँरी अरीहेली और न पावैं जान ॥ मोर मुकुट माथे दियेरी अरिहेली कुण्डल सरवन माहिं। अलकें बल खाई रहें योगी देखि लुभाहिं।। भौंहन मि बेंदा दिपेरी अरीहेली सुन्दर नैन विशाल। मोतीनासा सोहनो अरु बैजन्ती माल।। नीमोअङ्ग पीरो खुभोरी अरीहेली घूम घुमारो फेर । लाल खराऊं पावँ में मोमन राखत घेर ॥ पहुंचन में पहुंची कड़ेरी अरीहेली अँगुरिन मुँदरीछाप। . अधरनपे मुरली धरे गावत रीझत चरणदास तिनकी भईरी अरीहेली तनमन डारोवार। गुरु शुकदेव सराहिया बुरो कहै परिवार।। वंशीवट की छाहिं हेळी लाल लाड़िली मैं लखे। दोउ खड़े गावै' हँसैं'री अरीहेली अरु हारे गलवाहिं।।
मीर मुकुट माथे दिपेरी अरी हेली सुन्दर नैन विशाल।
पीताग्बर पट सोहनो कर मुरली उरमाल।।
वाके विराजें' चन्द्रिकारी अरीहेली लीलवसन जरतार।
नखशिख भूषण सोहने अरु फूलनके हार।।
गुरु शुकदेव बताइयारी अरीहेली जबहम लिये पिछान।
चरणदासी तिनकी भई लगोरहे वहि ध्यान।।

अथ सन्त भूरका अंग ॥

दो॰ सन्त समान न श्र्रिमा, कहें रणजीत विचार। टेक गहें सम्मुख चलें, बांधि प्रेम हथियार॥

राग सोरठ ॥

सन्त समान नहीं कोई शूरा।
मोह सहित सब सेना मारी ऐसो साँवत पूरा।
समा कि ढाल गही कर अपने बांधे सत तरवारा।
कर्म भर्म के दलको पेले पल पल वारंवारा॥
सुरत को तीर हृदय को तरकस ध्यान कमान बनावे।
प्रेमहाथ सुं खें चनलागे चोट निशाने लावे॥
सतपुरुषों के हियरे बेधे किह किह बितयां तिरछी॥
सतपुरुषों वाव चौगुनो उनके सुन सुन अनहदतूरा।
अगम पंथसों पग न हिगावे होयजाय चकचूरा॥
मन हुलास आसधर पीकी सुन्न खेत में धावें।
चरणदास शुकदेव कहतहें अमर लोक पद पावें।।

राग सोरठ वा आसावरी ॥ साधू - पैज गहै सोइ शूरा । काके मुख पर नूर है जब बाजै मारू तूरा ॥ कठँगी अरु गजगाह वनावै इसका परन दुहेला ॥ सांवत मेष बनाय चलत है यह निहं सहज सहेला ॥ या बानेको नेम यही है पगधिर फिरि न उठावै । जो कछुहोय सो आगेहि आगे आगेहीं को धावै ॥ रणमें पैठि मङ्गझङ् खेलै सम्मुख शस्तर खावै । खेत न छोड़े हाई जूझे तबहीं शोभा पावे ॥ गुरु शुकदेव दियोहै हेला ऐसा होय सो आवै । चरणदास बाना संतन का तोले शीश चढ़ावै ॥

## साधौ टेक हमारी ऐसी।

कोटि जतन करि छूटै नाहीं कोड करी अब कैसी ॥
यह पग धरो संभाळ अचळ हो बोल चुके सोइ बोळी ।
गुरु मारगमें लेन न दीन्हो अब इत उत नहिं डोली ॥
जैसे शूर सती अरु दाता पकरी टेक न टारें ।
तन करि धनकरि गुख नहिं मोईं धम्मन अपनो हारें ॥
पावक जारो जळ में वोरो द्रक द्रक करिडारो ।
साध संगति हरि भगतिन छाँडूं जीवन प्राण हमारो ॥
पैज न हारूं दाग न लागे नेक न उत्रे लाजा ।
चरणदास शुकदेव दयासूं सबविधि गुधरे काजा ॥

#### राग सारंग ॥

हमारे राम नामकी टेक टारी ना टरें। लाखकरों कोइ कोटि करोजी काहूतें कुछ ना सरें।। ज्यों कामीकूं तिरिया प्यारी ज्यों लोभी को दाम। अलमदार कूं अमल पियारों ऐसे हमकूं राम।। दुष्ट छुटावें गहि गहिकै पकरों हारिलकी लकड़ी: भई। अब कैसे करि छूटै मोसों रोम रोम तन मन मई।। ज्यों प्रहलाद पैज हद कीन्ही हरणाकुश से बहुअरे। उबरोसंत असुर गहिमारों परगटहों हरि आखरे।। गुरु शुकदेव सहाय करि है अब पग पाछे क्यों परे। चरणहिदास वचन नहिं मोड़े शूरसती मूथे टरे।।

साधों टेकगई जाको सबगयो ।
लाजगई अरु काजगये सब वचन धर्म कछ ना रह्यो ॥
जगमें हांस फांस हियमाहीं कायरपन यों दिहगयो ।
अब पिछताये होत कहा है वह पानपतेरो बहिगयो ॥
पैज तजी मुखकारो हूवो धिक धिक जीवन तासको ।
बोझगयो ओछेकी संगति यह प्रताप कुबासको ॥
चरणदास शुकदेव कहै यों टेक न देवो शिर देवो ।
बार बार नर देहन पहये अपयश जगमें क्यों लेवो ॥

राग सोरठ ॥ साधी भेष वही जामें टेक है ।

टेक नहीं तो कहा भरोसो टेक विना नरतेकहै। देक विना कैसी सतवंती टेक विना नहिं सूरमां। टेक विना दाता भी नाहीं टेक विना योगी बूबना।। टेक विना नहिं भक्ता हरिको टेक विना नहिं सिद्धिहै। टेक विना सब भर्मत डोलें टेक विना नहिं ऋदिहै।। साधु संत अरु वेद कहत हैं टेक पकरि चढु धाम कूं। चरणदास शुकदेव बतावें टेक मिलावें राम कूं।।

साधौ जो पकरी सो पकरी। अब तौटेक गही सुमिरणकी ज्यों हारिल की लकरी॥ ज्यों शुरा ने शस्तर लीन्हो ज्यों बनिये ने तखरी ह ज्यों सतवंती लियो सिंधौरा तार गह्यों ज्यों मकरी ॥ ज्यों कामी कुं तिरिया प्यारी ज्यों किरियणकूं दमरी ॥ ऐसे इमकूं राम पियारे ज्यों बालककूं ममरी ॥ ज्यों दीपककूं तेल पियारो ज्यों पावककूं समरी ॥ ज्यों मछलीकूं नीर पियारो बिह्यरे देखे यमरी ॥ साधौ के संग हरिग्रुण गाऊं ताते जीवन हमरी ॥ चरणदास शुकदेव हदायो और छुटी सब गमरी ॥

अरे ले गुरुके बचन चितथररे।
छिन छिन तेरी आय घटत है बेगि सँमारो घररे॥
शील क्षमायत दृढ़करि राखो गरब गुमान निवारो।
पांचौइन्द्री वशकरि अपने मन गनीम को मारो॥
काया कोटि छुहारि गुक्तिस्रं सतसिंहासन धरिये।
तापर बैठि अमर पदवी ले राज अमेपुर करिये॥
सबपर अमल चले जब तेरो तो सम और न कोई।
सेवक साहिब लोहा कश्चन बूंद समुन्दर होई॥
विन्न कलेश आपदा नाशै निर्मल आनँद पावे।
चरणदास शुकदेव दयासूं रहिन गहिन समुझावे॥

जब गुरुशन्द नगारे बाजें।
पांच पचीसों बड़े मवासी सुनिकें ढंका भाजें॥
हृद दस्तकले ज्ञान सजावल जाय नगर के माहीं।
हृिर के धाम भजन करि मांगे चित्त चौधरी पाहीं॥
कानोगोय लोभ के खोटे छलबल पाहीं झूठे।
काम किसानरु मोह मुकहम सबै बांधिकरि लुटे॥
तृष्णा आमिल मदको मातो पकरि गांवसूं काढ़ें।
मन राजाको निश्रल झण्डा भेमगीतिहित गाड़ें।

सुनुधि दिवान शीलको वकसी यतको हाकिम भारी।
धर्म कर्म सन्तोष सिपाही जाके अज्ञाकारी।।
सांच करिन्दा पटवारी धीरज नेम बिचारे।
दया क्षमा अरु वड़ी दीनता पूरी जमा सँमारे।।
मगन होय चौकस कण करिके सुमित मेवड़ी मांपे।
दर्शन द्रव्य ध्यानको पूरण वांटापावे आपे।।
श्रीशुकदेव अमल करिगाहो सूवस देश वसावे।
चरणदास हूं तिनको नायव तत परवाना पावे।।

जोनर इकछत भूप कहावै ।

सतिसंहासन ऊपर बैठे यतही चँवर हुरावै ॥
दया धर्म दोड फीज महाले भिक्त निशान चलावै ।
पुण्य नगारा नौबित बाजे हुर्जन सकल हलावे ॥
पाप जलाय करे चौगाना हिंसा कुबुधि नशावे ॥
मोह मुकदम काढ़ि मुल्क्सों लावे राग बसावे ॥
साधन नायब जित तित भेजे दे दे संयम साथा ।
राम दुहाई सिगरे फेरे कोइ न उठावे माथा ॥
निर्भय राजकरे निश्चल है गुरु शुकदेव सुनावे ॥
चरणदास निश्चयकिर जानो बिरलाजन कोइपावे ॥

#### राग कल्याण ॥

वह राजा सो यह विधि जाने । काया नगर जीतिवो ठाने ॥ काम क्रोध दोउ वल के परे । मोह लोम अति सांवत ग्रूरे ॥ वल अपनो अभिमान दिखावे । इनको मारि राहगढ़ धावे ॥ पांची थाने देह उठाई । जब गढ़में कृदे मनलाई ॥ ज्ञान खद्ग लें इन्द मचावे । कपट कुटिलता रहन न पावे ॥ ज्ञान खद्ग हुर्जनहनि सब डारे । रहते सहते सकल विडारे ॥

मन सों ब्रह्म होय गित सोई। छक्षण जीव रहे निहं कोई॥ अचछ सिंहासन जब तू पावै। मुक्तिखवासी चँवर हुरावे॥ आठौसिद्धि जहां कर जोरें। सौहीं ताके मुख निहं मोरें॥ निश्चल राज अमछ करें पूरा। बाजै नौबत अनहद तूरा॥ तीन तीन अरु कोटि अठासी। वै सब तेरी करें खवासी॥ गुरु शुकदेव भेद दियो नीको। चरणदास मस्तक कियो टीको॥ रणजीता यह रहनी पावै। योथी करनी कथनि वहावै॥

#### अथ योग का अंग ॥

#### राग करखा ॥

साधौ गुरु दया योग इह विधि कमायो।

मूलको शोधि संकोच करि शिक्षनी खेंचि आपान उलटो चलायो।। बन्ध पर बन्ध जब बन्ध तीनों लगें पवन भइ थिकत नम गर्जिज आयो। द्वादशा पलिट किर सुरित दो दल धरी दशों परकार अनहद बजायो॥ रोंक जब नवन को द्वार दशवें चढ़ो सून्य के तख़्त आनँद बढ़ायो। सहस दल कमल को रूप अद्भुत महा अमीरस उमँग आ किर लगायो॥ तेज अतिपुत्र परलोक जहँ जगमगे कोटि छिन मानु परकाश लायो। उनमनी और चित हेत किर बिसरहो देखि निज रूप मनुवां मिलायो॥ काल अरु ज्वाल जग व्याधि सब मिटि गई जीवसों ब्रह्मगति वेगि पायो। चरणदास रणजीत शुक्क देव की दयासों अभयपद परिश अविगत समायो॥ साधो पिण्ड ब्रह्माण्ड की शैल गुरु गमकरी परिसया युक्तिसों अल्ख्याई। सहजही सहज पंग धरा जब अगम को दुशीपरकार कागड़ी सहजही सहज पंग धरा जब अगम को दुशीपरकार भेद कुंजी लगाई। पहल के महलपर जाय आसनिकया दूसरें महलकी खबरि पाई॥ तीसरे महलपर सुरति जा बसिरहीं महल नौथे दुही अमीगाई। पांचवें महल को साध कोइ पाइँहें महल छठवां दिया गुरु बताई॥ सातवें महलपर कोटि सूरज दिये आठवें महल अविगति गोसाई। रूप अद्भुत तहां देखि अचरज जहां देखिया दरश सब बिपति जाई॥ शुकदेवकी सहासों धारण गहासो आपने पीवके भवन आई। चरणदास आपा दिया प्रेम प्याला पिया शीश सदके किया प्रजि पाई॥

## साधो परसिया देश जहँ भेश नाहीं।

घाट तिसलखि जहां बाट सृष्टों नहीं सुरतिके चांदने सन्त जाई।। चन्द षोड़शदिपे गंग उत्तटीबहें सुषमना सेज पर लम्ब दमके। तासुके ऊपरे अमी का ताल है मिलमिली ज्योति परकाश समके।। चारि योजन परे शून्य अस्थान है तेज अति पुंज परलोक राजे। द्वार पश्चिम धँसे मेरही दण्डहो उलटिकर आय छाजे विराजे।। नूर जगमग करे खेल आ गांध है वेदकतेब नहिंपार पावें। गुरुमुखी जायहें अमरपद पाय हैं शीश का लोभतिज पन्थधानें।। तीनसुन्न छेदि रण-जीत चौथे बसे जन्म अरु मरण फिरि नाहिं होई। चरणदास करि बास शुकदेन बकसीस सों पूज बेगमपुरी अमरसोई।।

## राग सोरठ ॥

ऐसा देश दिवानारे लोगो जाय सो माताहोय। विन मदिरा मतवारे झूमें जन्म मरण दुख खोय॥ कोटि चन्द सूरज उजियारो रिवशशि पहुंचत नाहीं। विना सीप मोती अनमोलक बहुदामिनि दमकाहीं॥ बिन ऋतु फूले फूल रहत हैं असृत फुछ रस पागी।
पनन गनन बिन पनन बहतहै बिन बादर झरिछागो।।
अनहद शब्द भँवर गुंजारें शंख पखावज वाजें।
ताल घंट मुरछी घनघोरा भेरि दमामें गाजें।।
सिद्धगर्जना अतिही भारी घुंछरू गति झनकारें।
रम्भा नृत्यकरें बिन पगसों बिन पायछ ठनकारें।।
गुरु शुकदेवकरें जब किरपा ऐसो नगर दिखावें।
चरणदास वा पग के परसे आवागमन नशावें।।

राग सारंग व विलावल व सोरठ ॥

साधो अजब नगर अधिकाई।
ओघट घाट वाट जहाँ बांकी उस मारग हम जाई।।
अवण विना बहु वाणी सुनिये बिन जिह्वा स्वर गावें।
बिना नैन जहां अचरज दीखें विना अंग लपटावें।।
विना नासिका बास पुष्पकी विना पावँ गिरि चढ़िया।
विना हाथ जहँ मिलो धायकै बिन पाधा जहँ पढ़िया।।
ऐसा घर बड़भागी पाया पहिरि गुरूका बाना।
निश्चल हैके आशा मारी मिटिगा आवनजाना।।
गुरू शुकदेव करी जब किरपा अनभय बुद्धि प्रकासी।
चौश्रे पद में आनंद भारी चरणदास जहाँ वासी।।

#### राग सोरठ ॥

सो गुरु बिन वह घर कौन दिखावै। जिहि घर अग्नि जलै जलमाहीं यह अचरज दरशावै॥ कामधेनु जहाँ ठाढ़ी सोहैं नैन हाथ बिन दुहना। घाये दूधा थोड़ा देवै मुखे दे पे दूना॥ पीवैं जन जगदीश पियारे गुरुगम चहुत अघावैं। मूरख कायर और अयोगी सोवे नेक न पावें।। असत अँचवे वा पद पहुँचे महातेजको धारे। होय अमर निश्चल है वैठे आवागमन निवारे॥ भेद खिपावे तो फल पावे काहू से नहिं कहिये। वह अद्भुत है ठौर अनूठी बड़भागन सों लहिये॥ या साधन के वहु रखवारे ऋषि मुनि देवत योगी। करन न देवें खिध हिर लेवें होय न गोरस भोगी॥ लोभी हलके को नहिं दीजें कहे शुकदेव गुसाई। चरणदास त्थागी वैरागी ताहि देहु गहि बाहीं॥

सो गुरु गम मगन भया मन मेरा।

गगन मण्डल में निज घर कीन्हो पंच विषय निहं घेरा।।
प्यास क्षुधा निद्रा निहं ज्यापी अमृत अँचवन कीन्हा।
छूटी आस बास निहं कोई जग में चित निहं दीन्हा।।
दरशी ज्योति परम सुख पायो सवही कर्म जलावे।
पाप पुण्य दोऊ में नाहीं जन्म मरण विसरावे।।
अनहद आनँद अति उपजावे किह न सक्रूं गितसारी।
अति ललचावे फिरि निहं आवे लगी अलख सों यारी।।
हंस कमलदल सतगुरु राजे रुचि रुचि दरशन पाऊं।
किह शुकदेव चरणहींदासा सब बिधि तोहिं बताऊं।।

राग मलार ॥

चहूंदिशि झिलमिल झलक निहारी। श्रागे पीन्ने दिहने बार्ये तल ऊपर निजयारी॥ दृष्टि पलक त्रिक्कटी हैं देखें आसन पद्म लगाने। संयम साधे दृढ़ आराधे जब ऐसी सिधि पाने॥ विन दामन चमकार बहुतही सीप विना लर मोती। दीपमालिका वहु दरसावें जगमग जगमग ज्योती॥ ध्यान फले तब नमके माहीं पूरण हो गति सारी। चन्द घने सूरज अणकी ज्यों सू भर भरिया भारी॥ यहतो ध्यान प्रत्यक्ष बतायो श्रद्धा होय तौ कीजै। कहि शुकदेव चरणहींदासा सो हमसों सुनि लीजै॥

राग केदारा ॥

अवध् सहस दल अब देख ।

श्वेत रँग जहां पं खरी छवि अग्र होर विशेख ॥

अमृत वरषा होत अतिमारि तेज पुंज प्रकास ।

नाद अनहद वजत अद्भुत महान्रहा विलास ॥

घंट किंकिणि मुरलि वाजे शंखध्विन मनसान ।

ताल भेरि मृदंग वाजत सिन्धुगर्जन जान ॥

कालको जहाँ पहुँच नाहीं अमर पदवी पाव ।

जीति आठौ सिद्धि ठाढ़ी गगन मध्ये आव ॥

करें गुरु परताप करणी जाय पहुंचे सोय ।

चरणदास शुकदेव कृपा जीव नहाँ होय ॥

राग घनाश्री॥

सो गुरुगम इहि विधि योग कमायो। आसन अचल मेर कियो सीधो किस बँध मूल लगायो।। संयम साधि कला वश कीन्ही मन पवना घर आयो। नो दरवाजे पट दे राखे अद्धें ऊर्ध्व मिलायो।। नाभि तले पैंड़ो किर पैठे शक्ति पताल गई है। कांप्यो शेष कमंठ अकुलायो सायर थाह दई है।। ज्लिटि चले मठ फोरि इकीसो गये अभय पद याहीं। अति उजियारो अद्भुत लीला कहन सुनन गम नाहीं। जित भयेलीन सबै सुधि बिसरी छूटी जगत बियाधा। चरणदास शुकदेव दयासों लागी शून्य समाधा।।

सो साधो ऐसी योग युक्ति गति भारी।
मूलहि बंध लगाय युक्ति सों मूंदि लई नौनारी।।
आसन पद्म महादृ कीन्हो हिरदय चिबुकं लगाई।
चंद सूर दोउ सम किर राखे निरित सुरित घर आई।।
ऊपर खेंचि अपान सहज में सहजे प्राण मिलाई।
पवन फिरी पश्चिम को दौरी मेरुंहि मेरु चलाई।।
ऐसेहि लोक अमर पद पहुँचे सूरज कोटि उज्यारी।
श्वेत सिंहासन सतगुरुपरशे किर दरशन बलिहारी।।
आपा बिसिर परम सुख पायो उनमनी लागी तारी।
चरणदास शुकदेव दया सों जन्म मरण छुटि बारी।।

#### राग मलार ॥

वा पद रामसों करि नेह।
विषकी बूंद न पहये जित ह्वां बरषत अमृतमेह।।
चमकत बिजुली गरजत गगना बाजत अनहद घोर।
यहमन थकत गलतजित पाँची मिटिहैं निशि अरुभोर॥
जाम्रत मिटि है स्वमी मिटि है मिटिहु सुषोपत जाय।
पट ऋतु पहये नाहिंन अवधू एकहि रस दर्शाय॥
बिनहीं जोते बिनहीं बोये उपजत खेत है धीर।
लागत अचरज फल महँ सुका बिनहीं सींचे नीर॥
राजा गुरु शुकदेव न बांटें सबहि करें बकसीस॥

१ दाढ़ी २ मेरुदंडनाड़ी वह है जो पृष्ठमाग से सीधी शिरतक चलीगई है।

## चरणदास रास सब पावें मिलि है निस्वेनीस ॥

#### राग सोरठ ॥

श्रवधू ऐसी मदिरा पीजे।
बैठि गुफामें यह जग बिसरे चंद सूर सम कीजे।।
जहाँ कलाल चढ़ाई माठी बहा ज्वाल परजारी।
भिर भिर प्याला देत कलाली बाढ़ें भिक्त खुमारी।।
माता हो किर ज्ञान खड़ लें काम क्रोध को मारे।
घूमत रहें गहें मन चंचल दुबिधा सकल बिड़ारें।।
जो चाखें यह प्रेम सुधारस निज पुर पहुँचै सोई।
श्रमर होय अमरापद पावें आवागमन न होई।।
गुरु शुकदेव किया मतवारा तीनि लोक तृण बुझा।
चरणदास नहीं रही वासना आनँद आनँद सूझा।।

#### राग सारंग ॥

पीवें कोई यह प्याला मतवारा।
सुर नर मुनि जा मदको तरसें ग्रुरुबिन लहें न बारा।।
शूदर के घर भाठीं ओटें ब्रह्मा अग्नि जलाई।
शिव शोधें अरु विष्णु चुवावें पीवें साधु अधाई॥
सीता प्याला भारे भिर देवें हनूमान हंकारें।
व्यास शेषनारद सनकादिक किरिया नाहिं विचारें॥
नवधा नेम श्रो संयम पूजा बिसरी सब कहा कहिये।
धूमत रहें महारस चाखे स्वर्गमुक्ति ना चहिये॥
श्रीशुकदेव सुधारस अमृत नितप्रति अँचवन कीन्हा।
चरणदास पर किरपा करिकें निजप्रसाद करि दीन्हा॥

साधी यह प्याला मतवार है।
अचवेगा कोइ योगयुगन्ता चित आस्थिरमन मारिहै।।
चन्द सूर दोड समकरि राखे ब्रह्मज्वाल अन्तर बरें।
मुद्रा लगे खेचरी जबहीं वङ्क नाल अमृत झरें।।
भँवर गुफा में भाठी औट ममक ममक सुषमन चुवे।
सुगुरा पी पी रहित भये हैं बिन पीये छपजें मुये।।
शिव सनकादिक नारद शारद और पिया नौ नाथहै।
सिधि चौरासी हरिपदवासी मगन भया सव साथहै।।
रामानन्द कवीर नामदे अमर हुये जिन जिन पिया।,
गुरुशुक्देव करी जब किरपा चरणदासको सो दियां।।

#### राग घनाश्री ॥

जो जन अनहद ध्यान धरें।
पांची निर्वल चञ्चल थाके जीवतही जु मरे।।
शोधे मूलबन्ध दें राखें आसन सिद्ध करें।
त्रिकुटी सुरति लाय ठहरावें कुम्भक पवन मरें।।
घन गरजे अरु विजली चमके कौतुक गगन धरें।
चहुत भांति जहां वाजन बाजें सुनि सुनि सन्ध अरे।।
सहज सहज में हो परकाशा बाधा सकल हरें।
जग की आस बास सब टूटें ममता मोह जरे।।
शून्य शिखर पर आपा विसरे काल सों नाहिं हरें।
चरणदास शुकदेव कहत हैं सब गुण ज्ञान गरे।।
तवते अनहद घोर सुनी।

इन्द्री थिकत गिलत मन हुवो आशा सकल भुनी ।। धूमत नैन शिथिल भइ काया अमल जु सुरति सनी । रोम रोम आनन्द उपजि करि आलस सहज बनी ॥ मतवारें ज्यों शब्द समायों अन्तर भीज कनी। भम्म कम्म के बन्धन छुट़ें दुबिधा विपति हनी।। आपा बिसरि जक्त को बिसरो कितरिह पांच जनी। लोक मोग सुधि रही न कोई भूलो ज्ञान गुनी।। हो तहाँ लीन चरणिहंदासा कहें शुकदेव मुनी। ऐसो ध्यान भाग्य सों पहये चिंद रहै शिखर अनी।।

रांग बिलावल ॥

· घट में खेळि ले मन खेळा ।

सकल पदारथ घटही माहीं हिरसों होय जुमेला।।
घट में देवल घट में जाती घट में तीरथ सारे।
वेगहि आव उलटि घटमाहीं बीतैं परवीन्हारे॥
घट में मानसरोवर सू भर मोती और मराला।
घट में ऊंचा घ्यान शब्द का सोहं सोहं माला॥
घट में बिन सूरज उजियारा राति दिना निहं सुझै।
असत मोजन मोग लगत है विरलाजन कोइ बुस्ते॥
घठ में पापी घट में धम्मी घट में तपसी योगी।
गुण अवगुण सब घटही माहीं घटमें वैद्य अरु रोगी॥
रामभिक्त घटही में उपजे घट में प्रेम प्रकासा।
शुकदेव कहें चौथापद घट में पहुँचै चरणहिंदासा॥

राग विलास ॥

घट में तीरथ क्यों न नहावी।

इतउत डोळो पथिक बनेही भरिम भरिम क्यों जन्म गर्वांवो ॥ गोमती कर्म सुकारथ्र कीजै अधरम मैल छुटावो । शील सरोवर हितकरि न्हइये काम अग्निकी तपिन छुद्यावो ॥ रेवा सोई चमा को जानौ तामें गोता लीजै।

तन में कोध रहन नहिं पावें ऐसी पूजा चित्तदे कीजें।। सत यमुना संतोष सरस्वति गंगा धीरज धारो। झूठ पटिक निर्लोभ होय करि सबही बोझा शिरसों डारो ॥ द्या तीर्थ कर्मनाशा कहिये परसे बदला जावै। चरणदास शुकदेव कहत हैं चौरासी में फिरि नहिं आवै ॥

राग विभास ॥

घट में तीरथ यों तुम न्हावो ।

तिनकेन्हान अमरपद पहुँची आदि पुरुष निश्रय करिपावी ॥ काशी सो तत करणी कीजै किळमळ सकळ नशावो। रहनिगहनि पुष्कर को जानौ यामें मज्जन क्यों न करावो ॥ ध्यान द्वारका हद् करि परसो हितकी छाप लगावो । इन्द्रीजित सोइ बद्रीनाथा यह गति सतकरि चिन्हमें लावो।। भँवर गुफा में है तिर्बेणी सुरति निरति लै धावो। योग युक्ति सों डुक्की लेकरि काग पलटि हंसा है जावो ॥ तन मथुरा अरु मन वृन्दावन तामें रास रचावो । हिरदयकमल खिले परकाशादरशन देखि अधिकद्वलसावो ॥ गुरु चरणन में सबहो,तीरथ सिमिटि सिमिटि तहाँ आवो। चरणदास शुकदेव कहत हैं अपनो मस्तक भेंट चढ़ावो ॥

राग पर्ज ।)

सुधारस कैंसे पइये हो।

क्षं कहां केहि ठौर है कैसे करि छहिये हो।। नेजू कित कित गागरि कित भरने वारी हो। कैसे खुळे कपाट ही को ताला ताली हो॥ कौन समै किस गृह बिषे अँचवै किन माहीं हो।

तुम से जाने भेद को अरु बहुतक नाहीं हो।।
पीकरि किस कारज लगे अरु स्वाद बतावो हो।
फल याका किह दीजिये सब खोलि जतावो हो।।
शुकदेव सो पूछन करें यह चरणहिंदासा हो।
किरपा करिके कीजिये मेरि पूरी आशा हो।।

गुरू हमारे प्रेम पिआयो हो । जुरो भगो कल गोन जुश

तादिन ते पलटो भयो कुछ गोत नशायो हो।।
अमल चढ़ो गगने लगो अनहद मन छायो हो।।
तेज पुंजकी सेज पे पीतम गल लायो हो।।
गये दिवाने देसड़े आनँद दरशायो हो।
सब किरिया सहजे छुटी तप नेम भुलायो हो।।
त्रेगुणते ऊपर रहूं शुकदेव बसायो हो।
चरणदास दिन रैन नहिं तुरियापद पायो हो।।

#### राग जैजैवंती ॥

ऐसी जो युक्ति जाने सोई योगी न्यारा। आसन जो सिद्धि करें त्रिकुटी में ध्यान धरें निना तेल दिया बरें ज्योति हूँ उज्यारा।। संयम सँभाल साधे मूल द्वार बन्ध बांधे शंखनी उलटि साधे कामदेव जारा। प्राण वायु हिये माहीं खें निके अपान लाहीं दोऊ नीके मिलि जाहीं ऐसा खेल धारा।। कुँभक अथक राखें अनहद ओर ताके सुषमन पेंटि नाके आगे जो विचारा। खोलि के कपाट सिरा कोऊ चढ़ श्ररवीरा कामधेनु जावे तीरा अमी को उतारा।। उनमनी जाय लागे निज गृह माहीं जागे जन्म मरण भागे छूटे जग भारा। गुरुशुकदेव कहे करणी यही विधि लहे चरणदास होय रहे आप को सँभारा।।

# श्रीस्वामीचरणदासजीक्राश्रन्थ । राग सोरठ व सारंग ॥

## पांचन मोहि लियो बलिमा।

नासा त्वचा और श्रवणीया नैनन अरु रसना।।
एक एक ने बारी बांधी गिह गिहि ले ले जाहिं।
निशिदिन उनहीं के रस पागो घरमें ठहरत नाहिं।।
अलि पतंग गज मीन मृगा ज्यों होय रह्यो पराधीन।
अपनो आप सँभारत नाहीं विषय वासना लीन।।
हों कुलवन्ती टोना सीखो अनहद सुरति धरूं।
गगन मँडल में उलटा कूवां तासों नीर भरूं।।
भँवर गुफा में दीपक बारों मन्तर एक पढ़ं।
काम कोध मद लोभ मोहकर लालन चित्त हहूँ।।
यतन यतन करि पीव छुटाऊं फिर नहिं जाननदूं।
चरणदास शुकदेव बतावें निज मनहीं करलुं।।

#### राग सोरठं ॥

## त् सदा सोहागिनि नारी है।

पियके संग मिली मद पीवे ताते लागत प्यारी है।
भॅवरगुफा में भॅवनबनावो बिन घत ज्योती-जारी है।
सुपमन सेज महा सुखदायी भोगत भोग दुलारी है।।
वशकियो कंथा चले न पंथा टोनाडारो भारी है।
आठ पहर तुम्हरे रँग राचो हमको मिल न वारी है।।
पति मनमानी सो पटरानी सोई रूप उजारी है।
हम चारो जो सौति तुम्हारी तुम गुण आगो हारी है।।
चरणहिंदास भई तहिं सेवें लगीरहे नितलारी है।
शुकदेवा शिर छत्र हमारो सो वशमयो तुम्हारी है।।

## शब्दवर्णन ।

#### राग विलावल ॥

करणी की गति और है कथनी की और । बिन करणी कथनी कथें बकवादी बोरें ।। करणी विन कंथनाइसी ज्यों शशिबिन रजनी । बिन शस्तर ज्यों श्रिसा भूषण बिन सजनी ।। ज्यों पण्डित कथि कथि भले वैराग सुनावें । आप कुटुम्ब के फँद पड़े नाहीं सुरझावें ।। बांझ भुलावें पाळना वालक नहीं माहीं । वस्तु विहीना जानिये जहाँ करणी नाहीं ।। बहुंडिंभी करणी विना कथि कथि करि मूये । सन्तो कथि करणी करी हरिकी सम हूये ।। कहें गुरू शुकदेवजी चरणदास विचारों । करणी रहनीं हढ़ गहीं थोथी कथनी डारों ।।

#### हेली ॥

पांचसखी छे लार हेली काया महल पगंधारिये।
योग युक्ति डाला करौरी अरी हेली पान अपान कहार।।
कुंज कुंज सब देखियेरी अरी हेली नानाबाग बहार।
मानसरीवर न्हाइये सदा वसन्त निहार।।
बिनासीप मोतीबनेरी अरीहेली बिनागंद फुलनहार।
बिन दामिनि चमकारहे बिन सूरज उजियार॥
अनहद उत बाजे बजैरी अचरज बहुतक ख्याल।
तेजपुंज की सेजपे कागा होहिं मराल॥
श्रीशुकदेव कृपा करें जब पावे यह भेद।
चरणदास पियासों मिले छुटें जगत के खेद।।

योग युक्ति करि छेहि हेली जो चाहै हरिसों मिलो। असन संयम साधि कैरी गगनमंडल करि गेह।। उलटी दृष्टि चढ़ाइयेरी होय सूरज परकाश। करम भरम सबही जरें सहजलुटै जग आश।। १॥ प्राण अपान मिलायकेरी मूलवन्धको बांधि। रसना उलटि लगाइये सुरति उर्घ्व को साधि॥२॥ बङ्क सुधारस पीजिये अनहदहो गलतान। भँवर गुफा दृढ़ बैठिके शून्य शिखर को घ्यान॥३॥ सुषमन मारग ह्व चलौरी जब पहुँचौ निजधाम। अवल सिंहासन श्वेत है जहां विराजें राम॥४॥ यह साधन शुकदेव कीरी जो कोई जानें साध। चरणदास अविगति लहें देखे खेल अर्गाध॥ ॥॥

#### अथ वैराग का अंग ॥

#### राग मंगल ॥

चला चली जगठाट अचल हरिनाम है।
माल मुल्क चलि जाय जाय रज धाम है।।
तेल फुलेल लगाय बहुत सुन्दर गए।
नानाकरते मोग सोभी नर ना रहे॥
तेज तमक और रूप जाय योवन घना।
सकल बराती जायँ जायँ दुलहिनि बना॥
रोगी रोग अरु वैद्यजाय औषधि भले।
ज्योतिषपुस्तक तूट बिनस रज हो मिले॥
ज्ञानी पण्डित पीर अधिक बेक्श गले।

## शब्दवर्णन ।

गौस कुतुब अन्दाल पैगम्बर सब चले॥ एकके पीछे एक बहीर लगी चळी। नरपति सुरपति जाहिं अन्त वाही गली ॥ ऋषिमुनि देवन सिद्ध योगेश्वर जाहिंगे। जिन वश कीन्हीं मौत सोभी न रहाँहिंगे ॥ पांच तत्त्व गुणतीनि नहीं उहराहिंगे। स्वर्ग मृत्यु पाताल सभी रिल जाहिंगे।। धरती श्रम्बर जाय जाय शशि भान है। चरणदास शुकदेव दया लियो जान है।। रहे रामका नाम जपे सोभी रहे। वेद पुराणन माहिं सभी योंहीं कहै।। जन्म मरण नहिं होय न योनी आवई। सतसिंहासन बैठि अमरपुर पावई॥ यम जालिमके दण्ड भर्म छुटिजाहिंगे। लखचौरासी बन्ध सबी कटिजाहिंगे॥ नवग्रह लगे न देह गेह ञ्रानँद रहै। डाकिनि सर्पिनि सिंह भूत नाहीं दहै।। साधुसंग गुरुसेव आय घटमें वसे । कळह कल्पना जाय द्वन्द्व संकट नसै ॥ तिलक दिये लिलाट जु कण्ठी सोहनी। नौबिस लक्षण धारि सहज जीते मनी ॥ ऊंची पदवी होय जगत सब पगलगै। दुष्ट जलैं मनमाहिं दूरिही सीं तकें।। पाप भगें मुखदेखि दरश कोई करें। 380

# श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ । भक्ति परापत ताहिसु चरणनों श्रापरे ॥ कहें गुरू शुकदेव चरणहीं दाससों । सव मन्तर शिरमीर सुमिर हरिनाम को ॥

#### राग काफी।।

क्या दिखलांवे शान यह क्रुछ थिर न रहेगा। दारा स्त अरु माल मुल्कका कहा करे अभिमान॥ रावण कुम्भकरण हिरणाङ्करा राजा कर्ण सँभार । अर्जुन नकुछ भीमसे योधा माटी द्वय निदान ॥ श्रणक्षण तेरो तन छीजत है सुंचु मुरुख अज्ञान । फिरि पछिताये कहा होयगा जव यम घेरें आन ॥ विनशैं जल थल रवि शशि तारे सकल सृष्टिकीहानि । अजहूँ चेत हेतकरु हरिसों ताहीकी पहिंचानि ॥ नवधाभक्ति साधुकी संगति प्रेम सहित कर ध्यान । चरणदास शुकदेव सुमिरले जो चाहौ कल्यान ॥ राम नाम चितलाव अरु सब शोक निवारो। सकल बिकल सव मनके टारो निश्रय करि ह्यांआव ॥ तीरथ वर्त सभी फल देवें राम नाम तुलनाहिं। पार लगावन मुक्ति करावन समिक देख्नु मनमाहिं।। पढ़ो पढ़ावों भेद न पावों कछू न लागे हाथ। अर्थ विचारी तौ तुम जानी कै सन्तनको साथ ॥ उमिरि गवाँवै तुच्छ स्वादन में करिपाँचन सों भोग । अन्तकाल दुख होहिं घनेरे तन मन लिपटें रोग ॥ लोक परलोक महासुख पावै जो सुमिरै हरिनाम । चरणदास शुकदेव कहतहैं होवें पूरणकाम ॥

# शब्दवर्णन राग मालश्री ॥

थिर नहीं रहना है आखीर मौतनिदान।
देखत देखत बहुतक बिनशे आवत तुम्हरी बार।
यतन करों कोइ नाना विधि के बचै नहीं नरनार।।
वे योगेश्वर वशकरि मौते जिंदिये वज्र किवाँड़।
है बैठे ज्यों मरना नाहीं माटी है गये हाड़॥
कित गये रावण कुंमकरणसे हरणाकुश शिशुपाछ।
शंकर दियो अमर वर जिनको सोभी खाये काल॥
यह तन वर्तन कांचकोरे ठक्क छगे खिछिजाय।
आज मरे क कोटि वर्षछों अन्त नहीं ठहराय॥
बीतत अविध चलावा आवे छोड़ जगतकी आस।
गुरु शुकदेव बतावे तोको समुकु चरणहींदास॥

च्चणभंगी छल्हप यह तन ऐसारे।
जाको मीत लगी बहु विधि सों नाना अंग ले बान।
विष अरु शस्त्र रोग बहुतकहें और विधन बहुहान।।
निश्चय बिनशे बचै न क्योंहीं यल किये बहुदान।
ग्रह नक्षत्र अरु देव मनावें साधें प्राण अपान।।
अचरज जीवन मरबो सांचो यह औसर फिरि नाहिं।
पिछिले दिन ठिगयन सँग खोये रहे सुयोंहीं जाहिं।।
जो पल्हें सो हरिको सुमिरो साध सँगत गुरुसेव।
चरणदास शुकदेव बतावें परम पुरातन भेव।।
वादिन की सुधि गुल सोई दिन आवे है।।

वादिन की सुधि राख सोई दिन आवे है।। जब यमदूत बुलावन आवें चल चल चलकहें भारी। एकघरी कोइ रिख न सकेंगो प्यारेह्रते प्यारी।। विछुरें मात पिता सुत वंधव विछुरें कामिनि कंत।

जो विछुरैं सो वहुरि न मिलि हैं जो युगजाहिं अनंत ॥ राम सँघाती नेक न बिछुरैं ताहि सँभारत नाहीं। अपनी काया सोऊ न अपनी समझि देखु मनमाहीं ॥ चरणदास शुकदेव चितावैं छाँड़ी जग उरभेरा। अमर नगर पहिचान सिदौसी जितकर निश्चल डेरा ॥ जाने कोइ संत सुजान यह जग स्वपना है।। स्वप्न कुंदुबी आपा मानै स्वपना वैरागी छै। स्वपने खेना स्वपने देना स्वपने निर्भयभे।। स्वप्ने राजा राज करतहै स्वप्ने योगी योग। स्वप्नै दुखिया दुख बहुपावै स्वप्नै भोगी भोग॥ स्वमै शूरा रणमें जुझै स्वमै दाता दान। स्वप्ने पियसँग पायकजरिया स्वप्न मान अपमान ॥ स्वमे ज्ञानी गुरुगम जागै अपना रूप निहारि। अज्ञानी सोवत स्वप्ने में इसे श्रविद्या नारि ॥ चरणदास शुकदेव चितावै स्वप्ना सो सब मूंठ। अचरज समझ अगाध पुरानी मौन गहौ गहि मुठे।।

### राग लिखत ॥

चेत सबेरे चलना बाट। यह सब जानो मुंठा ठाट॥ जग सरायमें कहा भुलानो। मिठियारी के मोह लुमानो॥ तुझको तौ बहु कोसन जानो। किर हिसाब बिनयें की हाट॥ कुँदुव मित्र कोइ हितू न तेरा। अपने स्वारथ ही को घेरा॥ ह्यां निह तेरा निश्चल हेरा। इठिये हुजै वेगि उचाट॥ चलने की तदबीर न कीन्हीं। खोंटी राह थाइ निहं चीन्हीं॥ मंजिलों की खरची नहिं लीन्हीं। गाफिल सोवे अजहूँ खाट॥

मग माहीं ठग बाग लगाये। बहुत मुसाफिर जित परचाये।। अरु उनको बिष छह खवाये। मारि छिये स्वादन के घाट।। सावधान कोइ हाथ न आये। बचकर चले सो निरभय धाये।। उनके छछके पेच न खाये। नेक न छागी तिनको आंट।। मन चंचछका घोड़ा कीजे। ध्यान छगाम ताहि मुखदीजे॥ हैं असवार ताहि गहि छीजे। भवसागर का चौड़ा फांट।। चरणदास शुकदेव चितावे। अपना जानि तोहिं समझावे॥ तेरे भले कि बात बतावे। बारबार कहुं तोको डांट॥

### राग आसावरी ॥

गुरु मुख यह जग झूठ खखाया।
साधसंत अरु वेद कहतेहैं और पुराणन गाया॥
मृगतृष्णा के नीर छोभाना सीपी रूपा जाना।
फटिक शिखापर पीक परी है मुरुख छाछ छोभाना॥
स्वप्ने में सब ठाट ठटो है कुछ नाते परिवारा।
हिष्ट खुछी जब सबही नाशे रहो नहीं आकारा॥
ताते चेत भजन कर हरिको ह्यां मत मनको पागी।
वा घरगये बहुरि नहिं आवे आवागमन न छागी॥
या स्वप्नेमें छाभ यही है चरणदास सुखभाखो।
योगेश्वर जापद मिळिरहिया तुरियाहित चितराखो॥

#### राग बरवा ॥

या तनको कृहगर्व करतहै ओछा ज्यों गळजावैरे। जैसे वर्तन बनो काँचको ठबकलगे विगसावैरे॥ झूठ कपट अरु बल बल करिकै खोंटे कर्म कमावैरे। बाजीगरके बांद्रर कीज्यों नाचत नाहिं लजावैरे॥ जबलीं तेरी देह पराक्रम तबलीं सबन सोहावैरे। माय कहै मेरा पूत सपूता नारी हुक्म चलावैरे ॥ पल पल पल पल रेंटे काया चण क्षण माहिं घटावैरे । बालक तरुण होय फिरि बूढ़ा बृद्ध अवस्था आवैरे ॥ तेल फुलेल सुगन्ध उबटनो अम्बर श्रतर लगावैरे । नाना विधिसों पिण्ड सँवारै जरिबरि घूरि समावैरे ॥ वैद हकीम करे बहु औषध पंडित जाप सुनावैरे। कोटि यत सों बचे न क्योंहीं देवी देव मनावैरे।। जिनको तू अपनेकरि जाने दुख में पास न आवेरे। कोई झिड़के कोइ अनखावें कोई नाक चढ़ावेरे।। यह गति देखि कुटुँब अपने की इन में मत उरझावैरे । जबहीं यमसों पाला परिहै कोई नाहिं छुटावैरे ॥ औसर खोवे परके काजे अपनो मूल गवाँवैर । बिन हरिनाम नहीं छुटकारो वेद पुराण बतावैरे ॥ चेतन रूप बसे घट अन्तर भर्मभूल बिसरावैरे। जो दुक ढूंढ़ खोज करि देखें आपेही में पावैरे॥ जो चाहै चौरासी छूटै आवागमन नशावैरे। चरणदास शुकदेव कहतहें सतसंगति मनलावैरे।।

#### राग बरवा ॥

तनका तनक भरोसा नाहीं काहे करत गुमानारे।
ठोकर लगे नेकहू चलते किरहें प्राण पयानारे॥
ऐंठ अकड़ सब छांड़ बावरे तेज तमक इतरानारे।
रंचक जीवन जगत अचम्भा क्षणमाहीं मरजानारे॥
मैं मैं मैं मैं क्यों करताहै माया माहिं छुभानारे।

बहु परिवार देखिक फूठी मूरुख मृद अयानारे।
टेढ़ो चल मरोरत मुच्छें बिषयबास लपटानारे।
आपनका ऊंचो करिजाने मातो मद अभिमानारे।।
पीर फकीर औछिया योगी रहें न राजा रानारे।
धरिष अकाश सूरशिक्ष नाशें तेराक्या उनमानारे।।
ठाढ़े घातकरें शिरपे यम ताने तीर कमानारे।
पलक पंड़पे तिक तिकमारें काल अचानक बानारे।।
श्वासनिकसि फिट आंखिजाहिं जब कायाजरें निदानारे।
तोको बांधि नरक ले जेहें करिहें अगिनि तपानारे।।
अजहूं चेत सीखिले गुरुकी करिले ठौर ठिकानारे।।
अमर नगर पहिंचान सिदौसी तब नहिं आवन जानारे।।
हरिकी भिक्त साधुकी संगति यह मत वेद पुरानारे।।
चरणदास शुकदेव कहतहें परम पुरातन ज्ञानारे।।

# राग सोरठ ॥

यह तन बालू का सा डेरा।

जैसे दामिनि दमक चमकको चणनहिं रहत उजेरा।।
मैडी मण्डप मुल्क खजानो अरु परिवार घनेरा।
सो सब कौतुक सों दीखतहै राम सँभार सबेरा॥
गज घोड़ा अरु चाकर चेरा आखिर कोई न तेरा।
जिनके कारण भर्मत डोले करता मेरा मेरा॥
थोड़े से जीवनके काजे बहुतक करत बखेरा।
कालबलीकी खबरि नहीं है करहि अचानक घेरा॥
कहें शुकदेव समझ नर भोंदू छांड़ि विषय उरझेरा।
चरणदास हरिनाम भजन बिन कैसे होय निबेरा॥

दम का नहीं भरोसारे करिले चलनेका सामान।
तन पिंजरेसों निकसि जायगों पलमें पक्षी प्रान।।
चलते फिरते सोवत जागत करत खान अरु पान।
क्षण चण क्षण क्षण आग्रु घटतिहै होत देहकी हान।।
माल मुलुक अरु सुख सम्पितमें क्यों हूवां गलतान।
देखत देखत बिनशि जायगों मित करु मान गुमान।।
कोई रहन न पावे जगमें यह तू निश्चय जान।
अजहं समुिक बांड कुटिलाई मुरुख नर अज्ञान।।
टेरि चितावें ज्ञान बतावें गीता वेद पुरान।
चरणदास शुकदेव कहतेहैं रामनाम उरुआन।।

### राग काफी ॥

वह बोलता कितगया काया नगरि तिजकें। दशदरवाजे ज्योके त्यों ही कीन राह गयो भजिकें।। स्नादेश गाँव भया सूना सूने घरके वासी। रूपरंग कञ्च आरे हूवा देही भई उदासी।। साजन थे सो दुर्जन हूये तनको बांधि निकारा। चितासँवारि लिटाकरि तामें ऊपर धरा अँगारा।। वहगया महल चहलथी जामें मिलिगया माटी माहीं। पुत्र कलत्र भाइ अरु बांधव सबही ठोंक जलाई।। देखतहीका नाता जगमें मुये संग निहं कोई। चरणदास शुकदेव कहत हैं हरि बिन मुक्ति न होई।। समझौरे भाई लोगो समझौरे हम कहत पुकारे। अरे ह्यां निह रहना करना अन्त पयाना।। मोह छुटंबके औसर खोयो हरिकी सुधि बिसराई।

दिन धंधे में रैनि नींद में ऐसे आयु गवाँई।।
आठ पहरकी साठौ घरियां सो तौ बिरथा खोई।
क्षणइक हरिको नाम न लीन्हो कुशल कहांते होई।।
बालक था जब खेलत डोला तरुण भया मदमाता।
बुद्धभये चिन्ता आति उपजी दुखमें कञ्जन सुहाता।।
भूलो कहा चेत नर मूरुख काल खड़ो शर सांधे।
बिषको तीर खें चिकै मारे आय अचानक बांधे।।
मूठे जगसे नेह छोड़करि सांचो नाम उचारो।
चरणदास शुकदेव कहत हैं अपना मलो बिचारो।।

#### राग झँझौटी ॥

# समझै नहिं मायाका मतवार।

भू लिरहो धन धाम छुटँ वमें हरिग्रुरु दियो बिसार ॥
पाप दुकान लीपि श्रीग्रुणसों पूंजी रची बिकार ॥
कामके दाम कोध थेली धरि बैठा हाट पसार ॥
छल कांटे बिच कपट रुपह्या निरख तौल निर्धार ॥
कई लाया कह ले निकसैगा अपने जीव बिचार ॥
कोइ दम अचरज देखि तमाशा क्षणहक राम सँभार ॥
नरदेही है लाल अमोलक ताकी लखी न सार ॥
अन्त समय ज्यों हारो ज्वाँरी दोऊं कर चाले मार ॥
यह जग स्वप्ना जान बावरे आखिर यमसों रार ॥
भुगते कष्ट महादुख पावे सो जीवन धिरकार ॥
आवत काल श्रचानक तोप कहें शुकदेव पुकार ॥
चरणदास अव राम सुमिरि ले नातर हो है ख्वार ॥

## राग नट व विलावल ॥

## अरे नर अपनो लाभ विचार।

श्वास खजानो घटत सदाही ताको बेगि सँभार ॥ जोरि जाय सो बहुरि न आवे खरचे लाख हजार ॥ ऐसो रतन अमोलक हीरा तू कर सों मतिडार ॥ सतसंगति में हितचित राखो हुएन संग निवार ॥ मायाजाल अरु प्रीति कुटुँबकी ताको मन सों बिसार ॥ काम क्रोध अरु मोह लोभसे परबल बड़े बिकार ॥ ज्ञान अग्नि अन्तरपर जारो तासे इनको जार॥ विषय वासना इन्द्रिन के सुख बूड़िरह्यो संसार ॥ चरणदास को नाव चढ़ाके शुकदेव लियो उबार ॥

### राग केदारा ॥

# रे नर क्यों गवाँवै जनम ।

आयु तेरी वीती जाय नाहिं जाने मरम।। जनमपा हरिभजन करिले देहको यही धरम। लोक अरु परलोक सुधरें रहे तेरी शरम।। भिक्तसम कल्लु नाहिं दीखें योग यज्ञ तप करम। आन धर्म बिचार त्यागो मेट थोथे भरम॥ चरणदास सतसंग मिलिके आव हरिकी शरण। राम सुखदाई सुमिरि ले वही तारण तरण॥

### राग सोस्ट ॥

अरे नर अफल जन्म मत खोरे। ज्यों तेलीको बैल फिरत है निशिदिन कोल्हु धोरे॥ भक्ति विहीने खर है आये ढोवत बोक्ता रोरे। सांझभये वाको वाको पति घूरे ऊपर छोरे।।
भर्मत भर्मत मनुष भयोहै ऊंचे आय चढ़ोरे।
छख चौरासी योनि भुगुति करि फिर तामें न परोरे।।
अवके चूके बहु पछितेही मान बचन तू मोरे।
चरणदास शुकदेव कहतहैं हरिपद सुरति धरोरे।।

#### राग विलावल ॥

अरे नर जन्म पदास्थ खोयारे।
बीती अविध काल जव आया शीश पकरिके रोयारे।।
अव क्या होय कहा बनिआवे माहिं अविद्या सोयारे।
साध संग गुरुसेव न चीन्ही तत्त्व ज्ञान निहं जोयारे।।
आगे से हरि भक्ति न कीन्ही रसना राम न पोयारे।
चौरासी यम दंड न छूटै आवागमन का दोयारे।।
जो कछु किया सोई अब पावो वही लुनो जो बोयारे।
साहव सांचा न्याव चुकावो ज्यों का त्योंहीं होयारे।।
कहुं पुकारे सब सुनि लीजो चेतिजाव नर लोयारे।
कहें शुकदेव चरणहींदासा यह मैदान यह गोयारे।।

राग सारंग व राग नट व राग धनाश्री ॥

नट ज्यों नाचिगये कितने। दाता श्रूर सती सिधि साथक राव रंक जितने।। रावण कुम्भकरण से योधा बहुतक कौन गिने। बहुतक इकछत राज करत थे प्रजत लोग जिने।। बहुतक भोगी नानाविधिसों करते भोग बिलास। बहुतक तपसी वनके वासी तन पर उपजी घास।। बहुतक ऋषि मुनि दुर्बासासे देते अडिग शराप। बहुतक ज्ञानी हिर हैं बैठे कहते आपिह आप ॥ हमहूं याचक नाचन आये यह निहं अपना देश । चरणदास शुकदेव दया सों फिर निहं काछूं भेश ॥

# नट ज्यों नाचिह नाचिगये।

तिन तिन भेग धरो जगमाहीं सो सो नाहिं रहे।।
वहुतक स्वांग धरो राजा को वहुतक रङ्क भये।
वहुतक स्र्प करणसे हूथे कंचन दानदये।।
वहुतक स्वांग सतीं के आये हैं गये अग्निमये।
वहुतक चुण्डत मुण्डत योगी ग्रुफा बनाय छये।।
भीषम अरु द्रोणाचारज से शूरा बहुत दये।
रणसों पीठिदई नहिं कबहूं सन्मुख बाणलये।।
वहुत यती सिधि हैं हैं बैठे लोगन चरण गहे।
वहुतक कामी चतुर सयाने काम मुतास वहे।।
उत्तम मध्यम काछ कछे हैं नाना स्वांग मचे।
चरणदास शुकदेव दया सों प्रेमी होय नचे।।

### राग सारंग ॥

# दुनिया मगन भये धन धाम।

लाल मोह कुटुँबके पागे बिसरि गये हरिनाम ॥
एक घरी छुटकारो नाहीं बँधिरहे आठौयाम ।
पांच प्रहर धंधेमें माते तीन प्रहर सँग बाम ॥
फूले फिरत महा गर्बाये पवन भरे ये चाम ।
दीप कलश ज्यों बिनशि जायगो या तनको यहि काम ॥
साधु संग गुरुसेव न कीन्ही सुमिरे ना श्रीराम ।
चरणदास शुकदेव कहत हैं कैसे पावों ठाम ॥

### राग काफी ॥

कोई दिन जीवे तो कर गुजरान।
कहर गरूरी छांड़ दिवाने तजो अकस की बान।।
चुगुली चोरी अरु निंदां के फूठ कपट अरु कान।
इनको डारि गहो जत सतको सोई अधिक सयान।।
हरिहरि ग्रुमिरो क्षण निंहं विसरो ग्रुरु सेवा मनठानि।
साधुनकी संगतिकर निश दिन आवे ना कुछहानि॥
मुड़ो कुमारग चलो सुमारग पावें निजपुर बास।
ग्रुरु शुकदेव चेतां तोको समझ चरणहींदास॥

एते पर क्यों हुआ मगरूर।

क्षणभंगी यह तन बहुरंगी जरिवरि होइंहे धूर।।

मूछ मरोरि चले वांकी गति अकि अकि अकि हिरहे धूर।

छैछ चिकिनयां माया मद में मातो चकनाचूर।

काम क्रोध के शस्तर बांधे छोभ रह्यो भिर पूर।।

गुरु को ज्ञान न मनमें आवै ऐसा है वेसहूर।

करि अभिमान जगत सच माने हिरको जाने दूर।।

चरणदास शुकदेव बतावे साई सदा हुजूर।।

#### राग विलावल ॥

## राम नाम तैं क्यों विसराया।

सीखो कपट झपट छल वल बहु कामरु क्रोध मोह लव लाया।। चारि दिनाका जगत अचम्भा झूठे सुख में कहा लोभाया। क्षण इक सतसंगति नहिं कीन्ही जन्म अकारथ खोयवहाया॥ वाद विवाद खादको चौकस विषय बास रस में लपटाया। दया धर्म हिरदय सों भूला परनिन्दा हिंसाको धाया॥ चौरासीलख योनि सुगुति करि मनुष खरूप भाग्यसों पाया। लाहा कछू न किया हासिल योंही उलटा मूल गर्नाया ॥ श्रीशुकदेव पुकार चितावें समझत ना केतो समझाया ॥ चरणदास कलियुगके माहीं हरिगुण गावन सार बताया ॥

# नाहीं रे कोइ हिर बिन तेरो।

यह जग जाल महा दुखदाई तामें है इक रैनि बसेरो।। आनि फँसों मायाके फन्दन मोहममत कीन्हों उरझेरो। रंचकहू छुटकारो नाहीं बिषय स्वाद पांची ने घेरो।। साधु सन्त सों नेह न राखें दारा सुत सम्पति को चेरो। अन्तकाल बहुते पिं हों। जब मारे यम आय थपेरो।। धनके कारण घर घर डोलें पर काजे पिंच मरत घनेरो। जोरत दाम बामवश है के काम कोध सों हित बहुतेरो।। जो चाहै तू भं आ आपनो तो ह्यां से करु बेगि निवेरो। चरणदास शुकदेव कहत हैं छांड़ देहि सब विषय बखेरो।।

### राग घनाश्री ॥

# अपना हरि बिन और न कोई।

मात पिता सुत बन्धु कुटुंब सब स्वारथ ही के होई।।
या कायाको भोग बहुतदे मर्दन किर किर धोई।।
सोभी छूटत नेक नेकसी संगन चाली वोई॥
घरकी नारि बहुतही प्यारी तिनमें नाहीं दोई।
जीवत कहती साथ बलूंगी हरपन लागी सोई॥
जो कहिये यह द्रव्य आपनो जिन उज्ज्वल मित खोई।
आवत कृष्ट रखत रखवारी चलत प्राण ले जोई॥
इस जगमें कोइ हितू न दीखे में समझाऊं तोई।
चरणदास शुकदेव कहें यों सुनिलीजो नर लोई॥

# शब्दवर्णन ।

#### राग कान्हरा ॥

# हरि विन कौन तुम्हारो मीता।

कुटुँव सँघाती स्वारथ लागे तेरी काहूको नहिं चीता।।
तें प्रभु ओरी सों मुख मोड़ा फूंठ लोगन सों हितकीता।
अरु तें अपनी आंखों देखा कई वार दुख सुख हो वीता।।
सम्पतिमें सबही घिरि आवं विपतिपरे अधिकी दुखदीता।
मूठी वांधि जनम नर लायो हाथ पसारि चलैगो रीता।।
धिर धिर स्वांग फिरोतिनकारण किष ज्यों नाचत ताताधीता।
मुये न संगी होहिं तिहारे वाँधि जलावें देह पलीता।।
गुरुसेवा सतसंग न कीन्हीं कनक कामिनी सों किर प्रीता।
चरणदास शुकदेव कहत हैं मरत मरत हिरनाम न लीता।।

#### राग रामकली ॥

# धनि धनि वे नर हरि शरणाये।

और पशुन सों सवही नीचे परमारथ के काम न आये।। अचरज मनुपा देही दुर्लभ वड़भाग्यन सों पाई। तीनोंपन में नाहिं सँभारी मृंदे धंधे योंहिं गँवाई।। वालापन खेलन में खोया तरुण भया सँगनारी। बढ़ाभये कुटुंव के संशय पावतहें अतिही दुखभारी।। जिन कारण तें पाप कमाये सो नहिं चलि हैं लारी। तरेही शिर चानिपरैगी जेहो अकेले नरक मँझारी।। गर्भ माहिं तें वचन कियें थे करिहों भक्ति तुम्हारी। ह्यां आके कछ और कीन्हा प्रभु से मूंठा हुआ अनारी।। हो सांचा अजहं सुमिरणकर होहिं दयाल मुरारी। चरणदास शुकदेव कहतहें आगेह पतित किये भवपारी।।

हरिकी मक्तिसाधुकी संगति गुरुकेचरणनमेंन हिंश्रायो।।
धनके जोरन को हद कीन्हो महल करन व्रतधारो।।
टेकपकड़ करनारी सेई शिरपर बोझ लियो अतिभारो॥
है है दुख नानाविधि केरे तन मन रोग बढ़ायो।
जीवतमरतनहीं खुखेंपेही आवागमनको बीजजगायो॥
भिम भिम चौरासी आयो मनुषा देही पाई।
यातनकी कलुसार न जानी फिरिश्रागे चौरासी श्राई॥
आंखि उघारि समुकु मनमाहीं हिरदय करो बिचारा।
ऐसा जन्म बहुरिकब पैही बिरथा खोंवे जगव्यवहारा॥
जानौगे जग छांड़ि चलौगे कोइ न संग तुम्हारे।
चरणदास शुकदेव कहतहैं याद करोगे बचन हमारे।।

### राग विहाग ।।

# रे नर हरि प्रताप ना जाना।

तुवकारण सबकछितिन कीन्हा सो करता न पिछाना ॥
जिहिमताप तेरिसुन्दरि काया हाथ पाँव मुखनासा।
नैन दिये जासों सब सूमें होय रहा परकासा॥
जिहि मताप नानाविधि मोजन वस्त्र अभूषण धारे।
वाकानाहिं निहोरा माने ताको नाहिं सँभारे॥
जिहि मताप तू भूप भयो है भोग करें मनमाने।
सुखले वाको मूलि गयो है करि करि बहु अभिमाने॥
अधिकी प्यार करें मातासीं पल पल में सुधि लेवे।
तूतो पीठि दियेही नितही सुमिरण सुरति न देवे॥
कृत्यधनी औ नूणहरामी न्याव हँसाफ न तेरे।
चरणदास शुकदेव कहत हैं अजहुं चेत सबेरे॥

# शब्दवर्णन ।

#### राग विद्यागरा।।

# अरे नर हरिका हेत न जाना।

उपजाया सुमिरण के काजे तें कछु और ठाना।।
गर्भमाहिं जिन रक्षा कीन्ही ह्वां खाने को दीन्हा।
जठर अग्निसों राखि लियों है अँग सम्पूरण कीन्हा।।
बाहर आय बहुत सुधिलीन्ही दशन विना पयप्यायो।
दांत भये भोजन बहु भांती हितसों तोहिं खिलायो॥
श्रीर दिये सुख नानाविधि के समुिक देख मनमाहीं।
भूखो फिरत महा गर्वायो तु कछु जानत नाहीं॥
तव कारण सब कछु प्रभु कीन्हों तू कीन्हा निजकाजा।
जग व्योहार पगोही बोले तोहिं न आवें लाजा॥
अजहूं चेत उलट हरिसोंहीं जन्म सुफल करु भाई।
चरणदास शुक्देव कहें यों सुमिरण है सुखदाई॥

#### राग काफी ॥

गुमराही छांड दिवाने मुरुख बावरे।
अतिदुर्लभ है नरदेह भया गुरुदेव शरण तू आवरे।।
जगजीवन हैनिशिको स्वपनो अपनो द्यां कौन बतावरे।
तोहिं पांच पचीसने घेरि लियो लखनौरासी भरमावरे।।
बीति गई सो बीति गई अजहूँ मनको समक्तावरे।।
मोहलोभसों भागिकैत्याग विपय कामकोधको धोयबहावरे।।
शुकदेव कहें सबही तजिकै यनमोहन सों लवलावरे।
चरणदास पुकारि चिताय दियो मत चूकै ऐसे दाँवरे।।
चलाआवै चलावे का द्योस कछू करिले भाई।
ह्यांसे चलनाहोय अचानकही फिरि पाछेरहै अफ्सोस।।

पीकै विषय की मदिरा मतवारा होय रहा बेहोस। वाटमाहिं तो शूल बब्लघने अरु जाना है कह कोस।। दमहीं दमहीं दम छीजतहै पलपल घटें तनजोस। माया मोह कुटुंबका सुख ऐसे जैसे दीखें मोती ओस।। शुकदेव दियो कुपा करिकै रामरसका प्याला नोस। चरणदास कहें यहबात भलीं सुनिलीजें दोनों गोस।।

### राग सोरठ ॥

कछु मन तुम सुधिराखो वा दिनकी।
जादिन तेरी देह छुटेंगी ठोर बसौगे बनकी।।
जिनके संग बहुत सुख कीन्हें मुख दिक होयहैं न्यारे।
यमको त्रास होय बहुमांती कौन छुटावनहारे।।
देहरीछों तेरी नारि चलेंगी बड़ी पौरिछों माई।
मरघटछों सबबीर भतीजे हंस अकेलो जाई।।
द्रव्य गड़े अरु महल खड़ेही पूरतहें घरमाहीं।
जिनके काज पचे दिनराती सो सँग चालत नाहीं।।
देव पितर तेरे काम न आवें जिनकी सेवालावें।
चरणदास शुकदेव कहत हैं हिर बिन मुक्ति न पावें।।

मोको भय अति वाही दिनको।
जव वह पक्षी माया छोभी त्यागै पिंजरा तनको।।
स्रुत दारा के मोह फँसो है छोभ छगो है धनको।
काम कोधको कांपा खायो भयो अधीन सबनको।।
पांच पहर धन्धे में खोया नाम न लेत भजनको।
तीनि पहर नारी सँग मातो मानत सुख इन्द्रिनको।।
आपन को ऊंचो करिजानै करि अभिमान बरनको।

सतसंगतिके निकट न आवै जोहै ठाट तरनको।। यमिकंकर जब आनि गहेंगे तब ना धीर धरनको। गुरु शुकदेव सहाय करेंगे आसरो दास चरनको।।

#### राग केदारा ॥

# सो मेरो कहो मानरे भाई।

ज्ञान गुरूको राख हिये में बंध किट जाई।।
बालपनते खेलि खोयो गई तरुणाई।
चेत अजहूँ भली बरहै जराहूं आई।।
जिनके कारण बिमुख हरिते फिरत भटकाई।
कुटुम्ब सबही सुख के लोभी तेरे दुखदाई।।
साध पदवी धारणाधर छांड़ कुटिलाई।
वासना तिज भोग जगके होय मुकताई।।
बहुरि योनी नाहिं आवै परमपद पाई।
चरणदास शुकदेवके घर आनँद अधिकाई।।

# भाईरे अवधि बीतीजात।

श्रंजली जल घटत जैसे तारे ज्यों परमात ॥
श्वास पूंजी गांठि तेरे सो घटत दिन रात ।
साधु संगत पेंठ लागी ले लगे सोइ हाथ ॥
बड़ो सौदा हरि सँभारो सुमिरिलीजै पात ।
कामक्रोध दलाल ठिगया बिएजमत इनसाथ ॥
लोभ मोह बजाज बलिया लगेहैं तेरि घात ।
शब्द गुरुको राखि हिरदय तौ दगा नहिं खात ॥
श्वापनी चतुराई बुधि पर मित फिरै इतरात ।
चरणदास शुकदेव चरणन परश तिज कुलजात ॥

## राग सोस्ठ ॥

## भाईरे स्वपन यह संसार ।

देह स्वपना जन्म स्वमा स्वपन कुळ ब्योहार ॥
माय स्वमा बाप स्वमा स्वपन सुत अरु नारि ।
ळाज स्वमा जाति स्वमा स्वपन अस्तुति गारि ॥
योग स्वपना भोग स्वपना कियो वेद निषेद ।
स्वम सो जो होय मिटि है स्वम सुख अरु खेद ॥
बन्ध स्वपना मुक्ति स्वपना स्वम ज्ञान विचार ।
स्वपन है सो बिनशि जेहै रहेगो ततसार ॥
चरणदास स्वमा ब्रह्म सांचो एक रस नित जान ।
सत्य स्वमा ब्रूट स्वमा कहाकरूं निर्वान ॥

## भाई रे तजौ जग जंजाल।

संग तेरे नाहिं चाले महल बाहन माल।।
मात पितु सुत और नारी बोल मीठे बैन।
डारि फांसी मोहकी तोहिं ठगत हैं दिनरेन।।
छलधत्रो दियो सब मिलि लाज लड्ड माहिं।
जान अपने कह भुलानो चेतता क्यों नाहि॥
बाज जैसे चिड़ी ऊपर भँवत तोपर काल।
मारते गहि ले चलेंगे यम सरीखे साल॥
सदा सँघाती हरि बिसारो जन्म दीन्हो हार।
चरणदास शुकदेव कहिया समझ मुद् गवांर॥

भाई रे समझ जग ब्योहार।

जनताई तेरे धन पराक्रम करें सबही प्यार ॥ अपने सुखको सबहि चाँहैं मित्र सुत अरु नारि । इन्हों तो अपवश कियो है मोह बेड़ी डारि ॥ सबन तोकों भय दिखायो लाज लक्कटीमार।
बाजीगर के बांदरा ज्यों फिरत घर घर द्वार॥
जबै तोको बिपति आवै जरा कोर बिकार।
तबे तोस्रं लाज मानें करैं ना तेरि सार॥
इनकि संगति सदा दुख है समझ मूढ़ गवाँर।
हरि प्रियतम को सुमिरिले कहें चरणदास पुकार॥

राग विद्याग ॥

ये सब अप स्वारथ के गरजी।
जगमें हेत न कीज काहूसों अपने मनको बरजी।।
रोप फन्द घात बहु डारें इनते तू ड्रयेजी।
हृदय कपट बाहर मिठबोर्ल यह बल हैगो कहजी।।
सीगँद खाय झूंठ बहु बोलें भवसागर कैसे तरजी।
दुख सुख दर्द दया निहं बूझें इनसे छुटावो हरिजी।।
वेरी मित्र सबे चुनिदेखे दिलके महरम कहजी।
इनको दोष कहा कह दीजें यह कलियुगकी झरजी।।
दुनियाभगल कुटिलबहु खोंटी देखिछातीमेरी लरजी।
चरणदास इनकों तिज दीजें चल बस अपने घरजी।।

राग आसावरी ॥

साधो राम भजेते सुखिया।
राजा परजा नेमी दाता सबही देखे दुखिया॥
जो कोई धनवंत जगतमें राखत लाख हजारा।
उनको तो संशयहै निशिदिन वटत बढ़त ब्योहारा॥
जिनके बहुसुत नाती कहिये और कुटुँब परिवारा।
वे तो जीवन मरणके काजे भरतरहें दुखभारा॥
नेमी नेम करत दुख पांवे कर अस्नान सबेरा।

दाताको देवेका दुखहै जब मँगतों ने घेरा ॥ चारि वरण में कोंड न देखो जाको चिन्ता नाहीं । हरिकी भक्ति विना सब दुख है समझ देख मनमाहीं ॥ सतसंगति अरु हरि सुमरणकरि शुकदेवा गुरु कहिया। चरणदास बिपता सब तजिकै आनँद में नित रहिया॥

#### राग सारंग ॥

## नर रामभजे सुख पाय है।

हुख भाजें अरुपातक नाशे जौरा निकट न आयहै।। चेत सबेरे कहूं पुकारे नातरु तू पिछतायहै। जगत ठाट सब ह्यांकी शोभा संग न कोई जायहै।। बिन गोपाल तुम्हारों को है हमको देहु बतायहै। पकरि बांधि यम मारनलागें जब को होय सहायहै।। देखुबिचारि समुझु मनमाहीं तो बुधि जो अधिकायहै। तौ तू आव उलटि हरि सोंहीं चालो जनम सिरायहै।। चरणदास शुकदेव कहतहैं अब यह अधिक सयानहै।। गुरुकी शरण साधुकी संगति प्रभुको की जैध्यानहै।।

### राग भैरव ॥

चेतौरे नर करौ विचार । छल्रूपी है यह संसार ॥ स्वप्रा मात पिता सुतबंधू । स्वप्रा है सबही सम्बन्धू ॥ देखैकहै सुनैसो स्वपना । याजगमें नाहीं कोइअपना ॥ स्वप्रा धरती श्रोर अकाशा। स्वप्राचन्द्रसूर्य परकाशा॥ स्वप्रा जल्थलपावक पौन । स्वप्रायोगभोगश्रकं मौन ॥ स्वप्रा मायाको व्यवहार । स्वप्रा कुलनाता परिवार ॥ स्वप्रा देश नाम अरु मेश । स्वप्रा उत्पत्ति परलय शेश॥ स्वमा राजा रानाराव। स्वमे बानिक बन्यो बनाव॥ स्वमे छरे मरे अरु भागे। स्वमे सोवे स्वप्ने जागे॥ स्वमाहे यह सबही ठाट। उठी पैठ जब मुंदिगइ हाट॥ जो कञ्जहें सो सबही स्वमा। सांचाहरि हरि हरिहरिजपना॥ क्यों भूला मूरुख मस्तान। अजहूँ समुझि लेहिगुरुज्ञान॥ गफलत छांड़ि भजी हरिनाम। जो चाहे तू निश्रल धाम॥ ज्योंसोवत स्वमोदरशाय। आंखिखुले जबहीं मिटिजाय॥ ऐसेही सब स्वपना जान। अचल अखण्ड रहे भगवान॥ सवठाँ वहा रह्यो भरिप्र। ना अति निकट नहीं बहुद्र॥ जो कोइ खोजे सोई पावे। ततदरशी यह भेद बतावे॥ गुरु शुकदेव पुकारि चितावे। झूंठसांचको न्याव चुकावे॥ चरणदास सब स्वपना जान। सदा एकरस बहा पिछान॥

#### राग मलार ॥

## सतगुरु भवसागर डरभारी।

काम कोध मद लोभ भवँर जित लरजत नाव हमारी।।

तृष्णा लहर उठत दिन राती लागत अति झकझोरा।

ममता पवन अधिक हरपावै कांपतहै मनमोरा।।

और महाहर नानाविधिके क्षण क्षणमें दुख पाऊं।

अन्तरयामी बिनती सुनिये यह मैं अरज सुनाऊं।।

गुरु शुकदेव सहाय करौ अब धीरज रहा न कोई।

चरणदास को पार उतारो शरण तुम्हारी सोई॥

### राग विलावल ॥

भक्ति गरीबी लीजिये तजिये अभिमाना। दो दिन-जगर्मे जीवना आखीर मरजाना॥ पाप पुण्य लेखा लिखें यम बैठे थाना।
कह हिसाब तुम देहुगे जब जाहि दिवाना।।
मात पिता कोइ ह्वां नहीं सबही बेगाना।
द्रव्य जहां पहुँचै नहीं निहं मीत पिछाना।।
एकसों एकहि होयगी ह्वां सांच तुलाना।
काहूकी चाले नहीं छने दूधरु पाना।।
साहिबकी करि बन्दगी दे भूखे दाना।
समझावें शुकदेवजी चरणदास अयाना।।

#### राग काफी ॥

घरी दोमें मेला विछुरै साधो देखि तमाशा चलना जे ह्यां आकर हुये इकहे तिनसों बहुरि न मिलना 📙 जैसे नाव नदी के ऊपर बाट बटेऊ आर्वे। मिलि मिलि जुदेहोयँ पलमाहीं आप आपको जावै ॥ या बारी बिच फूल घनेरे रंग सुगन्ध सुहावै। लागें लिलें फेरि कुम्हिलांवें झरें टूटि विनशावें ॥ दारा सुत सम्पति को सुख ज्यों मोतीओस बिलावैं। ह्यांईं मिलें और ह्यां नाशें ताको क्यों पछितावें ॥ दै कुछ लै कुछ करिले करणी रहनी गहनी भारी। हरिसों नेह लगाय आपनो सो तेरो हितकारी।। सतसंगति को लाभ बड़ो है साध भक्त समुझावें। चरणदास हो राम सुमिरिले गुरु शुकदेव बतावें।। वह मेला सोह भलाहै साधी जहँ सन्तों का भेला। जिनके रहै सदा हरिचरचा सुमिरें राम सुहेला॥ कथा कहें श्ररु करें कीर्तान ज्ञान ध्यान समुझावें। सोवत जागत बैठे चलते गोविंदके गुण गावें।।

बोलें श्रमृतवाणी सबसों कुमित कुबुद्धि छुटावें। हिरकी भक्ति साधुकी संगति यह उपदेश बतावें। माला तिलक रामको बाना सुन्दर वेष बनावें। घरघर होय आरती मंगल नवधासों वितलावें। वितिहादिन आनँदरूप दिवाली सदा वसन्त सोहायो। प्रेम महोत्सव नितही उत्सव सबें ठाट मनभायो। या बिधि सों मन मगनहोय करि भजन करें अतिभारी। वरणदास शुकदेव कहत हैं घटमें होय उज्यारी।

## राग पर्ज ॥

राम धन जो कोइ पावैहो।

राज बड़ाई इन्द्र पदवी सुरित न लावे हो।।
आठ सिद्धि नौनिद्धि के लाजच निहं लागे हो।
तीनिलोक तुच्छ जानिक तामें निहं पागेहो।।
अर्थ धर्म काम मोक्षको करणी निहं ठाने हो।
चारि सुक्त बेंकुंठ लों कछ वस्तु न जानेहो।।
सबसे नीचा है चले सुख झूठ न भाखेहो।
हिंसा अकस वासना कोइ नेक न राखेहो।।
साधुनकी करि चाकरी जब वह धन आवेहो।
चरणदास से रंकको शुकदेव बसावेहो।।
जिन्हें हरिभिक्त पियारी हो।

मात पिता सहजे छुटे छुटे सुत अरु नारी हो।। लोक भोग फीके लगें सम अस्तुति गारीहो। हानि लाभ नहिं चाहिये सब आशा हारीहो।। जगसों मुख मोरे रहें करें ध्यान मुरारीहो। जित मनुवाँ लागोरहे भइ घट उजियारीहो।। श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ । गुरु शुकदेव बताइया प्रेमी गति भारीहो । चरणदास चारौ वेदसों और कञ्ज न्यारी हो ॥

८१४

### रेखता राग भद्यार ॥

तिजकै जगतकी रीतिको करु आपनी तदबीर। इस जग भरोसे ख्वारहो सुन यारमन।। यारमन गये शाह अमीर। इकदम करारी है नहीं क्षणक्षण में फेरेंरंग।। कबहूं तो हैरां सुखधना सुन यारमन। यारमन चल विचल बेढँग।। हश-मत व शोकत थिर नहीं मत देखिहो मगरूर। ठहराव ताको है नहीं सुन यारमन।। यारमन भगगल बड़ाईघूर। जाहिं श्वासा सबचले ज्यों आवदर गिरवाल।। याद साहबकी करो सुन यारमन। यारमन सुमिर हरि हरि हाल।। शुकदेव सतगुरु ने मुझे कायम बतायो राम। चरणहिंदासा चित धरो सुन यारमन॥ यारमन जपो आठी याम।।

#### रेखवा ॥

दोदिनका जगमें जीवना करताहै क्यों गुमान।
ऐबेशहर गींदी दुक रामको पिछान॥
दावा खुदीका दूरकर अपने तू दिलसेती।
चलताहै अकड़ अकड़ जवानीका जोश आन॥
ग्रुस्सदका ज्ञान समझके हुशियार हो शिताव।
गफलतको छांडि सोहबत साधोंकी खूबजान॥
दौलतकाजीम ऐसे ज्यों श्राव का हुबाव।
जाता रहेगा क्षणमें पिछतायगा निदान॥
दिन रात खोवताहै दुनिया के कारवार।
इकपलिभ याद साई कि करता नहीं अजान॥

शुकदेव गुरू ज्ञान चरणदास को कहैं। भज्ज रामनाम सांचा पद मुक्तका निधान॥

## हेला ॥

जगको आवन जानि हेला याको शोक न कीजिये। यह संसार असारहेरे अरे हेला हरिसों कर पहिंचान ॥ कुटुंब संगआयो नहीं रे अरे हेला ना कोइ संग न जाय । ह्यांईं मिलें ह्यांईं बीड़ुरें ताको सुरै बलाय ॥ महल द्रव्य किस कामकेरे अरे हेला चलैंन काहू साथ। राम तजे इनसों पंगे हारी अपने हाथ।। जीवत काया भोवतेरे अरे तेल फुलेल लगाय। मजलिस करिके बैठते मूर्ये काग न खाय।। लाभभये हरषैनहीं रे अरे हेला हानि भये दुख नाहिं। ज्ञानीजन वहि जानिये सब पुरुषन के माहिं॥ गुरु शुकदेव चितावईरे अरे हेला चरणदास हिय राखि। मनुष जन्म दुर्लभ मिलै वेद कहत हैं साखि॥ झुंठी जगकी प्रौति है नहीं छांडूं हरिसों मीत हेला । रंग कुसुम संसारकोरे अरे हेला प्रमुको रंग मजीठ ॥ धन यौवन थिर ना रहैरे अरे हेळा मतकर गर्व ग्रमान । क्षण क्षण औसर जातहै हरिसों कर पहिंचान ॥ अन्तसमय पछितायगोरे हेला जब यम घेरें आय । जिनके सँग तू मिल रहो कोइ न छुटावै जाय ॥ बीति गई सो जानदे रे अरे हेळा अजहूं समझ गवाँर । शरण गहो सत्संग की गुरुके वचन सँभार॥ श्रीशुकदेव बताइयारे अरे हेला रामनाम ततसार। चरणदास यों कहतेहैं छैछै उत्तरी पार ॥ बोलत टेढ़ी बात हेला माया मदमातो रहै। सबहीसों ऐंठो फिरैरे अरे हेला क्षणमें वेग रिसात ॥ व्याज बढ़ा द्रगुने करेंरे अरे हेळा करें चौगुने दाम । नानारस के स्वाद छे खाय फुछावे चाम ॥ करसों कबहुं नदानदेरे अरे हेळा शीश ननावें साध । जिह्वासों इरि ना जपै बहुत करैं बकवाद॥ पगर्सों तीरथ ना रमेरे अरे हेला सुनै न श्रीभागवत । **अकड़ अकड़ मनमाहिं यों जानि बड़ो कुलगोत ॥** परळाहीं देखे चलेरे अरे हेळा बांकी बांधे पाग । सो देही किस कामकी खैंहें श्वान न काग।। पुत्र कलत्र हैं घनेरे अरे हेला सुख में करत कलोल । हरिभक्तन सों नेह ना कहै क्रोधके बोल ॥ धर्म कर्म कल्ल ना करें अरे हेला नहिं सतगुरुसों प्रीति। हरिचरचा सों जरिमरें यह डूबनकी रीति॥ जगको सांचो जानिकैरे अरे हेला हरिको दियो बिसार। अन्तसमय यम त्रास दे डारे नरक मँझार।। श्रीशुक्देव ऐसे कहीरे अरे हेला छांड़ विषय जंजाल । चरणदास भज्ज रामको सोई उतारै पार ॥

### हेली ॥

यह अवसर फिरिनाहिं हेळी राम भजन करिलीजिये। यह तन चण क्षण जात है ज्यों तरुवर की छांह।। पिछिळेदिन सब खोदियेरी अरी हेळी कियोन हरिसोंसीर। रहे सो ऐसो जानिले ज्यों अंजळि को नीर॥ वचै सो छाहा लीजियेरी सतसंगति के माहिं।

हिलमिल हरियश गाइये हढ़ता जीकी बाहिं॥ जन्म सफल जब होयगो कुल पारायण होय। एकरु सौ पीढ़ी तरें रसना हरिगुण पोय।। यही स्मृति यहि वेद है यहि साधन को भेव। चरणदास हिय में धरो कहिया गुरु शुकदेव ॥ और न मीता कोय हेली समुझि सँभारो रामजी। जीवत की रक्षा करें मुये मुक्त करें तोहिं॥ अरु सब स्वारथके संगेरी अन्त न कोई साथ। सुखमें सबही रल मिलै दुखमें सुनै न बात ॥ छल करि मनकी बूझले पाछे डारे घात। तिनको तू अपनो कहै सो दोषी है जात । भेद न अपनो दीजियेरी अरी हेली कोऊ कैसो होय । हिरदय की हिरदय रहें हरिही जाने सोय॥ कें गुरु अपनो जानिये कें सतसंगत वास । गुरु शुकदेव वतावई देख चरणहींदास॥ यह नहिं अपना देश हेळी ह्यां नहिं मनको दीजिये। अपने घरको चालियेरी करि योगिनिको वेष ॥ कानन मुद्रा योगकीरी अरीहेली ज्ञान जटा शिरधारि । चोला भक्ति सोहावनो धीरज आसन मारि॥ सेळी` सतवैराग की अरी हेळी शींछ विभूति रमाय । यतकी सींगी कीजिये वारंवार बजाय॥ कर्म जलाय घूनी करो ऋगीं दशवेंद्वार। अमल सुधारस पीजिये वाढ़ै रंग अवार ॥ इसवाने पियको मिलौरी अरी हेली सदासुहागिनिहोय।

श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ।

र्ध्रश्रद

गुरु शुकदेव बतावई चरणदास बन सोय।।

अथ ज्ञान अंग ॥

राग करपा ॥

# साधो गुरु दया आपको यों विचारा ।

झूंठ अरु सांचको समुिकार मूलसों माया अरु ब्रह्मको किया न्यारा॥ पांच अरु तीन गुण देहको ठाटहै तासुको लगत है सब विकारा। ब्रह्म अडोल अबोल अतोल है और निर्लिप्त हिर निर्विकारा॥ जाके रूप निर्हे रेख अरु नाम सूरत नहीं सोई निज तत्त्वहै निराकारा। सुरति अरु निरति दोऊ जहां थिकरहें तहां बिन मान अतिहै उज्यारा॥ विना गुरुमुखी कोल पहुँचि हां ना सके कनक अरु कामिनी घेरि मारा। चलै सोह सन्त निर्वाण है शूरमा ज्ञान अरु ध्यानको कर अहारा॥ आवा अरु गमनकी दृटि फांसी गई पायो गुरु भेद गयो तिमिर सारा। चरणदास शुकदेव मिले भर्म सब दिल मले होय रणजीत अविगति निहारा॥

# साधो बहा दरियाव नहिं वारपारा।

आदि अरु मध्यक हुं अन्त सृष्टी नहीं नेतिही नेति वेदन पुकारा।।
मूळ परिकर्तिसी बहुत छहरें उठें सके को पाय गुणहें अपारा।
विरंवि महादेवसे मीन बहुते जहां होय परगट कभी गोत मारा।।
तासुमें बुदबुदे अण्ड उपजैं मिटें गुरु दई दृष्टि जासों निहारा।
छका छवि देखिके अतिथिका भेषकिर जगे जब भाग निरखी
बहारा।। मरिजया पैठिया थाह पाई नहीं थका ह्वांईरहा फिर न
आया। गयाथा लामको मूल खोया सबे भया आश्चर्य आपन
गवाँया।। पाल बिन सिन्धु अरु निरा आनन्द है आपही आप

हो निराधारा । चरणदास शुक्रदेव दोऊ तहां रलियले तुरतहीं मिटिगया खोज सारा ॥

### राग घनाश्री ॥

# सहजगति ज्ञान समाधि लगाई।

रूप नाम जहाँ किरिया छूटी हू मैं रहन न पाई।।
विन आसन बिन संयम साधन परमातम सुधि पाई।
शिव शक्ती मिलि एक भये हैं मन माया न हिराई।।
मगनरहों दुख सुख दोड़ मेटे चाह अचाह मिटाई।
जीवन मरण एक सों लागे तबते आप गवाँई।।
मैं नाहीं नख शिख हरि राजें आदि अन्त मध्याई।
शिक्षा कर्म कोनको लागे काकी होय सुकताई।।
सकल आपदा न्याधि टरी सब दुई कहां मो माहीं।
सब हमहीं रामा नहिं पहये सब रामा हम नाहीं।।
नित आनन्द काल भय नाहीं गुरु शुकदेव समाधी।
चरणदास निज रूप समाने यह तौ समक अगाधी।।

निरन्तर अटल समाधि लगाई।
ऐसी लगी टरें निहं कबहूं करणी आश छुटाई॥
काको जप तप ध्यान कौन को कौन करें अब पूजा।
कियो विचार नेकनिहं निकसें हरिविन और न दूजा॥
मुद्रा पांच सहजगित साधी आलस आसन सोई॥
सब रस ब्रह्म मूल जब शोधा आप विसर्जन होई॥
भूलो बन्ध मुलजित साधन ज्ञान विवेक भुलाना।
आंचल समाधि अन्त निहं ताको गुरु शुकदेव बताई।
चरणदास को खोज न पहये सागर लहर समाई॥

राग सोरठ ॥

हो अवगति जो जाने सोइ जाने।
सब की दृष्टि परे अविनाशी कोइ कोइ जन पिहेंचाने।।
रेख जहां निह खिंचि सके रे ठहरें ना ह्वां राई।
चीत चितरा ना सकेरे पुस्तक लिखा न जाई।।
श्वेत श्याम निहं राता पीरा हरी भीति निहं होई।
श्रात श्रमूंघ अदृष्ट अकथ है किह सुनि सके न कोई।।
सर्वस में अरु सब देशन में सर्व अंग सब माहीं।
कटे जले भीजे निहं छीजे हले चले वह नाहीं।।
निहं गाढ़ा निहं भीना किहये निहं सूक्षम निहं मारी।
बाला तरुणा बढ़ा नाहीं ना वह पुरुष न नारी।।
नहीं दूर निहं निकट हमारे नहीं प्रकट निहं गुझे।
ज्ञान आँख की पलक उधारो जब देखोरे सूझे।।
वासों उतपित परलय होई वह दोऊते न्यारा।
चरणदास शुकदेव दया सों सोई तत्त्व निहारा।।

#### राग मलार ॥

साधी समुझी अलख अरूपा।

ग्रिस सों ग्रिस प्रकटसों परगट ऐसी है निजरूपा।।
भीज नहीं नीरसों वह तत ताहि शस्त्र निहं काटै।
छोटा मोटा होय न कवहूं नहीं घटें निहं बाढ़े॥
पवन कभी निहं सोखें ताको पावक तेज न जारे।
शीत उष्ण दुख सुख निहं पहुँचे ना वह मरे न मारे॥
इकरस चेतन अचरज दरशे जासम तुल निहं कोई।
ता पटतर कोइ दृष्टि न आवें बद्दी वही पुनि वोई॥

भीतर बाहर पूरि रह्यो है अण्ड पिण्ड सों न्यारा । शुकदेवा गुरु भेद बतायो चरणहिंदासा वारा ॥

राग पर्ज ॥

गुरू हमारे अलख लखाया हो।
देखतही ऐसे गये जल नोन घुलाया हो।।
नखशिख ढूंढ़ं आपको किं आपन पाया हो।
रामिं रामा है रहा हम मूल गवाँया हो।।
बरत करें हम होय तो सब नेम भुलाया हो।
फल चाहनवारो गयो हिर हेरि हिराया हो।।
ज्ञाता मिटिज्ञानू मिटै अरु ज्ञेय मिटाया हो।।
शोच समझ सबहीगई चरणदास नशाया हो।।

राग धनाश्री व विलावल व सोरठ ॥

साधो भाई यह जग यों सत नाहीं।

मीन पहार समुद विच मिरगा खेत अकाशे माहीं।।

जलकी पोट कोट घूवांको अखिल बहाको तीरं।

बांझको प्रत सींग शश्शा को मृगतृष्णा को नीरं।।

स्वप्रको भूप द्रव्य स्वप्नेको अरु जंगलको द्वारं।

गणिका शील नाच भूतनको नारिसों व्याहत नारं।।

मावश कोशशि रैनि को सूरज दूध नरन की छाती।

यह सब कहनिकहावनि देखी चींटी लेभागी हाथी।।

ऐसिह झूंठ जगत सच नाहीं भेद विचारो पायो।

चरणदास शुकदेव दया सों सांचिह सांच मिलायो।।

राग रामकली ॥

# सतगुरु अक्षर मोहिं पढ़ायो।

लेखन लिखान स्याही सेती ना वह काग्रज मध्य चढ़ायो।।
ना लगमात न माथे बिन्दी अरुण पीत निहं काला।
एँड़ा बेंड़ा टेढ़ा नाहीं ना वह आल जँजाला।।
ताको देखि थकी सब करणी सबहीं साधन भागे।
सिद्धें भईं भोरके तारे मुक्ति न दीखें आगे।।
जाके पढ़े पढ़न सब छूटे आशा पोथी फारी।
मैंतो भया करम का हीना कहें सरस्वति ठाढ़ी।।
गुरु शुकदेव पढ़ायो अक्षर अगम देश चटशाला।
चरणदास जव पण्डित हूये धारि तिलक अरु माला।।

# वह अक्षर कोइ विरला पावै।

जा अक्षर के लाग न बिन्दी सतग्रुरु सैनिहं सैन बतावें ॥ क्षरही नाद वेद अरु पण्डित क्षरज्ञानी अज्ञानी ॥ बांचन अक्षर क्षरही जानों क्षरही चारों वानी ॥ ब्रह्मा शेष महेश्वर क्षरही क्षरही त्रेग्रुण माया ॥ चरही सहित लिये अवतारा क्षर ह्वांतक जहाँ माया ॥ पांचो मुद्रा योग गुक्ति क्षर क्षरही लगे समाधा ॥ आठों सिद्धि मुक्तिफल क्षरही क्षरही तन मन साधा ॥ रिव शशि तारामण्डल चरही क्षरही वरणि अकासा ॥ क्षरही नीर पवन अरु पावक नरक स्वर्ग क्षर वासा ॥ क्षरही निर पवन अरु पावक नरक स्वर्ग क्षर वासा ॥ क्षरही उतपति परलय क्षरही क्षरही जाननहारा ॥ चरणदास ग्रुकदेव वतावें निरअक्षर है सबसों न्यारा ॥

## शब्दवर्णन । राग भैरव॥

हरिको सकल निरन्तर पाया।
माटी भाँड़े खाँड़ खिलौने ज्यों तरवरमें छाया॥
ज्यों कंचन में भूषण राजै सूरत दर्पण मांहीं।
पुतली खम्भ खम्भमें पुतली दुतिया तौ कछु नाहीं॥
ज्यों लोहे में जौंहर परगट सूतिह तानैबानै।
ऐसे राम सकल घटमाहीं बिन सतगुरु नहिं जाने॥
मेहँदी में रँग गन्ध फुलन में ऐसे ब्रह्मरु माया।
जलमें पाला पाले में जल चरणदास दरशाया॥

## राग ईमन ॥

सखीरी हिलमिल रहिया पीव ।
पुष्प मध्य ज्यों गंध विराजे पिंड माहिं यों जीव ॥
जैसे अग्नि काठके अन्तर लाली है मेहँदीव ।
माटी में भाँड़े हैं तैसे दूध मध्य ज्यों घींव ॥
शुकदेवा गुरु तिमिर नशायो ज्ञान दियो कर दीव ।
चरणदास कहें परगट दरशो अमर अखंडितसीव ॥

### राग सारंग ॥

साधो अचरज निर्शुण रामका । नामर्याद ठिकाना नाहीं नाहीं द्वारा धामका ॥ मात पिता कुल गोत न वाके भेष न पुरुषा वामका । रूप न रेख नहीं कछु किरिया लेश नहीं ह्वां नामका ॥ सरवन छोचन रसनहिं नासा त्वचा न चोछा चामका । आदि न अन्त न अरधै उरधै नहि ठिंगना नहिं छाँबका ॥ देखा सुना कहा नहिं जाई नहिं धौछा नहिं श्यामका । चरणदास शुकदेव सुभावे नहिं विनशै नहिं यामका ॥

राग सारँग ॥

घट घट में रमता रिमरह्यो ।

चेतन तजै भजै जल पाहन मृरख अममें अमि रह्यो ॥
एक अखण्ड रह्यो सब न्यापक लख चौरासी समरह्यो ।
प्रकट भानु ऐसे हरि दरशों संपुट में नहिं खमरह्यो ॥
आपाजानि भूल फिर आपन नखशिखसों नहिं हमरह्यो ।
चरणदास शुकदेवहि रलगयो वचन विलासन गमरह्यो ॥

राग मालश्री ॥

तेरी गित अपरम्पार पार कैसे पहयेही।
योग युक्ति युगताहारे उनहूँ सुधि निहं पाई।
चित बुधिमनकी गिम जहाँ नाहीं सुरितथके थिक जाई।।
नेति नेति कहि निगम पुकारे कहु कोउ कैसे पावे।
ध्यान न लागे ज्ञान न सूझे अनभयहू फिरि आवे।।
निर्शुणरूप निरालम्ब आसन केहि विधि लखि है कोऊ।
बह्या शेष महेश्वर थाके सकल शिरोमणि सोऊ।।
वाणी शब्द रहित तुरियापद गुरु शुकदेव सुनायो।
चरणहिंदास समझ सब बिसरी खोजत खोज हिरायो।।

वा विन और न कोय वही गुलजारी रे। जग फुलवारी फूलि रही है नाना रंग अनंत। आदि वृत्त ताकी सब लीला नितही रहत वसंत॥ पांच हार पँचरंग हैं रे शाखा बहुत बिचार। अद्भुत गति कल्लु कहत न आवे फूले पुष्प अपार॥ पात फूल फल सोहने रे हैं है ब्रिपि लिपि जाहिं। निश्चल हुम इकरस रहेंरे उत्तपति परलय नाहिं॥ बिन सींचे बिन मूल कोरे अचरज श्रिधक सुबास । जित तित खिलो शुकदेव हैरे नहीं चरणही दास ॥ राग बिहागरा ॥

तेरे बहुत रूप बहु बानी।
त्ही एक अनेक भयो है जिन जानी जिन जानी।।
रिव शिश विष्णु महेरवर तूही तूही चतुर बिनानी।
श्वापिमुनि देवत सिद्ध तुही है तूही है ब्रह्मज्ञानी।।
तुवबिन दृजो और न पहये गावत वेद पुरानी।
कोंड कहें मायाहें दूजी तो वह कितसों आनी।।
तू आकाश पवन अरु पावक तू धरती तू पानी।
तीनोगुण तोही सों निकसे तोही माहिं समानी।।
दश ओतार तूही धर आयो तू इष्टी तू ध्यानी।
तूही रास तुहि रास खिलह्या तू ठाकुर ठकुरानी।।
तूही गुरु शुकदेव विराज चरणदास सिख मानी।
गुप्त प्रकट सब तूही तूहें अद्भुत लीला ठानी।।
यह सब एक एकही होई।

जाके ऐसी निश्चय आव जीवन्मुक्ता सोई।।
जैसे मनका डोर गुहे है काहू माला पोई।
एकहि श्वास सकल घट व्यापक भूलो कहै जुदोई।।
हमहूँ वही वही जग सारा शिव ब्रह्मादिक वोई।
एकहि ब्रह्म अचल अविनाशी और न दुतिया कोई।।
जिन समझा तिन आनँद पाया बिनसमझे दियारोई।
चरणदास नहि हरिही हरि हैं सब मैं मैं में खोई।।

जबते एक एक करि माना । कौन कथै के। सुननेहारा कोहै किन पहिंचाना ॥ तब को ज्ञानी ज्ञान कहां है ज्ञेय कहां ठहराना। ध्यानी ध्येय जहां निहं पहये तहां न पहये ध्याना।। जब कहां बंध मुक्त भुगतइया काको आवन जाना। को सेवक अरुकीन सहायक कहां लाभ कित हाना।। जब को उपजे कौन मरत है कौन करें पिछताना। को है जगत जगत को कर्ता त्रेगुण को अस्थाना।। तू तू तू अरु में में नाहीं सबही दे विसराना। चरणदास शुकदेव कहां है जो है सो भगवाना।।

### राग केदार व सोरठ ॥

सो लिख हम निर्गुण झरि पाई।
जहां न वेद कतेब पहुँचे नहीं ठकुराई।।
चारवरण आश्रम नहीं कर्म ना काई।
नरक अरु वैकुंठ नाहीं नहीं तन ताई।।
प्रेम अरु जहाँ नेम नाहीं लगन ना लाई।
आठ अँग जहँ योग नाहीं नहीं सिद्धाई।।
आदि अरु जहाँ अंत नाहीं नहीं मध्याई।
एक ब्रह्म अखण्ड अविचल माया नाराई।।
ज्ञान अरु अज्ञान नाहीं नहीं मुकताई।
चरणदास शुकदेव सम तहाँ दुई जरिजाई।।

### राग सोरठ व नट विलावल ॥

सो नैना मोरे तुरिया ततपद अटके । सुरित निरितकी गम निहं सजनी जहां मिलनको लटके ॥ भूले। जगत बकत कछु और वेद पुराणन ठटके। प्रीति रीतिकी सार न जानें डोलत भटके भटके ॥ किरिया कर्म भर्म उरझेरे ये माया के झटके। ज्ञान ध्यान दोल पहुँचत नाहीं राम रहीमा फटके॥ जग कुल रीति लोक मर्यादा मानत नाहीं हटके। चरणदास शुकदेव दयासों त्रेगुण तजिके सटके॥

### राग सोरठ ॥

है कोइ जानै भेद हमारा।

सब सबमें हम सबके माहीं में मैं व्यापक मैं न्यारा॥ हम अडोल हम डोलत निशिदिन हम सूक्षम हम भारा। हमहीं निर्गुण हमहीं सर्गुण हमहीं दश अवतारा॥ हमहीं जान ध्यान पुनि हमहीं हमहीं धारणहारा॥ हमहीं आदि अन्त पुनि हमहीं हमहीं धारणहारा॥ हमहीं आदि अन्त पुनि हमहीं हमहीं रूप अपारा। महाराज हम वार पार हैं हमहीं जग उजियारा॥ हमहीं गुरु शुकदेव विराजें हमहिं तरैं हम तारा। चरणदास घट हमहीं बोलें समझै समझनहारा॥

### राग काफी।

में कोइ अजबहूँ मेरा अजब तमाशा जोर ।

मेरेहि पिण्ड खण्ड ब्रह्मण्डा में प्रण सब ठौर ॥

में ब्रह्मा में विष्णु महादेव में कमला में गौर ।

में रिव चन्द्र इन्द्र इन्द्राणी में गरजत धनधोर ॥

में गुण तीनि पांच तक्त्व में हीं में दश दिशि चहुँ और ।

में निहरूप रूपधरि नाना निशिदिन करत किलोर ॥

में गुप्ता में मुक्ता परगट मेंहीं भर्म भकीर। चरणदास मोबिन नहिं रंचक दूजा कोई और।।

राग विद्यागरा ॥

गुप्तमतेकी बातरी जाने सोइ जाने।
पश्च ज्ञान अजमत को देखो अनभुस एके साने।।
चलनीकी गति सबकी मित है मनमें अधिक सयाने।
गहि असार सारको डारे निश्चल बुधि निहं आने।।
हूँ गुंगो जगको नहीं सुभे सैन नहीं कोइ माने।
कासों कहों अरु को सुने सजनी कहूँ तो को पहिंचाने।।
सत्य ब्रह्मको जानत नाहीं मुरुख मुग्ध अयाने।
चरणदासकह समुझतनहिंभोंदू फिरिफिरि झगरोठाने।।

सुनिहो मुक्त मुक्त करूं तेरी।

वेद पुराण जँजीर जरी है सबहीगत मारग मिल घेरी।।
तैं तो मुक्ति बहुतकी कीन्ही जिन पापन उरमोरी।
बन्धन सकल छुटाय कार्यू जो आधीन होय तू मेरी।।
स्वर्गा पताल ठौर निहं तोको डोलत पेरी पेरी।
अचल पुरुषसों जाय मिलाऊं तोहिं जानि साधनकी चेरी।।
शुकदेव गुरु जब किरपा कीन्ही तू नाहीं कहुँ हेरी।
चरणहिंदास वासना तजिके आपिह आप किरहे निवेरी।।

राग विद्यागरा व बिलावल ॥

अब हम ज्ञान गुरू से पाया।

हुनिधा खोय एकता दरशी निश्चल है घर आया ॥ हिरदा शुद्ध हुआ बुधि निर्मल चाह रही नहिं कोई। ना कछु सुनौं न परसूं बुभूं उत्तिट पलटि सब खोई॥ समझमई जब आनँद पाये आतम आतम सूझा। सूधा भया सकल मन मेरो नेक न कहूं अरूझा ॥
में सबहुन में सब मोहूं में सांच यही करि जाना ।
यहीं वही है वही यही है दूजा भाव मिटाना ॥
शुकदेवा ने सब सुख दीन्हे तिरपत होय अघायो ।
चरणदास निकसा नहिं रंचक परमातम दरशायो ॥

### राग विलार विद्यागरा॥

गुरु विन कौन डुबोवनहारा।
ब्रह्म समुद्रमें जो कोइ बूड़ो छुटिगये सकल विकारा॥
सिंधु अथाह अगाध अचल है जाको वार न पारा।
वाकी लहरि मिटत वाही में कौन तरैको तारा॥
त्रैगुणरहत सदाही चेतन ना काहू उनहारा।
निराकार आकार न कोई निर्मल अति निर्धारा॥
अकरी अलख अरूप अनादी तिमिर नहीं उजियारा।
तामें अण्ड दिपत ऐसे करि ज्यों जल मध्ये तारा॥
काल ज्वाल में भूती नाहीं तहां नहीं अमभारा।
चरणदास शुकदेव दयासों बूड़िगयेही पारा॥

### राग सोरठ व आसावरी ।।

सतगुरु निजपुर धाम बसाये। जितकेगये अमर है बैठे भवजल वहुरि न आये।। योगी योग युक्ति करिहारे ध्यानी ध्यान लगावें। हरिजन गुरुकी दया बिना यें दृष्टि नहीं दरशावें।। पंडित मुंडित चुंडित ढूंढ़ें पढ़ि सुनि वेद पुराने। जासों वे सब पायो चाहें सो वे नेति बखाने।। जंगम यती तपी संन्यासी सबही वहदिशि धावें।

सुरति निरतिकी गम जहँ नाईं। वे कही कैसे पावें।।। देश अटपटा वेगम नगरी निगुरे राह न पाया। चरणदास शुकदेव गुरूने किरपा करि पहुँचाया॥

### राग सोरठ॥

## हमारे गुरु हरि नगर दिखायाहो।

उल्ही वाट वाट जहाँ नाहीं निजपुर वास वसायाहो।। चन्द न सूर गगन निहं तारे राति दिवस निहं पायाहो। निहीं तिमिर जहाँ चांदिन नाहीं नहीं घूप निहं छायाहो।। मनसों अगम सुगम निहं विधिसों अनभय अन्त न लायाहो। ओर कहीं केसे किर पाव निगम नेति जेहि गायाहो।। है प्रत्यक्ष उदय सूरज ज्यों संपुट नाहिं छिपायाहो। विन गुरु गमके अंजन आंजे हिष्ट नहीं दरशाया हो।। जनक जहाँ गुकदेव विराजें चरणदास मिलि धाया हो। जगकी व्याधि लगन निहं पाई किरपा किर पहुंचाया हो।।

## इमारे गुरु मारग वतलाया हो।

श्रान देवकी सेवा त्यागी अज श्रविनाशी ध्याया हो।।
हिर पूरण परसो निश्चयसों छांड़ो सूठी माया हो।।
इकरस आतम नितही जानो क्षणभंगी है काया हो।।
चाहे मुक्तकरे तन किरिया भर्म अधिक भर्माया हो।
वो किर पंड़ वच्चल श्रू छे आँव कहो किन पाया हो।।
अपना खोज किया निहं क्वहूं जल पाहन भटकाया हो।
जैसे फल सेवत सेमर को कीर अधिक पछिताया हो।।
ज्ञानपदास्थ किन महानिधि विन भेदी किन पाया हो।।
चरणदास घट सोहं सोहं तामें उलिट समाया हो।।

### शब्दवणन ।

### राग काफी ॥

# इन नैनन निराकार लहा।

कहन सुननकी कौन पतीजे जान अजान है सहजरहा।। जित देखो तित अलख निरंजन अमर अहोल अबोलमहा। ज्योति जगत बिच मिलिमिल झलके अगम अगोचर पूरिरहा।। अलख लखा जब बेगमहूवा भर्मकोट जब तुरत दहा। सर्वमयी सब अपर राजे शून्य स्वरूपी ठोसटहा।। जीवन्मुक्त भया मन मेरा निर्भय निर्मुण ज्ञान महा। गुरु शुकदेव करी जब किरपा चरणदास सुख सिन्धु बहा।।

### राग आसावरी ॥

## जबसों मन चंचल घर आया।

निर्मल भया मैलगये सगरे तीरथ ध्यान ज न्हाया।।
निर्वासी है आनँद पाये या जगसों मुख मोड़ा।
पांचो भई सहज वशमेरे जब इनका रस छोड़ा।।
भय सब छूटे अब को लूटे दूजी आशा न कोई।
सिमिटिसिमिटि रहा अपनेमाहीं सकल विकलनिहं होई।।
निजमन हूवा मिटिगा दूवा को वैरी को मीता।
बन्धमुक्तका संशय नाहीं जन्म मरणकी चीता।।
गुरु शुकदेव भेव मोहिं दीयो जबसों यह गति साधी।
चरणदाससों ठाकुरहूये छुटिगये वाद विवादी।।
हम तौ आतम पूजाधारी।

समिश्समिकरिनिश्चय कीन्ही और सबनपर भारी।। और देवल जहाँ धुँधली पूजा देवत दृष्टि न आवे। हमरा देवत परगट दीखे बोले चाले खावे॥ जित देखों तित ठाकुरद्वारे करों जहां नित सेवा।

पूजा की विधि नीके जानों जासों परसन देवा ॥
करि सनमान स्नान कराऊं चन्दन नेह लगाऊं।
मीठे वचन पुष्प सोइ जानों है करि दीन चढ़ाऊं॥
परसन करि करि दरसन पाऊं बार बार बिलजाऊं।
चरणदास शुकदेव बतावें आठपहर सुख पाऊं॥

ये मन आतम पूजा कीजै।

जितनी पूजा जगके माहीं संबहुन को फल छींज।। जो जो देही ठाकुरद्वारे तिनमें आप विराजें। देवल में देवत हैं परगट आछी विधिसों राजें।। त्रेगुण भवन सँभारि पूजिये अनरस होन न पावें। जैसेको तैसाही परसी प्रेम अधिक उपजावें।। और देवता दृष्टि न आवें धोखे को शिर नावें। आदि सनातनरूप सदाही मुरुख ताहि न ध्यावें।। घटघट सूभी कोइ यक बूझें गुरु शुकदेव बतावें। चरणदास यह सेवन कीन्हे जिवन्मुक्त फल पावें।।

### राग विद्वागरा

सब जग पांचतत्त्वका उपासी।
तुरियातीत सबन सों न्यारा अविनाशी निर्वासी॥
कोई पूजें देवल म्रति सो पृथ्वी तत्त्व जानों।
कोई न्हावे पूजें तीरथ सो जलको तत्त्व मानों॥
अग्निहोत्र अरु सूरज पूजा सो पावक तत्त्व देखा।
पवन खैंचि कुंभक को राखें वायुतत्त्व को लेखा॥
कोई तत्त्वाकाश को पूजें ताको ब्रह्म बतावै।
जो सबके देखन में आवै सो क्यों अलख कहावे॥
परमतत्त्व पांचों से आगे गुरु शुकदेव बखाने।

## शब्दवर्णन।

## चरणदास निश्चय मन आनौ बिरला जन कोइ जान॥

### राग जयकरी ॥

त्रहा अरूप धरे वहुरूप कही कोउ कैसो स्वरूप कहें। सबमें है सबसे है न्यारा कोई मेद अनूपलहें॥ कहुं कहुं मुरुख गुंगभयों है कहुं कहुं वक्ता वेदपढ़ें। कहुं कहुं राव रंक दुख सुख है कहुं कहुं भोगी भोगकरें॥ कहुं कहुं राधे रूप बनावें कहुं कहुं मोहन रास रचें। सुड़ि सुड़ि जावें फेरि मनावें प्यार प्रीतिके चावचहें॥ कहुं कहुं सुरति मोहनि मुरित कहुं कहुं लालन फंदपरे। कहुं कहुं मधुवा कहुं कहुं प्याला कहुं कहुं पीवत प्रेमभरे॥ कहुं कहुं ज्ञानी नाना बानी कहूं भरम में भूलिरहे। शुक्देवा गुरु हो समझावें चरणहिंदासा चरणगहे॥

### राग मंगलवाद्यवा विलावल ॥

कर्मकरि निष्कर्म होवे फेरि कर्म न की जिये।
भू लि के कोइ कर्म साधे उलिट कर्म न दी जिये।।
कर्म त्यागे जगे आतम यह निश्वयकरि जानिये।
जब निर्भय पद खुल भपावे सांच हियमें आनिये।।
सांच हियमें राखि अवधु नाम निर्णुण नित्तजपे।।
अग्नि इन्द्री कर्म लकड़ी पंच अग्नी अस तपे।।
जैसे टूट गहनो खोज मेटे होय सोना अतिसुखी।
ऐसे योग भक्ति वैरागसेती कर्म काटें गुरुमुखी।।
जासों मिटे आपा आप सहजे ब्रह्मविद्या ठानिये।
गुरू शुकदेव गुक्ति भाषे चरणदास पिछानिये।।

राग सोरठ ॥

साधो भर्मा यह संसारा ।

गतमित लोक बड़ाई उरमे कैसे हो छुटकारा।।
भर्म पड़े नानाविधि सेती तीरथ वर्त अचारा।
देह कर्म अभिमानी भूले छूंछपकरि ततडारा।।
योगी योगयुक्त करि हारे पण्डित वेदपुराना।
षट दर्शन पग आप पुजावें पहिरि पहिरि रँगवाना।।
जानत नाहिं आप हम को हैं को है वह भगवाना।
को यह जगत कौनगति लागे सममें ना अज्ञाना।।
जाकारण तुम इत उत डोलो ताको पावत नाहीं।
चरणदास शुकदेव बतायो हरि नारायण माहीं।।

### हेली ॥

यह अचरजकी वात हेली कीन सुनै कासों कहूं। दूर हुतो जब चाव थोरी अरी हेली अब निहं छोड़ें साथ।। जह देखों तहाँ साँवरोरी अरी हेली तनमन रहो समाय। अंतर्यामी एक है द्वितिया ना ठहराय।। मत भटके भय भर्म में री उलटि आपको देख। तोही में हरि बसत हैं गावत वेद विशेख।। जब तू मोसी होयगी री अरी हेली तब समझेंगी बात। गूंगे को स्वप्नो भयो यह सुख कहो न जात॥ जो चाह हरिसों मिलोरी अरी गुरु शुकदेव मनाव। चरणदास सखी ने कह्यो आप आप में पाव।। हरि पाये फल देख हेली पावत ही खोई गई। जात अटक कुल खोय गयेरी अरी हेली खोये वरण अरुभेष।। जन्म मरण सब खोगयेरी अरी हेली बंधमुक्त गये खोय।

ज्ञान अज्ञान न पाइये नेम धर्म नहिं होय।। लाजगई अरु भय गयेरी अरी हेली अरु साथिह गई उपाधि। आशा अरु करणी गई खोये वाद विवाद॥ में नाहीं हरिही रहेरी तु दौरत हरि झोट। पावैगी जव जानिंहै हरि पावनके खोट॥ गुरु शुक्रदेव सुनाइयारी अरी हेली चरणदास मन शोच। सब वातनसों जायगी रहे न तेरा खोज॥ वह घर कैसा होय हेली जितके गये न बाहुरे। अमरपुरी जासों क्हेंरी अरी हेली मुक्तधाम है सोय ॥ विकट घाट वा ठौरकोरी शठ नहिं पानै पंथ। गुरुमुख ज्ञानी जाहिंहैं हरिसों सन्मुख संत्।। त्रेगुण मत पहुँचै नहींरी ऋरी हेली छहीऋतुहाँ नाहिं। रवि शशि दोऊ हाँ नहीं नहीं धूप नहिं छाहिं॥ अविधनहीं कायानहींरी अरी हेली कलह कलेश न काल। संशय शोक न पाइये नहिं माया को जाल।। गुरु शुकदेव दया करैं री अरी हेली चरणदास लहै देश। विन सतगुरु नहिं पावई जो नानाकर भेश।।

### हेला ॥

दृष्ठि उठाकर देख हेला ब्रह्म अनादि अरूपहै। आदि नहीं अन्तौ नहींरे हेला आप सनातन एक।। नहिंथीला काला नहीं रे हेला हरा पीत नहिं लाल। तीनों गुणसे है परे नहीं पुरुष नहिं बाल।। शस्तर छेदि सकैन रे अरे हेला पानक सकै न जारि। नीर भिजोय सकै नहीं ताहि न ब्यापे बयारि॥

रेख जहाँ नहिं खिंचि सकैरे अरे हेला राई ना ठहराय । लेप जहाँ नहिं चिद्सके सकै नहिं कोइ पाय।। नहीं दूर निकटौ नहींरे अरे हेला नहीं प्रगट नहिं गूप। गुरु कृपा सो पाइये सुन्दर बहुत अनूप।। हैं अडोल डोलै नहीं रे अरे हेला है अबोल नहि वोल। देशकान सों रहित है और कहा कहुँ खोल ।। जैसा था सोइ आज है रे अरे हेळा नया पुराना नाहिं। जासों यह जग है भरो जग वाही के माहिं॥ शक्ति घनी लीला घनी रे अरे हेला घने नाम बहुरूप। त्रे देवा से बहुत हैं इन्दर से बहु सूप॥ चन्द्र घने सुरज घनेरे अरे हेला घने पिण्ड ब्रह्मण्ड । सब कुछ आपहि ह्वै रह्यो निर्मल अवल अखण्ड ॥ जनकदियो शुकदेवकोरे अरे हेला उनमोको कहिदीन। दरश भयो चरणदास को सदा रहीं छवळीन।। अचरज अलख अपार हेला वाकी गति नहिं पाइये। बहु निषेध जोपे करे रे अरे हेला तो जावैगा हार ॥ बानीथिक बुधिहूथकैरे अरे हेला अनभय थिक थिक जाय। ब्रह्मादिक सनकादिकहू नारद थिक गुण गाय।। वेद यके अरु न्यासहरे अरे हेला ज्ञानी यके अरु ज्ञान । शंकर से योगी थके करि करि निर्मल ध्यान॥ बहुतक कथि कथिही गयेरे अरेहेला नेक न निबटी बूमा। वाचक ज्ञानी कहत हैं हमने पायो सूम ॥ पांची इन्द्रियनसों लखेरे अरे हेला ताको सांच न मानि। जो जो इन सों देखिये तिनकी निश्चय हानि॥ गुरु शुकदेव सुनावई रे अरे हेला समम चरणहीं दास ।

# शब्दवर्णन ।

# अपने ही परकाश में आप रहा परकास।।

### राग हिंडोलना ॥

झूलत गुरुमुख सन्त अलख हिंडोळने।
नाभि भुकुटी खंभ रोपे सोहं डोरी छाय।
सुरति पटरी बैठि सजनी क्षण आवे क्षण जाय॥
मन मनसा दोउ छगे झूछन धारणाले संग।
ध्यान झोटे देत सजनी भछो लागो रंग॥
सिखसहेळी सिमिटि आईं पींग पींगन मेह।
बूंद आनँद सब भिगोई सधन बरसे मेह॥
बार वाणी खड़ी गावें महारँगीछी नार।
सुक्तिचारों माछिनी जहाँ गुहि गुहि छावें हार॥
सिग्रुण वकुछा उड़न छागे देखि बादछ ले।
संग पियके सदा झूलें ताते छागे न भै॥
चरणदास को नित झुछावें ईश भुछैं शुकदेव।
शिवसनकादिक नारद भूलें करि करि गुरुकी सेव॥

## अथ सर्वअंग ॥ राग मंगलः॥

मन रोगी भया पिंग कि कुन्निध विकार सों। वाढ़ी व्यथा अपार लोभ के भारसों।। कम्में भरो मतिहीन छील छलसों छयो। पांच पचीसों घेरि मोह मदने दह्यो॥ कैसे यह दुखजाय कि पूँछन को चल्यो। तब पूरण गुणवन्त वेद सतगुरु मिल्या॥ करगहि कियो विचार कह्यो समझायकै।

रेख जहाँ नहिं खिंचि सकैरे अरे हेला राई ना ठहराय। लेप जहाँ निहं चिंद्रसके सके निहं कोइ पाय।। नहीं दूर निकटौ नहींरे अरे हेला नहीं प्रगट नहिं गूप। गुरु कृपा सो पाइये सुन्दर बहुत अनूपे।। है अडोल डोलै नहीं रे अरे हेला है अबोल नहिं वोल । देशकाल सों रहित है और कहा कहुँ खोछ॥ जैसा था सोइ आज है रे अरे हेला नया पुराना नाहिं। जासों यह जग है भरो जग वाही के माहिं॥ शक्ति घनी लीला घनी रे अरे हेला घने नाम बहुरूप। त्रे देवा से बहुत हैं इन्दर से बहु भूप।। चन्द्र घने सुरज घनेरे अरे हेला घने पिण्ड ब्रह्मण्ड । सब कुछ आपहि हैं रह्यो निर्मल अवल अखण्ड।। जनकदियो शुकदेवकोरे अरे हेळा उनमोको कहिदीन। दरश भयो चरणदास को सदा रहीं छवछीन॥ अचरज अलख अपार हेला वाकी गति नहिं पाइये। बहु निषेध जोपे करे रे अरे हेळा तो जावेगा हार ॥ बानीथिक बुधिहूथकैरे अरे हेला अनमय थिक थिक जाय । ब्रह्मादिक सनकादिकहू नारद थिक ग्रुण गाय।। वेद थके अरु व्यासहूरे अरे हेला ज्ञानी थके अरु ज्ञान । शंकर से योगी थके करि करि निर्मल ध्यान॥ बहुतक कथि कथिही गयेरे अरेहेला नेक न निबटी बुमा। वाचक ज्ञानी कहत हैं हमने पायो सूम्त ॥ पांची इन्द्रियनसों लखेरे अरे हेला ताको सांच न मानि। जो जो इन सों देखिये तिनकी निश्चय हानि॥ गुरु शुकदेव सुनावई रे अरे हेला समभ चरणहीं दास ।

## शब्दवर्णन् ।

# अपने ही परकाश में आप रहा परकास ।। राग हिंडोलना ॥

शृष्टत गुरुपुख सन्त अलख हिंडोलने।
नाभि भृकुटी खंभ रोपे सोहं डोरी लाय।
सुरति पटरी बैठि सजनी क्षण आवे क्षण जाय॥
मन मनसा दोउ लगे झूलन धारणां संग।
ध्यान झोटे देत सजनी मलो लागो रंग॥
सिखसहेली सिमिटि आईं पींग पींगन ंनेह।
बूंद आनँद सब भिगोई सघन बरसे मेह॥
चार वाणी खड़ी गावें महारँगीली नार।
सुक्तिचारी मालिनी जहाँ गुहि गुहि लावें हार॥
त्रिगुण बकुला उड़न लागे देखि बादल लै।
संग पियके सदा झूलें ताते लागे न भै॥
चरणदास को नित झुलावें ईश मुलें शुकदेव।
शिवसनकादिक नारद मूलें किर किर गुरुकी सेव॥।

## अथ सर्वअंग ॥ राग मंगल ॥

मन रोगी भया पिंग कि कुनुधि विकार सों। बाढ़ी व्यथा अपार लोभ के भारसों।। कम्म भरो मतिहीन छील छलसों छयो। पांच पचीसों घेरि मोह मदने दह्यो।। कैसे यह दुखजाय कि पूँछन को चल्यो। तब पूरण गुणवन्त वेद सतगुरु मिल्या।। करगहि कियो विचार कह्यो समझायकै।

जो कञ्ज तेरे रोग सो देहं बतायके।। महापाप की ताप चढ़ी तोहिं धायकै। संशयको सनिपात मिल्यो है जायकै।। विषय विषय ज्वर रह्यो जु हिये समायकै । तृष्णाकी बहु प्यास रही मन भायकै।। सतसंगति को पक्ष कबीं नाहीं कियो। इन्द्रिन के रस रोग विगरि सवही गयो।। कुसतसंग संग्रहणी जियमाहीं भई। ममताको मल बढ़ो भूख ताते गई॥ काम कोधकों कुष्ठ सकल तन छायकै। शोक शूलको मूल करेजे आयकै॥ माया पवन झकोरसों सूजन बहुत है। त्रेगुणके त्रयदोष बात बहकी कहै॥ चिन्ताही की चीस उठै दिन रातही । श्रतिनिन्दा से नींद गई ता साथही।। शीश गुमान पिराय दरद हिंसा घनो। कलह कल्पना भर्मसों रहतो उनमनो॥ औरौ बड़ी उपाधि बढ़े तेरी देहमें। भीजि रह्यो है शरीर पसेव सनेह में ॥ इन रोगनकी औषध देहुँ सुनायकै। भिन्न भिन्न में कहीं तोहिं समुझायकै।। कर्म करेजवा तोड़िकै सत्य गिलोयले। जतही की अजवायन आनि मिलोयदे॥ चित्त चिरायता न्याय पीत पीपर भली।

नेम नोन सेंधकी नीकी सी डली।।
हित के बर्तन माहीं तिन्हें भिजोयके।
परमप्रेम जल तामें डारि समोयदे।।
शील शिलापर पीसो छानि उमंगसों।
पीवतही सब रोग नशेंगे अंगसों॥
शुद्ध सुदर्शन चूरण हैगो स्वादही।
ताके पाये जाय जगत की व्याधही॥
दया क्षमा सन्तोष यही माजूनहै।
होय अधिक आनन्द तत्त्व पदको लहै॥
गुरु शुकदेव बतावें औषध सार है।
चरणदास जो खाय कष्ट कोइ ना रहै॥

राग घनाश्री ॥

मन में दीरघ भये विकारा।
सतगुरु साहव वेद मिले बिनु कटै न रोग अपारा।।
त्रिगुण के त्रेदोष पगो है काम क्रोध ज्वर जारा।
तृष्णा वायु उठी उर अन्तर डोलत द्वारहि द्वारा।।
विषय वासना पित कफ लागो इन्द्रिन के सुखसारा।
सत्संगति रस करवा लागे करत न अङ्गीकारा।।
सत पुरुषन को कहा न मानें शील क्षमा नहि धारा।
रसना स्वाद तजो नहिं मुरुख आपन पौ न सँभारा।।
वरणदास शुकदेव मिले जब औषध ज्ञान विचारा।
तनमनको सब रोग मिटायो आवागमन निवारा।।

राग केदारा ॥

भाई रे विषमज्वर जग ब्याधि । गुरू हमारे दई श्रीषध खाय रहनी साधि॥ शुद्ध चूरण्हे सुदरशन निबल लिख मोहिं दीन। खात तन के कष्ट नाशें रोग मन हैं क्षीन।। ज्ञान योगरु भक्ति त्रिफला धारणा नेपाल। रहे सतसंगति भवन में आश लगे न न्याल।। कनककामिनि पथ बतायो मूलि कर न अहार। अति अजीरण होत इनते बढ़त बिकट विकार।। चरणदास शुकदेव कहिया औषधी निज सोय। विषम वेदन होय भारी जाहि चण में खोय।।

### गीत सावन के गावने का ॥

सखी सजनी है तेरो पिया तेरे पास । अरी बोरी इत उत भटकी क्यों फिरैजी।। सखी सजनी हे सुरति निरति कर देख। अरी बौरी अपने महल रंग मानिये जी।। सखी सजनी है मान अहं सब खोय। अरी बौरी यह यौवन थिर ना रहे जी।। सखी सजनी है बालम सन्मुख होय। अरी बौरी पिछली अरु सब खोइये जी ।। सखी सजनी है पिया मिळन कोरी साज। अरीबोरी न्हाय शिंगार बनाइये जी॥ सखी सजनी है चितकी चौकी धराय। अरी बौरी नायन सुमति बोलाइये जी॥ सखी सजनी हे मनको कलश बनाव। अरी बौरी ज्ञानको नीर भराइयेजी॥ सखी सजनी हे सच रचा अग्नि जराव।

श्ररी वौरी नीर गरम करि न्हाइयेजी।। सखी सजनी है योग उबटनो लगाव। श्ररी बौरी कर्म को मैल उतारियेजी।। सखी सजनी हे करणी कंगही बहाव। अरी बौरी वेणी मुक्ति गुंधाइये जी ॥ सखी सजनी हे गुरूके चरण चितलाव । अरी बौरी सतसंगति पग लागियेजी।। सखी सजनी हे लाज सिंद्र निकासि। अरी बौरी खोलि शिंगार बनाइयेजी।। सखी सजनी हे नवधा भूषण धार। अरी बौरी जासों पिया रिशाइयेजी।। सखी सजनी हे शीति को काजल आंज। अरी बौरी प्रेम की मांग सँवारियेजी।। सखी सजनीं हे बुधि वेसरि सजिलेहि। अरी बौरी पान विचारि चबाइयेजी॥ सखी सजनी हे दया कर मेहँदी लगाव। अरी बौरी सांचो रंग न उतरैजी।। सखी सजनी हे धीरज चूनरि लाल। अरी बौरी नख शिख शील शिंगारियेजी ॥ सस्वी सजनी हे काम कोध तजि छोभ। अरी बौरी मोह पीहर सों जिन करोजी।। सखी सजनी हे पांच सहेळी साथ। श्ररी बौरी इनको संग न लीजियेजी।। सखी सजनी है चाली पियाकेरे पास। श्ररी बौरी<sup>-</sup> सुपमन बाट सोहावनीजी ॥

संखी सजनी हे गगन मण्डल पगधार। अरी बौरी पीय मिर्जे दुख सब हरें जी।। सखी सजनी हे निर्शुण सेज विद्याव। इयरी बौरी हिलि मिलिके रॅगमानिये जी।। सखी सजनी हे पावेगी अटल सुहाग। इयरी बौरी अजर अमर घर निर्मलेजी।। सखी सजनी हे गुरु शुकदेव अशीश। इयरी बौरी चरणदास मनसा फले जी।।

भागीसाथन हे इह फूलैरी मतफूल ।

अरी हेळी भर्म भूमि या देशकीजी।। भागीसाथनहे। बद्छा मायाकोरी रूप अरी हेली कुमति वृंदजित तित परैंजी ॥ भागीसाथनहे । कुर्म चृक्षकीरी बेलि अरी हेली बारी फर्ल लिंग विष भरेजी ॥ भागीसाथनहे । दुर्मति हरी हरी दूव अरी हेली छल्रूपी फूले फूल हैं जी ।। भागीसाथनहे । त्रेगुण बोलत मोर अरी हेळी दम्भे कपटबक्कला फिरैं जी ॥ भागीसाथनहे । पाप पुण्य दोउ खम्भ अरी हेली नोग स्वर्ग झोटा लंगेजी ॥ भागी साथनहे । मैं मेरी बँधी डोर अरी हेली तृष्णापटरी जित धरी जी ॥ भागीसाथनहे। फूलत चावहि चाव अरी हेली नर नारी सब मुल्हर्शजो ॥ भागीसाथनहे । तपसी योगी गये झूल अरी हेली फल चाहत अरु कामनाजी ॥ भागीसाथनहे । आशा अलावत नारि ऋरी हेली पांच पचीस मिलि गावईं जी ॥ भागी साथनहे । या जगमें ऐसी फूल अरी हेली चरणदास झुलत बचेजी।। भागीसाथनहे । इत तिज उतकोरी चाल अरी हेली अमरनगर शुकदेव के जी।।

१ पाताल ॥

### राग बरवा ॥

साधोरी संगत भवरा दुर्लभ पहुंचे लीजेजी तन मन भीराजी। जी माने साधोरी संगत भवरा प्यारीही लागे भवराजी। जी माने नरक निवारण सतग्रुरु प्यारोही लागे। आपसकी चर्चा भवरा कौने सुनावे अपने सतग्रुरुजी संतोष भवराजी। जी माने नरक निवारण सतग्रुरु प्यारोही लागे। आपसकी चर्चा भवरा कौने सुनावे अपने ग्रुरु भाईजी संतोष भवराजी। जी माने ग्रुरु वा प्यारोही लागे।। आखे आखे लक्षण भवरा कौने जुलावे अपने रहनीजी संतोष भवराजी। जी माने कर्म छुटावन रहनो प्यारीही लागे।। आखे आखे परचा भवरा कौने दिखावे अपनी सुक्ति संतोष भवराजी। जी माने काया जीतावन करणी प्यारीही जागे।। आखी आखी वाणी भवरा कौने दिखावे अपने अनभेजी संतोष भवराजी। जी माने काया जीतावन करणी प्यारीही जागे।। आखी आखी वाणी भवरा कौने दिखावे अपने अनभेजी संतोष भवराजी। जी माने हिरका तो सावे छुकदेवजी संतोष भवराजी। जी माने सिरका तो खत्तर शुकदेव प्यारोहो।।

### राग षिलावल ॥

अजब फकीरी साहबी भागनसों पहये।
प्रेमलगा जगदीश का कञ्ज और न चहिये।।
राव रंकको सम गिनै कञ्ज आशा नाहीं।
श्राठ पहर सिमटे रहें अपनेही माहीं।।
वैर प्रीति उनके नहीं नहिं वाद विवादा।
रूठे से जगमें रहें सुनैं सु श्रनहद नादा।।
जो बोले तौ हरिकथा नहिं मौनै राखें।
मिथ्या करुवा दुर्वचन कबहुं नहिं भाखें।।

និនិនិ

श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ ।

जीव दया अरु शीलता नखशिख सों धारें। पांची चेले वश करें मन सों नहिं हारें॥ दुख सुख दोनों के परे आनँद दरसावें। जहां जाय अस्थल करें माया पवन न जावें॥ हरिजन हरिके लाड़िले कोइ लहें न भेवा। शुकदेवकही चरणदाससों करि तिनकी सेवा॥

(फुटकर पद )

और ख्याल सब छाड बावरे गोविंद के गुन गावरे ॥ श्रीहरिकथा सुनी निहं कबहीं चाले जन्म गुमावरे । बिनामिक चौरासी लखमें फिर फिर गोते खावरे ॥ सत्संगत की नाव बैठके उत्तर चलो दिरयावरे । पैली पार मिलें हिर शीतम ज्ञानकी बल्ली लगावरे ॥ नौधामकी करो कृष्णकी अनहद ताल बजावरे । चरणदास गुकदेव कहत हैं जोतिमें जोति मिलावरे ॥

गज़्ल ॥

मुफे कृष्ण के मिलने की आरजू है। शबो रोज दिल में यही जुस्तजू है।। नहीं भाती है मुझको बातें किसी की। मुनी जब से उस यार की गुफ्तगू है।। नहीं मुजको मतलब जहाँ में किसी से। चुभा जबसे दिलमें सनम खूबरू है।। जो आशक है उसका नहीं उससे गाफिल। तङ्गता अजल से खड़ा रूबरू है।। शराबे मुहब्बत पिई जिसने, यारो। हुआ दो जहाँ में वोही सुर्खरू है।। सभी आशकों पे किया कमें तूने। सुआसी पे तेरा नहा दिल रजू है।। जहाँ देखे रनजीत वहीं हे वो हाजिर। हर एक गुल में उसकी मिली सुश्कबू है।।

#### पद ॥

पीले प्यालाहो मतवाला प्याला प्रेम हरी रसकारे।। जो दमजीवे हरि गुन गाले धन जोबन सुपना निशिकारे। पाप पुन्यको को भोगन आया कोन तेरा और तू किसकारे। बालापन खेलनमें खोया तरुण भये त्रियके बसकारे। बृद्धभया कफ वाग्रु ने घेरा खाट पड़ा मारे मसकारे।। नाभि कमल में है कस्तूरी कैसे भरम मिटे पशुकारे। बिन सतगुरु इतना दुखपाया जैसे मृग भटके बनकारे।। मनसागर जो उतरा चाँहै छाड़ कामिनी का चसकारे। चरणदास शुकदेव कहत हैं नखशिख सर्प भरा विषकारे।।

### शब्द ॥

मुरशद मेरा दिल दिर्गाइ दिलगह अन्दर खोजा। जिसके अन्दर सत्तर काबा मका तीसों रोजा।। चौदह तबक श्रोलिया तिसमें भेद न होय जुदाई। सहस्र कमाल नमाज में ठाड़े दरशन जहाँ खुदाई।। हवा न हिर्स खुदी निहं खूबी अनलहक जहाँ बानी। बिन चराग खाने सब रौशन जिसमें तब्त सुभानी।। बिना श्रवर जहां बहु गुल फूले बिन अम्बर जहां बरसें। बिन सरोद तम्बूर बजें जहां चशमे होम न दरसें।। तिस दरगाह मसल्ला हारे बैठे कादर काजी।

न्याव करें सीने की पूछें रक्खें सबको राजी ।। जिसके फल दीदार कियेसे नादिर होय फ़कीर । मारे काल कलन्दर जबलो मनवा घरे न धीर ।। ऐसा हो जब कमला होई तब कमाल पद पावे । साहब मिल साहब को दरसे ज्यों जलबूँद समावे ।। ऐसा हो सोह पीर कहावे मनी मान सब खोवे । चरणदास जमींपर रोशन पाय पसारे सोवे ।।

### शब्द ॥

जीवत मरजाय उलट आपमें समाय मन कहीं को न जाय जिन्ह ऐसी दिलगीरी है। करे बन बाग बास जानत जे भूख प्यास मेटे पर आस उन्हें अतिहि सबूरी है।।,परम तत्त्व को विचार चिन्ता सब डार हरि रस मतवार पाई ऐसी अमीरी है। कहें चरणदास दोऊ दीन में पुकार यार सबही आसान एक मुशकिल फ़कीरी है।।

### राग विलावल ॥

ऐसा हो दरवेशही जगको बिसरावे। ईमान सबूरी सांच सों सोई बकसा जावे।। जन जर और जमीन को दिलमें निहं लावे। फिक फकीरी को बुरा वह जिक्र खुटावे॥ फेफाकेका ग्रण यही राजक करें यादा। काफि कनाअत सुख्यना आनन्द अगाधा॥ रे रीयाजत वलवान है हिर को अपनावे। आखिर को दीदार ही निश्चय किर पावे॥ एजद को धारेरहे रहे सब सों नीचा।

शुकदेव कही चरणदास सों पावे पद अंचा ॥ वह वैरागी जानिये जाके राग न द्वेष । निर्वध हैं जग में फिरै चाहै सिद्ध न मोक्ष ॥ पांचन को एके कर आनँद में रोक । त्रेग्रण ते उपर बसे जहां हर्ष न शोक ॥ मन मुङ्गे तन साध के बाधा सब डार । तत्त्व तिलक माथे दिये शोभा अपरम्पार ॥ माला श्वास उसासकी हिरदय अस्थान । अलख पुरुषसों नेहरा त्रिकुटी मध्ये ध्यान ॥ काम कोध मोह लोभ ना यही नेम अचार । शुकदेव कही चरणदास सों करें ब्रह्मविचार ॥

राग सोरठ व विलावल ।। जो नर इतके भये न उतके ।

चतको प्रेम भक्ति निहं उपजी इत निहं नारी सुतके।।
घरसों निकिस कहा उन कीन्हो घर घर भिक्षा मांगी।
बाना सिंह चाल भेंड़नकी साधु भये आकि स्वांगी।।
तन मूड़ा पे मन निहं मूड़ा अनहद चित निहं दीन्हा।
इन्द्री स्वाद मिले विषयनसों बकवक वकवक कीन्हा।।
माला करमें सुरति न हरिमें यह सुमिरण कहु कैसा।
वाहर वेष धारके बैठे अन्तर पैसा पैसा।।
हिंसा अकस कुबुधि निह बोड़ी हिरदय सांच न आया।
चरणदास शुकदेव कहत हैं बाना पहिरि लजाया।।

राग मंगल ॥

महामूढ़ अज्ञान भक्ति में क्या करा। गुरु सों बेमुख होय बड़ापन चितधरा॥

मुक्त पंथकी ओरहि सूबीको चला। तैसे व्रत परिजाय जु नट सूला कला ॥ गिरा धरणि पर आय भया तन चूर है। जो कोइ ऐसा होय बड़ाही कूर है।। जैसे बृक्ष ते टूटि' बिगड़ि फल जात है। ऐसे गुरुते छूटि कछू न रहात है।। द्रुमहीं सों लगि रहा ज फल नीको भया। पॅका भलीही भांति धनी के कर गया।। यही समझ गुरु संग कबों नहिं त्यागिये। मनमें निश्चय लाय शरणहीं लागिये।। सब तन अंगन माहिं दीनता छाइये। गुरुके चरण निहारिके शीश नवाइये।। दोनों करको जोरिके अस्तुति कीजिये। दर्शनकरि सुखपायकै शिक्षा लीजिये॥ श्रीशुकदेव दयाल ने मोसों यों कही। चरणदास शिष जानिकै ऐसा हो सही।।

राग सोरठ ॥

समझ रस कोइक पावें हो।

गुरु बिन तपन बुझे नहीं प्यासा नर जावैहो।।
बहुत मनुष दूंदत फिरें अँधरे गुरु सेवेहो।
उनहं को सूझे नहीं औरन कहँ देवेहो॥
अँधरेको अधरा मिला नारी को नारीहो।
हां फल कैसे होयगा समझें न अनारीहो॥
गुरू शिष्य दोउ एक से एके व्यवहाराहो।
गये भरोसो ढूबिके वे नरक मँझाराहो॥

शुकदेव कहै चरणदास सों इनका मत कूराहो। ज्ञान सुक्ति जब पाइये मिले सतगुरु पूराहो॥॥

### राग जैजैवन्ती ॥

गुरुबिन ज्ञान नाहीं तिसिर नशावें भाई।
भरमत फिरें लोई जल और पाहन सोई बात नहीं बूझें कोई तिनको वहधावें ।। देवी और देव पूजें जहां कल्ल नाहीं सूझें फेरि फेरि जावें दूजें तहां नहीं पावें। वेदकको भेद ठाने जोतिष बिचारजाने काहूकी नाहि माने करें मनभावें ।। भूत टोना जाद सेवें प्रमुका न नाम लेवें भिक्त में ना चित्त देवें गुण नहिं गावें। श्रीशुकदेव कहें चरणदास होय रहें सोई मुक्तिधाम लहें श्रापा जो उठावें।।

### राग गौरी ॥

# सब जग भर्म भुलाना ऐसे।

कंट कि पूंछसों कंट बँध्यो ज्यों भेंड़ चालहै जैसे ॥
खरका शोक भूंस क्रुकुरकी देखा देखी चाली।
तैसे कलुआ जाहिर भैरी सेढ़ मशानी काली॥
गाँवमूमि या हितकरि धावें जाय बटाही दोरे।
सदो सरवर इष्ट धरतहैं लोग लुगाई बौरे॥
राखे भाव श्वान गर्दभ को उनको ल्याय जिमावें।
देख चमारन को शिरनावें ऊंची जाति कहावें॥
दूध पूत पाथरसो मांगें जाके मुख नहि नासा।
खपसी पपड़ी देर करतहें वह नहिं खावे मासा॥
वाके आगे बकरा मारें ताहि न हत्या जानें।
खें लोहू माथेसों लावें ऐसे मृद् अयानें।।

कहें कि हमरे बालक ज्यावो बड़ी आयुबल दीजै। उनके आगे बिनती करते आँसुवन हिरदय भीजै॥ भोपे भरड़े के पग लागें साधुसन्त की निन्दा। चेतन को तिज पाहन पुजें ऐसा यह जग अन्धा॥ सतसंगतिकी ओर न मांकें भिक्त करत सकुचावै। चरणदास शुकदेव कहत हैं क्यों न नरक को जावै॥

अरे नर क्या भूतन की सेवा।

हिं न आवे मुख नहिं बोलें ना छेवा ना देवा ॥
जयि कारण घीज्योति जछावें बहु पकवान बनावें।
सो खर्चे तू अधिक चावसों वह स्वमे निहं खावें।।
राति जगावें भोपा गावें झूंठे मूड़ हलावें।
छुटंब सहित तोहिं पैर परावें मिथ्या वचन सुनावें।।
ताहि भरोसे जन्म गवाँवें जीवत मरत न साथा।
बड़मागन नर देही पाई खोवें अपने हाथा॥
चारि वरण में मैळी बुधिका ऊंचनीच किन होई।
जो कोइ झूंठी आशाराखे अगत जायगा सोई॥
ताते सत विश्वास टेकगहु भक्ति करी हरिकेरी।
चरणदास शुकदेव कहतहें होय मुक्तिगति तेरी॥

### राग बिलावल ॥

सब सुखदायकहें हरी मुरुख नहिं जाने।
मनमें धरि धरि कामना औरनको माने॥
जो चाहै सन्तान को जप लालविहारी।
सुन्दर बालक होहिंगे घरके उजियारी॥
जो चाहै तू धनधना सेव कृष्ण मुरारी।

साखि सुदामा की सुनौ दह विभव अपारी ॥ जगत बड़ाई जो चहै सुमिरौ यहुनाथा । नीच वहुत ऊंचे भये जगनायो माथा ॥ जो सिधहू वोही चहै करि हिर ध्याना । सिद्धि परापत होहिगी चढ़ि है परमाना ॥ चरणदास हुवो चहै भजिले भगवाना । कहैं सुक शुकदेवजी होय मुक्त निदाना ॥

राग विहागरा ॥

साधो निन्दक मित्र हमारा।
निन्दकको निकटे ही राखों होन न देऊं न्यारा।
पाछे निन्दाकरि अघधोवें सुनिमन मिटै विकारा।
जैसे सोना तापि अग्निमं निर्मल करें सोनारा॥
घन अहरन कसहीरा निवटै कीमत लक्ष हजारा।
ऐसे यांचत दुष्टसन्तको करन जगत उजियारा॥
योग यज्ञ जप पाप कटनिहत करें सकल संसारा।
बिनकरणी ममकर्म कठिन सब मेटै निन्दक प्यारा॥
सुखीरहो निन्दक जगमाहीं रोग न हो तनसारा।
हमरी निन्दा करनेवाला उत्तरे भवनिधि पारा॥
निन्दक के चरणों की अस्तुति भाषों वारंवारा।
चरणदास कहें सुनियो साधी निन्दक साधक भारा॥
राग सारंग॥

अरे नर कहाकियो तुम ज्ञान । गई न हिंसा कुबुधि बड़ाई राग द्वेष की आन ॥ प्रभुताई को क्षण क्षण दौरें प्रभुको ना क्षण एक । अन्तर भोग जगतके प्यारे बाहर साध्वेष ॥ जैसे सिंह गऊतन धारो कपटरूप प्रकटायो । धोखाखाय पश्च आ निकसो पंजा ताहि चलायो ॥ सुन्दररूप महा बगलेको एक टांग जल ध्यान । मनमें आशा मीन गहनकी कहां मिलें भगवान ॥ गुरु शुकदेव बतायो मोको भीतर बाहर शुद्धि । चरणदास वा हरि जन जानौ ताकी है ब्रह्म बुद्धि ॥

### राग केदार ॥

## छले सब कनक कामिनि रूप।

सुर असुर इप्रह यस गंघव इन्द्र आदिक सूप।।
सावित्री वश कियो ब्रह्मा पार्व्वती त्रिपुरारि।
लीला कारण लक्षिमी संग हरि लियो अवतार।।
रावणसे अति बली मारे मौत जिन वश कीन।
पश नरनकी कों चलांवे एती अति आधीन॥
रूप रस में दे धतूरा मोह फांसी डार।
तप कि पूंजी बीनिकै कियो शृङ्गीऋष को ल्वार॥
माया ठिंगनी ठगे सबही बचे गुरु शुकदेव।
रणजिता कोइ जबरो किर दास चरणन सेव॥

### राग सोरठ ॥

साधी होनहार की बात।
होत सोई जो होनहार है कापे मेटी जात।।
कोटि सयानप बहुनिधि कीन्हे बहुत तके कुशलात।
होनहार ने उलटी कीन्ही जल में आगि लगात॥
जो कहु होय होतव्यता मोंडी जैसी उपजे बुद्धि।

होनहार हिरदय मुख बोलें बिसरि जाय सब शुद्धि ॥ गुरुशुकदेव दयासों होनी धारि लई मन माहिं। चरणदास शोचे दुख उपजै सममेसों दुख जाहिं॥

### राग सीठना ॥

दुक रँग महल में आविक निर्शुण सेज बिछी। जहाँ पवन गवन नहिं होय जहां जाय सुरति बसी ॥ जहाँ त्रय गुण बिन निर्वाण जहां नहिं सूर शसी। जहाँ हिलि मिलके सुखमान सुक्तिकी होय हँसी ॥ जहाँ पिय प्यारी मिलि एक कि आशा दुई नसी। जहाँ चरणदास गलतान किशोभा अधिक लसी।। सुनु सुरत रँगी**ली हे कि हरिसा यार करोै।** जब छुटै विन्न विकार कि भव जल तुरत तरी।। तुम त्रे गुण छैल विसारि गगन में ध्यान धरी। रस अमृत पीवो है कि विषया सकल हरी।। करि शील संतोष शिंगार क्षमाकी मांग भरौ। अब पांची तजि लगवार अमर घर पुरुष बरी ॥ कहै चरणदास पिय देखि गुरु के पावँ परी। जिंव आतम बिगड़ी हे पुरुष को भूछि रही।। जब पिय बिसराई हे जने जन बाहेँ गही।। तें लाज गवांई हे कि पांचन पकड़ि लई। तेरे तीन छगे लगवार पचीसौ संग भई ॥ तैं जनम जनम रहि चूिक कि यमकी मार सही। कहें चरणदास बिन लाल कि भवजल जात बही।। द्भ निर्शुण छैला सों कि नेह लगावरी। जाको अजर अमर है देश महल बेगमपुररी ॥

## श्रीस्वामीचरणदासजीकात्रन्थ ।

છ્રપ્રછ

जहाँ सदा सोहागिनि होय पिया सों मिलि रहुरि। जव आवागमन न होय मुक्ति चेरी तेरी।। कहें चरणदास गुरु मिले सोई ह्वां रहु बौरी। तव सुखसागर के वीच कि लहरि है रहुरी।।

# तू सुन हे लंगर बौरी।

तूपांची घेरि पचीसी घेरी विषयवासना की है चेरी बारी वारी दौरी। तैं पियभूळी चौरासी ढोली अङ्ग अङ्ग के सुखमें फूळी मायाळाई ढौरी॥ तैं काम क्रोध सों नेह लगायो मन माता सव जग भर्मायो मोह यार बांकोरी। चरणदास शुक-देव वतावें निर्गुण छैला तोहिं मिलावें जो दुक चेतन होरी॥

## पर आशाहै दुखदाई।

जिन धीरजसों पित रिसया छांड़ी बांको मोह यार कियो गाढ़ो कोधसों प्रीति लगाई ॥ जिन जतसत देवर सों मुख मोड़ा दया विहन सों नाता तोड़ा सुमित सौिक विसराई । जो धर्म पिता के घरसों छूटी क्षमा मायसों योंहीं रूठी कुमित परोसिन पाई ॥ सन्तोप चचाको कहा न माना चची दीनता सों रिसठाना माया मिध बौराई। चरणदास कहे जब निज पतिपाव श्रीशुकदेव शरण सो आवे शील शिंगार बनाई ॥

### राग सीठना ॥

# दुकदुरशन दे हरि प्यारे।

विनदेखेमोहिंकलन परित यह देह जरितहै व्याकुल प्राण हमारे ॥
तेरी भौहँ मटक और प्रेम लटक हिय अटकी नंददुलारे ।
तेरी सुन्दर सुरित मोहिन मुरित नैना अति मतवारे ॥
तुमसो को छैला सदा नवेला अलवेला वांकारे ।
मैहं चरणदासा तुम सुख रासा आसा पुरवो आरे ॥

कहा बाजत करत ग्रुमान मुरिलिया रंग भरी।।
तें मोहे मोहन छेल कि बांके छुष्णहरी।
सुन बाँस सुता बड़ भाग तनकसी वन लकरी।।
कञ्ज टोना कीन्हों है विचित्तर सुघर खरी।
निशि बासर लागी रहे पिया के अधर धरी।।
त्रज सगरो दियो नचाय हाथ भर की बसरी।
तेरी तान मधुर सुर हे बरषावत प्रेम भरी।।
सुनिकै धुनि सुर ऋषि मुनिदेव महेश समाधिटरी।
चरणदास भई सखि हे तुही शुकदैव बरी।।
तुम देखों हरिकी लीला साधी कहन सुनन गम नाहीं।

वह आप सकल विस्तारे अरु आप करें प्रतिपारे जब चाहें तबही मारे या जगमें घूम मचाई।। वह अद्भुत कौतुक लावें रंकिहको राज्य दिलावें राजाको रंक करावें यह गति किनहुं निहं पाई। वह अचरज खेल मचावें पाप पुण्य के न्याव चुकावें आप देखें और दिखावें इक इकसों देह भिराई।। जब पाप बढ़नको आवें हरि आपिह धोय बहावें दुप्टन को मारि भगावें संतनकी करें सहाई। चरणदास कहें जो चाहों शुकदेव शरण अब आवों तुम साई सों लवलावों वें देहें दु:ख मिटाई।।

तेरी क्षण क्षण छीजत आयु समझ अजहूं भाई।। दिन दोका जीवन जानि छांड़ि दे गुमराहो। सुन मुरुख नर अज्ञान चेतता क्यों नाहीं।। कहा फूछा फिरत गवांर जगत झूंठे माँहीं। कियो काम कोध सों नेह गही है अकड़ाई।। मतवारा मायामाहिं करत है कुटिलाई। तेरो संगी कोई नाहिं गहैं जब यम बाँहीं।।

श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ ।

848

शुकदेव चेतावै तोहिं त्यागदे मचलाई। चरणदास कहें भज्ज राम यही है सुखदाई॥

> अथ वसंत होरी प्रारम्भः ॥ राग वसंत ॥

ऐसे कृष्ण कुँवर खेलत वसंत । जाको सुर नर सुनिपावे न अन्त ॥ संग लिये वहु ग्वाल वाल । अरु फेंटन में भरि भरि गुलाल ॥ सव वस्तर पहिरे लाल लाल । गल सोहत सुन्दर गुंजमाल ॥ कोउ डफरवाव मौहरि मुहचंग । कोउ ताल वजावत है सुदंग ॥ कोड ढोल तँबूरा वीण चंग । कोड गावत स्वर दे दे डमंग ॥ कोड केशरि गांगरि लिये हाथ। गहि लिसके तबहीं गोपिनाथ।। काहू वेंदी दई हरिजु के माथ। जब आईं राधिका सखिन साथ।। इक काजर नैनन आंजो आय। मुख चोवा चँदन अवीर लाय।। नीलाम्बर प्रभुको दियो ओढ़ाय। हँसिकरत परस्पर मनके भाय ॥ यह कौतुक व्रज वाढ़ो अपार। मिलि नाचत कूदत गोपी ग्वार।। लखि मोहिरहीं वहु देवनारि। ऐसो अद्भूत अचरज रस विहारि ॥ यह सुख अव कापै कहोजाय । सनकादिक नारद रहे छोभाय ॥ शुकदेव गुरू ने दियो दिखाय । चरणदास ध्यानमें रहो समाय ॥ ऐसे पारब्रह्म खेलत वसंत । कवहूं एक कवहूं अनन्त ॥ जैसे हाटक' एक भूपण अनेक। वरण वरण के धरत वेष।। ट्टें गहना गल जो जाय। फिरि चाहे तो फिरि बनाय॥ आपही विष्णु ब्रह्मा महेरा। आपहि धरती आप रोश ॥ आपहि सुर नर मुनिहिं जान । आप धरत अवतार आन ॥ ञ्चापिह रावण आपिह राम । ञ्चापिह कंसा आपिह श्याम ॥ आपन को चिंदमारे आप। आप आपनको

चरणदास इकंगी आपा देख। हरि कहियत हैं तेरे भेख।। शुकदेव दया ते पायो भेव। ताते आप अपन की लागो सेव।। वह वसन्तरे वह वसन्त।

कोई बिरला पावे वह वसन्त । जाकी अद्भुत लीला रँग अनन्त ॥ जहाँ झिलमिल झिलमिलहे अपार । जहाँ मोती बरषे निराधार ॥ जहाँ फूलन की लागी फोहार । जहाँ अनहद बाजे बहु प्रकार ॥ जहाँ ताल जु बाजे विना हाथ । जहाँ शंख पखावज एक साथ ॥ जहाँ बिन पग घुंधुरूकी टकोर । जहाँ बिन मुख मुरली घनाघोर ॥ जहाँ अचरज बाजे और और । जहाँ चन्द सूर निहं सांझ भोर ॥ जहाँ अमृत दरवे कामधेनु । जहाँ मान कोध निहं मोह मैन ॥ जहाँ पांची इन्द्री एक रूप । जहाँ धिकत भये हैं मन से भूप ॥ शुकदेव बतावें ऐसो खेल । चरणदास करी क्यों न वासों मेल ॥

खेलो राम नाम ले ले वसन्त । भक्ति करी मिलि साधसन्त ॥
मात पिता सुत दारा जान । सब स्वारथ के संगी पिछान ॥
तो हिं जनमत सबिहन घेरो आय। तें आप अपनपौ दियो बँधाय ॥
रवास निकसि रहिजाय देह । सब कुटुँब सँधाती भरो गेह ॥
जब सबही मिलिके तर्जें नेह । कहैं वंगि निकासी रही खेह ॥
कहें खाट बिछौना द्यो निकास । अरुजारि देहु मुख ले हुतास ॥
ऐसे झूठे संगकी कौन आस । ताते हिर भजिले तू हर उसास ॥
इनसों पगो तजो हिरसों मीत । अपने भलेकी न करी चीत ॥
शुकदेव कहें नर अजहुँ चेत। चरणदास तजी क्यों न जगसों हेत ॥

मेरेसतगुरु खेळत निजवसंत । जाकी महिमा गावत साधुसंत ॥ ज्ञान विवेक के फूले फूळे । जहाँ शाखा योग अरु भक्ति मूळ ॥ प्रेमळता जहँ रही झूल । सतसंगति सागर के कूळ॥

१ अर्थात् हर क्वास में ॥

जहाँ भर्म उड़त है ज्यों गुलाल । श्ररु चोवा चरचै निश्रय वाल ॥ शील क्षमा को बरषै रंग। काम कोध को मान भंग॥ हरि चरचा जित है अनन्त । सुनि मुक्त होत सब जीव जन्त ॥ **त्र्यान धर्म सब जाहिं खोय। राम नाम की जै जै होय।।** जहाँ अपने पिय को ढूंढ़ि छेव । अरु चरण कमल में सुरति देव ॥ कहैं चरणदास दुख द्वंद्व जाहिं। जब प्रियतम शुकदेव गहें वाहिं॥ खेळी नित वसंत खेली नित वसंत। मिलि साघु संगमें नित वसंत जहाँ फूल जु फूले चारि रंग। भक्ति ज्ञान अरु योग अंग।। रंग जु चौथा है विराग। विषय वासना देहु भँवर होय सूंघे जु कोय। जीवनमुक्ता कहिये सोय।। भय औं भ्रम सब छूटि जाय । श्रानँद पदमें रहे समाय ॥ चन्दन चरचा अति सुवास। महकरही ह्वाँ आस पास।। जिहि सुगन्ध शीतऌता होय । ताप तपन सवजाहिं खोय ॥ चरणदास हरिचरण माहिं। शीश दिये बहु पाप जाहिं॥ प्रीतम सुख देवैं अनन्द । अरु काट निवारे सकल फन्द ।। वह देश अटपटा विकटपन्थ । कोइ गुरुमुख पहुँचै होय सन्त ।। बहुत चले मग चाव चाव । श्रीरन सों कहि आव आव ॥ हमहूं पहुंच तुम्हें दे बसाय । ऐसो जान्यो सुलभ दाय ॥ बहुतक तपसी कष्ट साध । बहुतक पण्डित पोथी लाद ॥

बहुतक चुण्डितं जटा धारि। चहुं ओर पावक जारि जारि॥ बहुतक मुण्डित पूजा राखि। बहुतक भक्ता पिछली शाखि॥ बहुतक योगी पवन जीति। हरि मिलिबे की करें रीति॥ कायर शाके जार पार्टिं। जा जारे जो जो जो

कायर थाके बाट माहिं। कछु इक आगे चले जाहिं॥ वे कनक कामिनी लिये घेरि। सो भी उनके पढ़े फेरि॥

१ झूंठा वेष बनाने वाले ॥

कोइ उनसे छुटकरि आगेजाय। जहाँ ऋ दि सिद्धिलें छगाय॥

शुकदेव कहें सब डारि आस। हां प्रेमी पहुंचे चरणदास॥

साधी आतम पूजा करें कोय। जोई करें सोइ सुक्ता होय॥

नेह नगर में बसे जाय। ध्यवन सँवारे हित छगाय॥

तामें सेवा धारे धार। आठ पहर करें बारम्बार॥

तन मन वचन सँभारि लेव। सम्मुख देखो अपना देव॥

दया पुष्प माला बनाव। क्षमा शील चन्दन चढ़ाव॥

छिये दीनता हाथ जोरि। सांचे रंग मन को बोरि॥

घट घट प्रीतम राख मान। रस मंग न होवें सावधान॥

प्रसन्नता सोइ घूप दीप। शुकदेव कहें यों रहु समीप॥

चरणदास हो सँग न छोर। इष्णमयी छखु चहुँ ओर॥

### होरी राग घमारि॥

मोहन चतुर सुजान मेरे घर होरी खेळन आयो हो।
सखीरी पीत बसन पियरे आभूषण पीरो तिळक बनायो हो।
सखीरी ठाळहिळाळ गुळाळ उड़ावत ग्वाल बाळ सँग ळायो हो।
सखीरी करन अनेक सबके पिचकारी गावत नाचत धायो हो।
सखीरी आनि अचानक हरिने मेरे मुख चोवा ळपटायो हो।
सखीरी केशरि माहीं घोरि अरगजा मो तनपै ढरकायो हो।
सखीरी अपने हाथ सवांरि पानदे हार हिये पहिरायो हो।
सखीरी शिश्च रिश्चा अरु भीज भिजाकर उर आनन्द बढ़ायोहो।।
सखीरी में हूँ वाके जाय अचानक काजर नेन ळगायो हो।
सखीरी मुरळी गहि पीताम्बर लेके नीळाम्बर जो उढ़ायो हो।।
सखीरी जासुखको बहादिक तरसें शेष पार नहिं पायो हो।
सखीरी गोपी कहें चरणदास श्यामकी सो सुख हमें दिखायो हो।।
साथ चळी तुम संभारी। जग होरी मचि रही है भारी।।

दम्भ पाखण्ड गहे करमें डफ हूबड़ हूबड़की तारी। त्रेगुण तार तंबूरा साजे आशा तृष्णा गति धारी।। पाप पुण्य दोन हैं पिनकारी छूटत हैं बारी वारी। सम्मुख है करि जो नर खेली ताके चोट लगी 'कारी।। लोभ मोह अभिमान भरों है ले माया गागरि डारी। राजा परजा भोगी तपसी भीजि रहे हैं संसारी॥ कुबुधि गुलाल डारि मुख मींजो काम कला पुटली मारी। युग युग खेलत यों चिल आई काहू ते नाहीं हारी।। जड़ चेतन दोन रूप सवाँरे एक कनक द्जी नारी। पांच पचीसलिये सँग अबला हँसि हँसि मिलि गावत गारी।। चतुरा फगुवा दे दे छूटे मुरुख को लागी प्यारी। चरणदास शुकदेन बतावें निर्मुण ज्ञान गली न्यारी।। होरी राग काफी॥

ज्ञानरंग हो हो हो होरी ॥

निहरूपी बहुरूप धरे हैं नाना भेष करोरी। देखन निकसी अपने पियाको समम भवन की पौरी।। बुद्धि विचार शिंगार सजो है निश्चय माथे रोरी। जीवन्मुक्त हुलास बढ़ो है परगट खेल मचोरी।। खेलत खेलत आपन बिसरो लागी कौन ठगोरी। आपा खोजि रामहीं पाये मैं नाहीं निकसोरी।। चरणदास नहिंहरिही हरि हैं आपहि आप रहोरी। उपजे कौन कौन अब बिनशै बंध मुक्त केहि ठौरी।।

होरी राग घनाश्री ॥

साधौ बूंघुट भर्म उठाय होरी खेलिये ॥ वेद पुराण लाज तजिबारी इनमें ना उरझैये।

१ असर कर जानेवाली ॥

शिर सों सकुच उतारि चदिरया पियसों रंग बढ़हये।। रूप न रेख न सूरित म्रित ताके बिल बिल जहये। अचल अजर अविनाशी सोई सम्मुख दरशन पहये।। सत चेतन आनन्द सदाही निर्भय ताल बजहये। पाप पुण्य की शंका त्यागी जहां मर्याद न पहये।। ओलो नीर विचारी जैसे यों आपन विसरहये। चरणदास वासना तिजके सागर बूंद समहये।।

राग सोरठ ॥

हिलिमिलि होरी खेलि लईहो बालमां घर पाइया।
पांच सखी पञ्चीस सहेली आनंद मंगल गाइया।
समझ बूझका चोवा चरचा भर्भगुलाल उड़ाइया॥
दुई गई जब इच्छा कैसी खेलन सकल बहाइया।
चरणदास बासना तजिकै सागर लहर समाइया॥
होरी राग सोरठ॥

कांसूं खेळें को होरियां हो बालमनाहीं मैं नहीं।। अबिर गुलाल अरगजा नाहीं रंग नहीं गागर नहीं। ताल मृदंग झाँक डफ नाहीं राग नहीं रागिनि नहीं।। फाग महीना वा घर नाहीं कन्थ नहीं कामिनि नहीं। चरणदास नहीं तब हरिक हुकैसो सबकु है और कुछ नहीं।।

होरी राग धमारि॥

आदिपुरुष अविगत अविनाशी नाना कौतुकै लावैरे। आपिह आप और निहं कोई बहुतक रूप बनावैरे।। आपिह मोहनलाल ग्वालहो मुरली ञ्रानि बजावैरे। आपिह बजकी बनिता होकर वनको दौरी ञ्रावैरे।। आपिह गोपी कान्ह विराजे आपिह रास रचावेरे। अन्तर्ज्ञान होय फिर आपिह आपिह ढूंढ़न धावेरे।। आपिह क्याकुळ अप देखनकूं लोळा प्रेम बनावेरे। परगट होय सबन सुख देवे आपिह रंग बढ़ावेरे।। ओर भये जब खेळ मचावे आप आप रहजावेरे। कबहूँ एक अनेक कभी हैं विधि निपेध गति भावे रे।। सत चित आनँद रूप सदाहीं शुकदेव हो समुझावेरे। चरणदास होसमिझ समिझकिर आपिहआनँदपावेरे।। होरी राग घनाशी।।

साधी बुद्धि विवेक सँभारि होरी खेलिये।। सांख्ययोग की युक्तिसों कीजे नित्यअनित्य विचार । माया सकल निवारिकरे आतम रूप निहार।। पांचतत्त्व तीनों गुण परगट इनको दो दिन फाग । इकरस सत पद जानि लेरे ताहीसों मन पाग।। निश्चय चोवा लाइयेरे भर्म गुलाल उड़ाय। देह करमके रंगकीरे गागर दे दरकाय॥ जीवन मुक्त जु फगुवा पइये गुरुके चरणन लाग । जो कोई ऐसी होरी खेले जाके ऊंचे भाग॥ चरणदास कहैं शुकदेव बताई हमहूँ खेलें जाग। प्रियतम प्रियतम जित तित देखे द्वेष गयो अरु रागे ॥ सखीरी ततम तले संग खेलिये रस होरी हो। निर्गुण निज निर्घार सरस रस होरी हो।। सखीरी शील श्रृङ्गार सवांरिये रस होरी हो। दुविधा मानि निवार सरस रस होरी हो॥

१ प्रेम २ ऑकार ॥

सिखरी रहनी कैसर घोरिये रस होरी हो। बहुरि न ऐसीं बार सरस रस होरी हो।। सखीरी सतगुण करि पित्रकारि ले रस होरी हो तमरजके भर मार सरस रस होरी हो।। सखीरी गर्बंगुलाल उड़ाइये रस होरी हो। मोह मटुकिया डारि सरस रस होरी हो।। सखीरी किल मिल रंग लगाइये रस होरी हो। चंदन चरच विचार सरस रस होरी हो।। सखीरी निश्रल सिन्धु समाइये रंस होरी हो। रिमझिम झमक फुहार सरस रस होरी हो।। सखीरी शून्य नगर में नृत्तिये रस होरी हो। श्रनहद भनक झिंगार सरस रस होरी हो।। सखीरी सैन सुरति सों समझिये रस होरी हो। सोहंब्रह्म खिलार सरस रस होरी हो 🛚 सखीरी पांच पचीसौ रल मिले रस होरी हो। मंगल शब्द उचार सरस रस होरी हो।। सखीरी अलख पुरुष फगुवा लहो रस होरी हो। आपा आप विसारि सरस रस होरी हो।। चरणदास रमइया रिम रह्यो रस होरी हो। दरशों है फाग अपार सरस रस होरी हो।। गुरु दूती बिना सस्वी पीव न देखी जाय। भावे तुम जप तप करि देखो भावे तीरथ न्हाय ॥ पांच संखीपचीस सहेली अति चातुर अधिकाय। मोहिं अयानी जानिके मेरो बालम लियो लुकाय ॥ वेद पुराण सबै जो इंद्रे सुरति स्मृति सब धाय। आनि धर्म श्रीर क्रिया कर्म में दीन्हों मोहिं भर्माय ॥ भटकत भटकत जब में हारी चरण सखी गहे आय । शुकदेव साहब किरपा करिके दीन्हो श्रवख लखाय ॥ देखतही सब अम भय भागे शिरसूं गई बलाय । चरणदास जब प्रीतम पायो दर्शन किये श्रवाय ॥

हिर पीव पाइया सखी प्रण मेरे भाग।

सुखसागर आनन्द में मैं नित उठि खेळूं फाग।।
चोवा चन्दन प्रीतिके सखी केशिर ज्ञान घसाय।
पुडुप वाससूं जो वह झीनो ताके अंग लगाय।।
बेरंगी के रंगसूं सखी गागर लई भराय।
शून्य महल में जायके सखी पियपर दई दरकाय।।
भरम गुलालजब कर लियो सखी बालम गयो दुराय।
सतगुरुने अंजन दियो तब सम्मुख दरशे आय।।
ताली लाई प्रेमकी सखी अनहद नाद बजाय।
सर्वमयी पिय पायके हम आनँद मंगल गाय।।
रलमिल प्रियतम है गये सखी दुईगई सब भाग।
चरणदास शुकदेव द्यासूं पायो अचल सुहाग।।

मैंतो ह्वां खेळूंगी जाय जित मेरो पिया बसै। ज्याधि उपाधि न संशयकोई आनंदिह आनंद लसे।। नितही फागुन इकरस होरी खंडित कबहुं न होय। मुक्ति पदारथ फगुवा पहये आपा सरवस खोय।। जिनके रिसया शिव ब्रह्मादिक खेळत चाविहचाव। ऋषिमुनिदेवत खेळत निशिदिन करिकरिबहुतकभाव।। भाग बड़े उनहीं के जानो वा पदलागे धाय।

१ भप्य ॥

ज्ञान ध्यान के रंगमें हुबे सोई पहुंचे जाय।।

ग्रुरु शुकदेव बताई हमको जबसों बाढ़ी प्रीति।

चरणदासहु अति ठळचाये सुनि सुनि ह्वांकी रीति।।

साधौ प्रेम नगर के माहि होरी होयरही।

जबस्रं खेळी हमहूं चितदे आपनहूं को खोयरही।।

बहुतन कुळ अरु ळाज गँवाई रहो न कोई काम।

नाचि ठठ कभी गावन लागें भूले तन धन धाम।।

बहुतनको अपनी सुधि नाहीं कौन करें ऐसो नेम।।

बहुतनको अपनी सुधि नाहीं कौन करें ऐसो नेम।।

बहुतनको बौरापन लागो ह्वांकी कही न जाय।।

प्रेमीकी गति प्रेमी जाने जाके लागी होय।

चरणदास उस नेह नगरकी शुकदेवा कहि सोय।।

कोई जाने संत सुजान उलटे भेदकूं।
चृक्ष चढ़ो माली के ऊपर धरती चढ़ी अकास।
नारि पुरुष विपरीतभये हैं देखत आवे हास।।
बेल चढ़ो शंकर के ऊपर हंस बहा के शीश।
सिंह चढ़ो देवी के ऊपर गुरुही की बखशीश।।
नाव चढ़ी केवट के ऊपर सुतकी गोदी माय।
जो तू भेदी अमर नगरको तो तू अर्थ बताय।।
चरणदास शुकदेव सहाई अब कह करिहै काल।
बांबी उलटि सप में पैठी जबस्रं भये निहाल।।
इति श्रीचरणदासकत बन्द सम्पूर्णम्॥

## अथ अक्तिसागर प्रारम्भः॥

अथ छपै छन्द कवित्त चौपाई दोहा प्रारम्म ॥

छप्पै ॥

श्री ब्यास को पुत्र तासु को दास कहाऊं। सदा रहूं हरि शरण और ना शीश नवाऊं॥ साधनसूं यह चहुं मोहिं यह बात हदावो। माया जाल संसार तासुसों वेगि छुटावी।। अहो श्रीव्रजनाथ विनय सुनि लीजिये। चरणदास को भक्ति कृपा करि दीजिये।। गुरु ईश्वर गुरु ईशरीम गुरु राम बतावें। गुरु कार्टें यमफांस बिपति सब अघै नशावें ॥ गुरुदेवन के देव भेव ब्रह्मादि लखावै। गुरु भवसागर तार पार वह लोक बसावै।। चरणदास यह जानिकै सतसंगति हरिको भजो। शुकदेव चरण चितलायकै सो झूठकानि दुविधा तजो ॥ पग तब होवें शुद्ध साधुके मग को धावै। हस्त शुद्ध तब होयँ दोऊकर शीश नवावै॥ नैन ग्रुद्ध जब होयँ साधु के दर्शन पावै। रसन शुद्ध तब होय रामगुण मुख सों गावै॥ भने चरणदास सब शुद्धहो जब चरण परस गुरुदेवके । वै आतम तत्त्व बिचार देखकर दर्शन अलख अभेवके।। दो० दुखमेटन सुखके करन, चरणदास वे साध । दाता ज्ञान विज्ञान के, देवें मता अगाध।।

साध मुक्ति नहिं चहत हैं, सिद्ध न चाहत साध । स्वर्गलोक नहिं चहत हैं, जिनका मता अगाध ॥

#### चौपाई ॥

इड़ा पिंगला सुखमन धारो। आसन बज्ज नागिनी टारो॥ द्वादश अंगुल होय वेध षट चक्कर लीजै। जब बाजै अनहद तूर जहां मन निज कर दीजै॥

खेचरी मुद्रा त्रिकुटी आवै। अमृत पियै परम सुख पावै।।
मेरूदण्डको प्राण चलावै। ग्रून्य शिखर जब नगरी पावै।।
जा नगरीमें चन्द न भान। पहुँचै साघू चतुर सुजान॥
जाति पांति जहँ नाम न नाता। श्वेत श्याम पीता निहं राता॥
योग यज्ञ तप जहां न दाना। तीरथ बर्त जहां निहं न्हाना॥
किरिया कर्म जहां निहं पूजा। में तू है निहं एक न दूजा॥
जहां न सांझ द्यौस निहं राता। एकै ब्रह्म अखंड विधाता॥

चरणदास रामकी घाटी पहुँचै गुरुमत शूरा। ओछी बुद्धि बाद बहुठाने करणी करै सो पूरा॥

#### छप्पै ॥

बैठ गुफाकेमध्य योगकी युक्ति बिचारै। आप अकेलो रहे और ना मनुष निहारे॥ चारिबारि नितकरे जाप ॐकार अराधे। सूदम करे आहार आगरो पतलो साधे॥ आसन पद्म लगाय के सीधी राखे मेर। ठोढ़ी हिये लगाइये पत्तक झांपकरि हेर॥ दो० कुंभक आठ प्रकारके, तिनमें उत्तम एक।

श्रीस्वामीचरणदासजीकाप्रन्थ।

४६८

केवल कुंभक जानिये, साधै ताहि विशेख ।। त्रिकुटी में तीरथ अगम, तिरवेणी जेहि नाम । न्हाय योगकी युक्ति सूं, घरण हो सब काम ॥ रणजीत कहैं जहाँ न्हाइये, त्रिकुटी तीरथ धाम । नित परबी जहाँ होत है, भजनकरो निष्काम ॥

चौपाई ॥

जा तीरथ को पवन न लागे। जा तीरथ में जन अनुरागे।। जा तीरथ में रतन अनेका। परे गुरुसों मिलमिल देखा।। वा तीरथमें जो कोइ न्हावे। भवसागर में बहुरि न आवे॥ जहां न चन्द सूर निहं तारे। गुरुगम पहुँचे अति मतवारे॥ जा तीरथका बँधा जो नीर। उज्ज्वल निर्मल गहिर गँभीर।। जहां विष्णु जहां त्रयदेवा। योग गुक्ति में लावें सेवा॥ बारह मास दामिनी दमके। सोन पटीला जुगुनू झमके। रणजित मीत बास जहाँ कीजे। नित अस्नान महासुख लीजे॥

छप्पै ॥

अमरी वजरी साध बायु सरने नहिं पावें।

द्वादश अंगुल प्राण सुरतदे ताहि घटावे।।

मोन गहें नितरहें अल्प सूक्षम सो बोलें।

एकबार आहार जँभाई कबहुँ न खोलें।।

बांधेसो जाय हद बीकको अनहद धुनि अति गाजई।

मन चरणदास शुकदेव बल सुयोग युक्ति इमि साजई।।

दो० मन पवना वश कीजिये, ज्ञान युक्तिसों रोक।

सुरति बांधि भीतर धसें, सूझे काया लोक॥

मन हिरदे में रहत है, पवन नाभिके माहि।

इन्द्री रोकें ये रुकें, और कछ बिधि नाहिं॥

## भक्तिसाग्रवर्णन ।

#### छप्यै ॥

सूक्षम करें अहार जीति धरणी जब लेई।
नीर जीति जब लेंग बिंद जाने नहिं देई।।
मोह लोभ जब तजें अग्निको जीति मिलावे।
पवनजीति जब लेंग गगनको बाध चलावे।।
अरु हर्ष शोक समकरि गने पांच जीत एकेंकरें।
भन चरणदास साधनगृहे होय प्रकाश कारजसरें।।
दो० गगन मध्य जो कमल है, बाजत अनहद तूर।
दलहजारको कमल है, पहुँचे गुरु मत शूर।।
गगन मँडल के कमलमें, सतगुरु ध्यान निहार।
चरणदास शुकदेव परसे, मिटै सकल विकार।।
सहस्रदल के कमलमें, रूप अगम आपार।
सोई सोई जाप सहजें, होत एक हजार।।

#### छप्पे ॥

नी नाड़ीकी खेंच पवन लें उरमें दीजे। बज्जर ताला लाय द्वार नो बन्ध करीजे॥ तीनो बन्ध लगाय अस्थिर अनहद आराधे। सुरति निरतिका काम राह चल गगन अगाधे॥ शून्य शिखर चढ़िरहें हद जहां जाय आसन करें। भन चरणदास ताड़ीलगें सो रामदरश कलिमल हरें॥

चौथा पद निर्बाण धाम बेगमपुर कहिये।
गुण अतीत जहाँ रामनिरिख नैनन सुख लहिये।।
अद्धे रूप अखण्ड मण्ड मण्डल बहु बंका।
जहां काल निहं ज्वाल शब्द अति उठत निशंका।।
निज पारब्रह्म चौरी रची शिव सहित शक्ति फेरी करें।

भन चरणदास चारों मुक्ति सो हाथ जोरिपायँनपरें ॥
मूल कमल में खेलि पिया कूं देखन चलिये ।
उलिट वेद षटचक जाइ सतवें से मिलिये ॥
प्राण अपान मिलाय राह पश्चिमकी लीजै ।
वंक नाल करि शुद्ध प्राण ले तामें दीजै ॥
मेरु दण्ड चित्रजाय जब लोक लोक की गम परें ।
भन चरणदास ब्रह्मण्ड में ब्रह्मदर्शी दर्शन करें ॥

#### दोहा ॥

चरणदास यहि विधिकही, चढ़िवे को आकास । शोधि साधि साधन अगम, पूरण ब्रह्म विलास ॥

#### छप्पै ॥

दल असंख्यको कमलक्ष्य जहाँ सत्त विराजै।
अनंत भानु परकाश जहाँ अनहद धुनि गाजै॥
सुन्दर छिंब अति हंस सन्त जन आगे ठाढ़े।
जहाँ पहुँचे कोह शूर्बीर नीशान जो गाड़े॥
कमल मध्य जो तख्तहै सोभा अपार बरणूं कहा।
कहें चरणदास उसत्तब्तपर आदिपुरुष अद्भुतमहा॥
छत्र फिरत नित रहत चँवर दोरत जहँ हंसा।
जहाँ दरशन कर शिष्य मिटे युग युगका संसा॥
आवागमन है रहत मरण जीवन नहिं होई।
आनि मिले जब चार मुक्ति कहियत है सोई॥
जहाँ अमरलोक लीला अमरफल अनेक तहाँ पावई।
मन चरणदास शुकदेव बल सु चौथापद हिम गावई॥
जहां चन्द नहिं सूर जहां नहिं जगमग तारे।
जहां नहीं त्रयदेव त्रिग्रण माया नहिं लारे॥

जहाँ वेद निहं भेद जहाँ निहं योग यज्ञ तप। जहाँ पवन निहं धरणि अगिनि निहं जहाँ गगन अप।। अरु जहाँ रात निहं दिवस है पाप पुण्य निहं ब्यापई। आदि अन्त अरु मध्य है कहें चरणदास ब्रह्म आपही।।

जहाँ काल निहं ज्वाल भर्म निहं तिमि उजारा।
जहाँ राग निहं द्वेष जहाँ निहं कर्म अचारा॥
जहाँ काम निहं कोध लोभ निहं मोह नरेशा।
जहाँ मित्र निहं रात्रु जहाँ निहं देश विदेशा॥
अरु चरणदास इक बहा है और न दूजा कोइ तहाँ।
भया जीव सों बहा जब योग युक्ति पहुँचे जहाँ॥
जहाँ आतम देव अभेव सेव कबहुं न करावै।
इच्ला दुई न द्रोह कर्म निहं भर्म सतावे॥
जहाँ जाप थाप निहं आप तहाँ निहं रूप न रेखा।
जास जाति निहं पांति नारि निहं पुरुष बिशेखा॥
अरु पारबहा पूरणसदा है अखण्ड निहं खण्डिता।
भन चरणदासताङ्गिलंगेसो शून्य शिखरमें मण्डिता॥

#### चौपाई ॥

बाह्यण सो जो ब्रह्म पिछाने । बाहर जाता भीतर आः पांची बशकरि झूठ न भाखे । दया जनेऊ हिरदयराः झातम विद्या पढ़े पढ़ावे । परमातम का ध्यानलगावे ॥ काम कोध मद लोभ न होई । चरणदास कहें बाह्मण सोई॥

#### छप्यै ॥

हुतो आपमें आप सृष्टि नहिं देत दिखाई। ज्यों पाला जलमाहिं धरणिपर लीकलिखाई।। भांड़े माटी माहिं कनक में भूषण राजें।
तरवर वीरजमाहिं यथा फलफूल बिराजें।
गुण रूप नाम सव ब्रह्म में ॐकार तासूं भई।
वरणदास गुकदेव सो वही ब्रह्म माया वही।
पांचतत्त्व तेहि माहिं तीनगुण जुदे न होई।।
चित बुधि इन्द्री तहाँ पाप अरु पुण्य समोई।
विप असृत तेहि माहिं भूत अरु देव सुनीश्वर।
फूल शूल तेहिमाहिं यमन अवतार ऋषीश्वर।।
चरणदास गुकदेव भज ये सबदरशें दृष्टिअव।
निराकार निरगुणकहत भूले भटके लोग सव।।

#### सबैया ॥

जैसे जल में जलकुंभ बसे जल भीतर वाहर पूरिरह्यों है। तैसे जलमें जल पाला वँभ्यो जव फूटिगयो जल आप भयो है। ऐसे जगमें वह व्यापिरह्यों किनहूं कर लोचन नाहिं गह्यों है। चरणदास कहें दुइ दूरि करो सगरो जग एकहिं होरे गुह्यों है। जैसे पट मैं जकी संग कियों ज गयों सब श्वेत भयों तनकारों। श्यामस्वरूप अकाश भयों जब घूम घुवां जो भयों भी भारों। माया पिशाचिकों संग कियों जब नीचभयों करता करतारों। गुकदेव कहें दुइ दूरकरों चरणदास सभी इकसूत निहारों।

#### कविच ॥

दीसत न वारपार पूरि रह्यो जगतसार ऐसोही अटल नेक टारो न टरत है। ताको तौ निहं नाश ठौर ठौर रह्यो भास जैसे रहत पुष्प वास पासही रहत है।। लोचन रह्यो समाय वेदहू सकै न गाय पुस्तक लिखो न जाय जारो ना जरतहै। शुकदेवजी की दया चरणदास को प्रकाश भयो जैसे मैं खोजि पायो पायों ना परतहें ॥ कई कोटि दुर्गा जहां हाथ जोरे रहें कई कोटि शंभू जहां ध्यान लांवें । कई कोटि ब्रह्मा जहां खड़े अस्तुतिकरें शेश नारद नहीं पारपावें ॥ वेद यशही कहें भेद कल्ल ना लहें पंथकी बात वे भी बतावें । चरणहीदास की आस जितही रहो कोटि तेंतीसहू शीश नावें।। रामही देव अरु राम देवल भयो रामही रामकी करै पूजा। रामही धर्म अरु भर्म में रामही रामही ज्ञान अज्ञानसूझा ॥ रामही एक अन्नेक हैं रामही राम परगट भयो रामगूझा। चरणदास शुकदेव सव रामही राम हैं शोधि निश्चय किया नाहिं दूजा।। रामही वीज अरु रामही पेड़ेहें रामही फूल अरु राम पाती। रामही भोगिया रामही योगिया राम जप तप करै दिवसराती॥ रामही नारि अरु रामही पुरुष है राममा वाप अरु पूत नाती। शुकदेव चरणदास सव रामही राम है रामही दीवला रामवाती ॥ रामही चोर अरु रामही ठग भयो राम बटमार अरु रामधाती । रामही साधु यत सत्रथो रामही राम रक्षाकरें रामसाती ॥ रामही देह इन्द्री भयो रामही मन भयो रामही सुरत माती। गुरु शुकदेवचरणदास चेला भयो रामही सीप अरु राम स्वाती।। ञ्चापही वेद अरु आप पण्डित भयो आप कत्तेव अरु आपकाजी। आप काशी भयो श्रापजाती भयो आप मका भयो आपहाजी ॥ आपही बांग अरु श्राप मुल्ला भयो श्राप पंडा भयो घंटबाजी । चरणदास शुकदेव हरि मुरीद मुरशिद भयो मुकति श्रीर वंद सब आपसाजी ॥ बहाही आदि अरु बहाही मध्य है बहाही अंतक् वेदगावै। ब्रह्मही एक अन्नेक हैं ब्रह्मही आपनी दृष्टि में आप आवै ॥ होय दुजा कोई नाहि ऐसी भई आपही आप

८७८ श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ । आनँद बढ़ावै । ब्रह्म शुकदेव चरणदास भी ब्रह्म है ब्रह्मही ब्रह्मका ध्यान ठावे ॥

#### राग अरिल्ल ॥

आतम ज्ञान बिना निहं मुक्त वेद भेद सब देखा जोय। ब्रह्मा शेश महेश पूजकरि बस वह लोक रहत निहं सोय।। जल पाइन श्ररु भूत भवानी पूज पूज भर्मा सब कोय। चरणदास ततबिरला जाने आवागमन दुख बहुरि नहोय।।

#### सर्वेया ॥

न ऊरधवाहुन अंगविभूतिन घूनी लगाय जटा शिरडारूं। न मृद मुड़ाय फिरूं बनही बन तीरथ बर्त्त नहीं तनगारूं।। उलट लखो घटमें प्रतिबिंब सों दीपक ज्ञान चहूंदिशि जारूं। चरणदास कहें मनहींमनमें अब तूही तुहींकरि तोहिं पुकारूं।।

#### कवित्त ॥

तारी जो लगाय देखो वेद अर्थ पाय देखो भक्ति बिना अखिल ईस कोहूं नाहिं पायो है। दशौदिशा भाय देखो तीरथ अन्हाय देखो भटको सब प्रेम बिना सृति यो गायो है।। हिनारे तनगोर देखो करवटसिमार देखो ऐसी ऐसी बातन चौरासी मर्मायो है।। भाषे चरणदास शुकदेवके प्रताप सेती आदिपुरुष भक्तिहेतु नंदगेह आयो है।। मृइहू मुझ्य देखो जटाहू रखाय देखो सेवरा कहाय देखो भेदहून पायो है। श्रवण चिराय देखो नादहू बजाय देखो घ्रहू लगाय देखो भर्म सबै छायो है।। घूम्रपान झूल देखो कोई भम्भूल देखो मोकूं हरिनाम नीको शुरू जो बतायो है। भाषे चरणदास शुकदेव के प्रतापसेती आदिपुरुप भक्तिहेतु नंदगेह आयो है।।

#### सबैया ॥

भूलत भर्मत क्र्र फिरै इन बातन में कह काज सरेगो। बेठिरहो हिरमारग में करता जो करें सोइ होय रहेगो॥ अपनेहितसों जिन तोहिं सुज्योहे अलेख बिलोकिके सोचकरेगो। चरणदास बिचारि कहा भटके हिरनाम बिना दुख कीन हरेंगो॥ वही राम वही श्याम बिधाता वही विश्वंभर पतित तरें। वही बिष्णु वही कृष्णमुरारी वही निरञ्जन ज्योति धरे॥ दीनानाथ हिर वह कहियतु है जो चाहै सो वही करें। चरणदास क्यों भटके मूरुख राम बिना दुख कीन हरें॥

#### कवित्त ॥

वही राम मेरो जिन रावण बिनाश्यो जाय वही राम मेरो जिन छंकपुर जारी है। वही राम मेरो जिन कंस को पछारघो जाय वही राम मेरो जिन नाध्यो नागकारी है।। वही राम मेरो सो डार पात रिमरह्यो वही राम मेरो जाकी जगमें उज्यारी है। चरणदास कूर सब संतनको चेरो कहै वही राम मेरो पहलाद पैज पारी है।।

#### क्रुण्डलिया ॥

वेद पुराणन में सुनो संकटमेटन नावँ। चरणदासके काज को अब क्यों थाके पावँ॥ अब क्यों थाके पावँ॥ अब क्यों थाके पावँ॥ अमेर हमारी कौन गहैं या दुखमें बाहीं॥ सकल सृष्टि विसराय खें वि मन तुमसों लायो॥ इन पांचन को मार करो मेरो मनभायो॥ भीर परी जब दास पर जित तित धारो वेष॥ अगिले पिछले करमकी अब क्यों न मेटो रेष॥

अब क्यों न मेटो रेख करम कोई दुर कीन्हों। हम कुछ जानत नाहिं तुम्हीं काहे नहिं चीन्हों॥ अब तुम करो सहाय इन्हों से मोहिं छुटावो। काम क्रोध मोह लोभ चक्रसों वेगि जलावो॥

#### कविचा ॥

सबही दुख पार्वे बेर बेर पछितावें अब तोहींको ध्यावें दुख वही काटि दीजिये। अनके दुखारी सब भये हैं भिखारी सृष्टि काहे को विसारी प्रभु वेगि जो पसीजिये।। जक्त गुणागार करि देखों है विचार अब ना करो अवार बंदि छोड़ि जो कही-जिये। दिख्वीकी अर्ज चरणदासकहैं छर्ज स्याह नादरको बर्ज अर्ज मेरी सुनि लीजिये ॥ यशोदाको लाल देखि मोहन व्रज बाल देखि गोपी अरु ग्वालदेखि प्राण वारि दीजिये। माथेपर मुकुट देखि कुण्डलकी झलक देखि घृंघरवारी अलक देखि **छळकाही कीजिये ॥ बांकीसी मरोर देखि मुर**ळी की घोर देखि पैंजनी टकोर देखि देखाही कीजिये। चरणदास क्रदेखि नैनन**ं** को मूंद देखि नैननके बीच देखि यही ध्यान कीजिये।। पीरा सुधार पेंट तुर्रा छवि अधिक बनी करहू में सुरली गहि अध-रनपेधारीज् । घेरदार नीमो पीरो प्यारो अंगशुमरहो एकपाव ठाढ़े सो प्रेमके अहारीजू ॥ सबही शृंगार किये राधेजू बायेंअंग ठाढ़ी मुसक्यात प्राण पियासंग प्यारीजू। नवछिकशोर मोर सांवरोसुजान प्यारो यार चरणदास कीन्हों अटल विहारीजू।

दो॰ मनदानिस्बतम् हिज्जने, दीगर वस्ल न कोय । चरणदास ग्रफलत उठै, वाहिद वाहिद होय ॥ हिज्ज वस्ल दोनों नहीं, निहं दिखा निहं मौज । चरणदास जुर्रा नहीं, जो कर देखा खोज ॥ दिरयावाहिद लामका, बाजत अनहद बीन । सक्ल चरण फरजन्दना, नाहीं संग ताबीन ॥ दीद शुनीद जहां नहीं, तहां न काल न हाल । जोहर जिसम इसम नहीं, चरणदास नहिं काल ॥ बुरी सिफारश यामिनी, श्रोर सगाई होय। चरणदास यों कहत है, यूलकरो मित कोय॥

#### कवित्त॥

काहेको भक्तपे समान हैं बगलेको ध्यान तो लगायो है मीनके पचावनको । भीतर श्रीर विषय वास चरणदास बाहर तिलक छापेकिये जक्तके दिखावनको ॥ हरिके गुण गावनको रसना रिसात अधिक मनतौ इलास वाद निन्दा के बढ़ावन को । बहुत बात सीखराखी लोक श्रीर बड़ाई को काया नाहिं शोधी एक रामजी के पावनको ॥ यह है काल तामें विकराल जहां चरचा गोपाल जाकी निन्दाकरें जानिके । जोई करे भक्त जाक़ं दुष्ट बहु नामधरें वचन कुवचन कहें क्रोध मन आनिके ॥ देखें अब जायगों तू परम वैकुण्ठही कूं बड़ो भयो साधु माला धारि तिलक ठानिकै। ऐसे दुष्ट नीचन कि बात नहिं मानिये जू कहैं चरणदास सबै पापी नरक खानिकै।। आप बड़े नीच करतृति करें नीचनकी नीचनको संग जिन्हें भावे उत्पात है। रामनाम सुनतिहये लागतहै आगि जान कोऊ करै भजन ताहि देख जरजात है।। खोंटेभये आपकहैं औरनकूं खोंटे वै तो महामोटे पापी माया माहिं इतरात है। साधन के निंदक सुतौ परेंगे नरकमांभ कहें चरणदास दुख पावें बहुभांति है।।

दो० चरणदास हितसों कियो, प्रन्थ अनेक प्रकार । ' अष्टादश अरु चारको, कादृलियो ततसार ॥ चौपाई ॥

संवत सत्रह से इक्यासी। चैत सुदी तिथि पूर्णमासी।। शुक्लपक्ष दिन सोमहिवारा । रचों प्रन्थ यों कियो विचारा ॥ तवहीं सुं अस्थापन भरिया। कच्च इकवानी वादिन करिया॥ ऐसेहि पांच हजार बनाई। नाम गुरू के गंगवहाई।। फिर मइ बानी पांचहजारा। हरिके नाम अगिनिमें जारा॥ तीजे गुरु आज्ञा सो कीन्हीं। सो अपने साधुन को दीन्हीं॥ अद्भतप्रन्य महा सुखदाई। ताकी शोभा कही न जाई॥ ज्ञानयोग वैरागा। प्रेमभक्ति जामें अनुरागा॥ निर्शुण सर्गुण सबही कहिया। फिर गुरुचरणकमल में रहिया॥ जोकोइ पढ़ि पढ़ि अर्थ विचारै । आप तरै औरन को तारै ॥ ना में किया न करने हारा। ग्रुरु हिरदे में आय उचारा॥ चरणदास मुखसों शुकदेवा। आन कहे चारोही भेवा॥ दो० जल घृतस्ं रक्षा करी, मुरुख हाथ न देव। ढीली कर नहिं बांधिये, ग्रन्थ कहत यह मेव ॥ सम्प्रदाय शुकदेव मुनि, चरणदास गुरु द्वार । परमधर्म भागवत मत, भक्ति अनन्य विचार ॥

पद् ॥

जय जय राधे कृष्ण मुरारी, जय जय व्यास सकल गुनगुनी । जय जय महाबिदेह जनकजी, श्रीशुकदेव अवतार मुनी ॥ इनको नामरटे निशिवासर, जीभरहे हरिभक्ति सनी । चरणदास सुख बास लहै, नित पास रहे यही आसबनी ॥

इति श्रीचरणदास्जीकृत मक्तिसागर सम्पूर्णम ॥

#### श्रीशुकदेवाय नमः ॥

## अथ श्रीचरणदासजीकृत जागरणमाहात्म्यं प्रारम्यते ॥

#### छप्पे॥

प्रथम सुमिरि ग्रुरु चरण बहुरि सुमिरूं हरि चरणा।
ग्रुरु कूं करूं प्रणाम आय साधों की शरणा।।
ग्रुरु किरपा सों हिरदे ज्ञान और बुधि परकाशे।
ग्रुरु किरपासों तिभिर अज्ञान दुरमत सब नाशे॥
ग्रुरु शुकदेव के चरण चित्त सदा सर्वदा राखिये।
कहै चरणदास आधीनहो जु दुविधा मनकी नाखिये॥

दो॰ अब मैं विनती करतहूं, श्री सतगुरु महराज।
दयाकरो आधीन पर, मो सिरके सिरताज।।
तनमन निवछावर करूं, दोड कर छेउँ वळाय।
चरणदास शुकदेव के, चरणन पै वळिजाय।।
तिमि अज्ञान मेरो हरो. ज्ञान देउ प्रगटाय।
कृपाकरो मों पतित पै, रहूं चरण ळिपटाय॥
तुमसों दाता और को, जाहि नवाऊं शीश।
मनसा वाचा कर्म करि, तुमहीं मेरे ईश॥
शुकदेवगुरु सुनळीजिये, मोकूं करो सनाथ।
ज्ञानमक्ति जासे बढ़ं, सो कहिये हो नाथ॥

#### गुरुवचन ॥

दो॰ सुनो शिष्य अवकहतहूँ, अद्भुत कथा पुनीति। निहचे ताके सुनेतें, बढ़े भक्ति और प्रीति॥ एक समय श्रीकृष्णसों, कहत यिष्ठिर राव। हो हरि अपनी कृपासों, कछ इक कथा सुनाव।। राजासों श्रीकृष्ण ने, जो कछ कह्यों बनाय। सो अब तोसं कहतहूं, सुनो शिष्य चितलाय।।

अय युधिष्ठिर के बचन श्रीकृष्णसी ॥

चौपाई ॥

हो हिर मैं पूछतहूं तोहीं। संशय वेगि मिटावो मोहीं॥ मोहिं जागरण महात्म खुनावो। मेरे पूरण पाप मिटावो॥ मैं मितहीन भक्ति निह जानूं। संसारी के सुख मैं मानूं॥ निशिदिन कुटुँव जालमें पाग्यो।हरिकीरतन चित्त नहिंलाग्यो॥

मंगल छन्द ॥

लागे न चित छिन एक मेरो मिक प्रभु कैसे वने । निशि दिन बृथा संसार सुखक्तं मानिके जिय आपने ॥ दो॰ कुटुँव जाल के कारनें, अमत फिलं वहुँ देश। एक घड़ी हरि भजनमें, नाहिं कियो परवेश॥

> भीमगवान् के दचन राजासों ॥ चौपाई ॥

सुन राजा अब तो हिं सुनाऊं। तेरे हित याकी विधि गाऊं॥
ग्यारिसको त्रत जवहीं छीजे। किरये त्रत जागरण करीजे॥
जादिन करें सोई फलदायक। हिर की तंन सवतें सुखदायक॥
को हिं हकादिशको फललागें। पाप मिटें जो वा दिन जागे॥
मैं प्रसन्नहों दरशन देहों। आवागवनको दुःख मिटेहों॥
दो॰ इक मन शुधिवत होयके, सुन राजा सुज्ञान।
ताके सरवन करतही, दूर होय अज्ञान॥
चौपई।।
आप जगे अरु सवन जगावे। येरे कौ तुक अरु गुन गावे॥

ताल मृदंग मांझ मुरलीधुन। शब्द करत गावे मेरे गुन।।
प्रेम मगनसों नृत्य जु करें। मेरे चरण कमल चित धरें।।
मेंहूँ वा सँग गावन लागूं। नृत्य करूं वाहूतें आगूं॥
दो० श्रीभागीत की कथाकूं, जो मनसुं सुनलेह।
कोटि जनम के पाप सब, हरिहों निस्सन्देह॥

अब सुन याकी महिमा जेती। तेरे हित भाषतहूं तेती।।
एक भक्त के नेम यही थो। व्रत हकादशी नित्य करें थो।।
पूजाकी विधि सबही करिके। नेम धरम चित माहीं धरिके।।
साधुन की सेवा अति करतो। मेरे चरण ध्यान मन धरतो।।
भली भांतिसों व्रत करिके तब। जात हुतो जागरण माहिं जब।।

दो० व्रत इकादशी नित करें. सुनै कथा मन लाय।
रैन बितावे प्रीति सों, मेरेई गुण गाय॥
चौपाई॥

एक समय मारग के माहीं। ठाढ़ी हुतो दैत्य बलबाहीं।।
महाभयानक घोर सरूपा। ओड़ों मुख ज्यों अन्धो कूपा।।
बड़ी मुजा दोउ सृंड़ समाना। सन्मुख भक्तकिकियो प्याना।।
दो० जात उतें वा भक्तकूं, भई दैत्य सों भेंट।
भली भई तू मोहिं मिल्यो, अब तोहिं लेडँ लपेट।।

#### चौपाई ॥

दौरवो कृदि मारि किलकारी। हाथ चलाय थापकी मारी।। थाप दुष्ट की निष्फल गई। देह भक्त की निर्मल भई॥ बहुरि कोध करि ठाढ़ो रहाऊ। मुख पसारि फिरि ऐसे कहाऊ॥ मैं अब तोकूं जान न देंहूं। भूखो बहुत बेगि तोहिं खेंहूं॥ भक्त कहै सुन दैत्य भाई। तू या बन्सूं कहूं न जाई॥ मेरो नेम आज तू राख। भोर आयहूं हरि हैं ४८२ं श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ । इहीं ठीर तू ठाढ़ो रहियो । प्रांत भये ही मोकूं खैयो ॥ दो० इक बाचा द्वे बाच हैं, और तीन बाचहें मोहिं। निशकीरतनकर प्रांतही, श्रान देउँ तन तोहिं॥

#### राक्षसोवाच-चौपाई ॥

राक्षस कहै त् कैसे आवे। झूंठ बातसों जीव छुटावें।।
तेरी बावा कैसे मानूं। सांच बात तेरी क्यों जानूँ॥
आरे बावरे भयो बावरो। आज बन्यो है मेरो दावरो॥
मेरी बुध ऐसी क्या सिठया। हाथपरो तोहि छांडूं विटया॥
मक्त कहै में सांची भाखूं। यामें कपट न मन में राखूं॥
वार घरी रैन जब रहे। इहीं ठौर त् मोकूं लहे॥
दो० जैसे तैसे दैत्य ने, कह्यो बेगही जाव।
मोकूं बाचा देयके, भोर भये फिर आव॥
चल्यो भक्त अति प्रेमसों, नेम निवाहन काज।
सुफल जनम तवजानिहों, करूं जागरण आज॥

#### चौपाई ॥

मनकर तनकर राम रिकाऊं। श्रसिप्रसन्नहों हरिग्रन गाऊं।। बहु हुलासमों बेगही चल्यो। रोम रोम पुछत मन मलो।। उमगं उछाहसों पहुँचो जहां। साध सन्त मिल गावें जहां।। पहुँचो आय साधन के तीरा। मजन होत जहां गहरगंभीरा॥ कथा कीरतन सब मिल गावें। तालमुदंग और बीन बजावें॥ कोह नाचत कोहरीझरीझावत। कोह प्रेमसों मोद बढ़ावत॥ इनहूँ बैठ भजन अति कीना। हरिके चरण कमल चितदीना॥ प्रभुके प्रेम ज विद्वल भयो। भजन करत निरमल हुँगयो॥ ताली ताल बजाय रिझायो। हरिग्रन गाय परम सुखपायो॥ सोर श्रारती करी सुहाई। चलबे की चिन्ता मन आई॥

दो० ऐसी विधिसों रैन सव, वीती अजन प्रताप। ताके दरशन करतही, देंत्य भयो निह्पाप।। चौपाई॥

दौरयो निकट दैत्य के आयो। जोर दोऊकर शीश नवायो॥ कहै भक्त तृ अव मोहिं खाय। भूखो हे तू लेह अघाय॥ धन धन मेरे भाग वड़ाई। यह काया तो कारज आई॥ दो० देख्यो दिव्य सरूप तब, दैत्य भयो निहपा। कुबुध बुध सब नसगई, छूट्यो सबै सराप॥

चौपाई ॥

दैत्य कहें मैं अब निहं खाऊं। इक इकादशी को फलपाऊं।। दो० भक्त कहे एकादशी, कैसे के तोहिं देउं। मेरे तो पूंजी यहें, तोकूं दे कहा लेउं॥ चौपाई॥

तन मेरो तोहिं जा विधिभावे । छेह खाहि मोहिं यही सुहावे ॥ दो॰ देत्य कहै जु इकादशी, याको फछ तू लेह । कर आयो जो जागरन, ताही को फछ देह ॥

चौपाई ॥

भक्त कहें यहह नहीं देहूं। तोकूं देके मैं कित जेहूँ॥
यह शरीर तू क्यों निहं खावे। जाक़ खाय परम सुख पावे॥
फिर वोल्या देत्य कर जोरे। बहुत भांतसों किये निहोरे॥
अरे साथ अव दया करीजे। मोहिं इकतालीका फल दीजे॥
दो॰ जगत परायन कारने, प्रगट भये हैं साध।
इकताली का फल दिया, हरी दुष्ट की व्याध॥
ताली का फल देतही, दिव्यरूप भया तास।
चढ़ विवान स्वर्गहि गया, तहां पया सुख वास॥

श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ । ४८४

श्रीमगवान् के बचन राजासों ॥

दो० इक प्रसंग तोसों कहूं, सुन राजा मनलाय। ता प्रसंग के सुनतहीं, तम अज्ञान मिटजाय।।

चौपाई ११

किल में प्राणी ऐसे हैं हैं। कथा भजनमें मन नहिं देहें।। गणिका नृत्य करेंगी जहां। अति हुलास सों जैहें तहां॥ कुबुधि दृष्टि सों देखें सोई। खरचें दाम मगन 'मन होई॥ नेम धरमकी वात न भैहै। बृथा बादकुं मन ललचैंहै॥ जहां ज्ञानकी चरचा परिहै। अज्ञानी तिनसों लरमरिहै॥ धर्म घटे पाप बहु होई। पाप आचरण करें सब कोई ॥ दो० वि है पूरन पाप जब, घटि है राज प्रताप। उमर बीन धन हीन होय, घटै पुण्य बढ़ै पाप ॥

चौपाई ॥

कुबुध संग ते नरके जेहैं। भुगतै कष्ट महा दुख पेहैं॥ श्रपुर जोन को पावे सोई। नीच संग को यह फल होई।। 🚬 दो० इहिविधि कल्यिुग प्रगट है, साध चहै नहीं कोय । कामी कोधी अति छली, तिनकी सेवा होय ॥॥

चौपाई ॥

सत संगत तें मोक् पावे। निकट रहे मेरे मन भावे॥ गरम जोंन नहिं आवे सोई। सतसंगति बिन मुक्त न होई॥ कथा पुनीत यह तोहि सुनाई। हो राजा तेरे मन भाई।। याविधिसो जे कलियुग माहीं। जागरण कर मेरे गुन गाई॥ तिनको मैं सब दुःख निवारूं। भवसागरतें बेग उबारूं॥ सतयुग त्रेता द्वापर माही। करत तपस्या बहु कठिनाई॥ तबहूं मेरो दरश न पावै। इती घनी जो प्रीति लगावै॥ जे किल्युग में कीरतन करें। पावें सुख भवसागर तरें।।
सुगमरीति यह तोहिं बताई। सुन राजा तेरे हित गाई।।
दो० इहि विधि श्रीभगवानने, राजहि कियो उपदेश।

विश्वासिश्राभगवानन, राजाह किया उपदश । पद्मपुराण में यह कथा, कही न्यास योगेश ॥ पानी का सा खुलखुला, ऐसे सुख संसार । भवसागर के तरनकूं, कीरतन है ततसार ॥ पलपल छिन छिन अवधयह, घटत जात है सोय । शुक्त देव कहें याकथा को, सुन लीजो सब कोय ॥ अहो शिष्य तोसों कही, अवरज कथा अनूप । शुक्त देव कहें कोई सुनें, देखे हिर को रूप ॥ श्री सतगुरु शुकदेवकूं, हितसों करूं परनाम । वरणदास कों दीजिये, चरणन में विसराम ॥

इति श्रीचरणदासजीकृत जागरणमाहात्म्यं संपूर्णम् ॥

# त्रय दानलीला श्रीमहाराज साहबश्री चरणदासजीकृत प्रारम्यते॥

दो० व्रजवनिता श्रीर श्यामकी, लीला कही शुकदेव । चरणदास जाके सुनें, बढ़ै भक्त को भेव ॥ वालचरित्र गोपाल के, पढ़त हियो इलसाय । चरणदास कहें सन्त जन, गावो मन चित छाय।। एक समय बजभामिनि, मिल दिध वेचन जात। मारग रोक्यो सांवरे, लियें लकुटियां हाथ ॥ मांगन लागे दान जव, मोहन वांके छैल। हँसकर बोली ग्वालिनि, तू छांड़ हमारी गैल।। अरे तू कैसो मांगे दान, मोइन सांवरे। हम मांगे दिध को दान, ग्रूजर वावरी ॥ चल्यो जारे ऋष्ण मुरार, गऊ चरावरे। तुम ठाढ़ी रहो री गँवार, याही ठांवरी।। भळी थांत सों देहु, तो रार सबै मिटजाय। 'जो तुम मानों नाहिनै, तो मैं खालहिं देजें सिखाय ॥ ऐसो को है लालजू, छुवे हमारी छांह। सुन पावेगी कंस जो, तुम भाजो ओरे ठांह।। को है कंस कहां को राजा, मोकूं कहा डराव। वाहू मार निकासहूं, तुम श्रेब पुकारो जाव ॥ हमजानत तुम अतिबलदाई, प्रगटे मदन गुपाल । मुख छोटो वार्ते वड़ी, तुम काहे बजावत गाल ॥ तीन लोक चौदह भुवन, श्रौर सकल विस्तार। मेरे मुख की डाढ़ में, सदा रहे निरधार ॥

कहा बड़ाई करत हो, वन के पींचू खाय। गऊ चरावो ग्वाल संग, तुम बातें करत बनाय ॥ एक एककी मटकी छीनूं, देहूं दही लुटाय । कहा गरब की बात ये, तुम बोलत नैन नचाय ॥ सुनहु कुँवर नन्दराय के, हम बरसाने की ग्वार । ठाक्कर है वृषभान ह्वां, तोहि जानतसव संसार॥ पहल बोहनी के समय, मेटो नाट हमार। भोरही कहा झगरो करो, तुम एहो बृज की नार॥ बड़े जकाती भये हो, ढोटा मदन मुरार। कांन करत हैं महर की, नहीं देंह प्रीत की गार ॥ हम नन्दलाल कहावई, या जग के सिरताज। लेहूं हांमिल मही को, तुम दान देहु मेरो आज ॥ इति रार क्यों करतही, ठाली कोऊ नाहिं। मारग हमरो छांड़दे, हम फिर अपनेघर जाहि॥ कंप कर मति हीन के, भैतें क्यों डरपाव। अपने आमुषण कोई, मोपे गहने धरं र जाव ॥ रंतन जिटत गहनेन की, तुम कहा जानों सार्। गुं नमाल पहरत सदा, मुरली के बजावनहार ॥ इन बंशी मोहे सबे बहा और महेश। सुर नर मुनि सनकादहूं, इन्द्रादिक नारद शेश । कहा सराहो श्रापहो, कांधे कांत्रर राख। कर लकुटी तनियां पहर, चोरी को माखन चाख ॥ कोट कोट ब्रह्मण्ड हैं, रोम रोम के माहि। ऐसी है यह कामरी, जाकू जोगीदेख लुभाहिं॥ जब हम घरतें नीकसी, दहना फरको आंख।

छींको किन्हुं तराक दे, देखो भई संकारेही कांक ॥ हमहूं जब घरतें चले, सुगन भयो बन माहिं। तुमसों भेंट भई अवे, हम स्टब्ही सब खाहिं।। ऐंचातानी जिन करो, दूटें मोती हार। छूटें लर बिखरें धरन, फिर बीनत होय जंजार।। दाऊ की सों खातहूं, बिन छिये जान न देउँ। दूटे तो ॡटें सखा, मैंतो गोरस को रस छेउँ॥ रसको चसको जो परो, मसको घर क्यों न खाव। छोटे अति खोटे महा, कहा सीखे करन चवाव ॥ हमरे तो यही नेम है, तुमसों कह्यो सुनाय। प्रेम प्रोति की रीति को, रस कैसें बांड़ो जाय।। चरणदासि है चरण की, मान लेउ घनश्याम । काहृविधि छाड़ो हमें, करजोर करें परनाम ॥ क्योंहूं जान न पावहो, श्रहो सयानी नार। चरणदासि कहे लालजू, ऐसे बोले बचन संभार ॥ बातें कहा बनाय के, कविता करत बखान। हा हा अब घर जानदै, मेरे प्यारे चतुर सुजान ॥ हा हा खा कैसें छुटो, छांड्र नाच नचाय। देखूं तो कैसो जम्यों, नेक दीजे दही चखाय॥ उठ बोली एक ग्वारिनी, भोंह मटक सुसकाय। पीवो गोरस पेट भर, तुम दोऊ कर ओक बनाय ॥ बैठ **ऊकड़ू चावसों, कीनी ओक** बनाय। पीवन की इच्छा करी, मनमें अतिही छलचाय।। मटकीसों डहकाय के, गुंठा दियो दिखाय। कहो स्वाद बतलाइये, कछ्मीठो है मनभाय॥

भर्लें भर्लें चुपकी रहो, अब द्यूं स्वाद बताय। पैता मनसुखा, और सबेल्रु लियो बुलाय।। दूरही सों बातें करों, जिन छूवो मटकी आय। पकड़ ले चलें नन्द पे, तेरे गुलचें दोय लगाय ॥ तर्वे लाड़ले सखनकं, दीनी सैन बताय। चरपर मरकी झरक के, गरक लई दिधजाय।। कर ठोढ़ी धर यों कहें, दहया इन कहा कीन । अहो लाल ठाढ़े रहो, तुमकाहिलियो दिथ छीन ॥ हम तो चाह्यो पहल्ही, दही नैकसो लैन। तुम चतुराई ठान कै, लगी मोहिं ऋँगूठा दैन ॥ कहा कहें घर जायके, सुन हो नन्दिकशोर। तें लूटवो सगरो दही, श्रीर भाजन डारे फोर ॥ अरस परस झगरें सरस, नेह बढ़वो दोउ छोर। केलि करें बजनागरी, नटनागर कुंवर किशोर ॥ प्रेम मगन ग्वारिन भई, बाढ़ो अधिक अनन्द। सरवस दे पांयन परी, तब मेटे सब दुख द्वन्द ॥ अचरज लीला ऋष्ण की, कहांलग करूं बखान। चरणदास सुकदेव दयासूं, पावे पद निज अस्थान ॥ जो कोऊ यह लीला सुनत, गावत करत बिलास। अमरलोक निहचय मिलै, तहां पावै नितही बास ॥

इति श्रीमहाराज साहव श्रीचरणदासजीकृत दान लीला सम्पूर्णम् ॥

### श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्य । श्रथ श्रीचरणदासजी कृत माखनचोरी लीला वर्गर्यते ॥

एक समय गोपाल ग्वालसंग लेकर धाये। म्वारिन गइ जल भरन देख सुने घर आये ॥ बींके पै माखन धरो लीनो ताहि उतार। तबही ग्वारिन आय के पकरे ऋष्ण मुरार ॥ अचरज गाइए तुम सुनियो सन्त सुजान । तब गहरीने श्याम चली ग्वारिन यशोदा पै॥ सखी और द्वे चार मिली संग भई जुताके। बदूत दिनों चोरी करी आजही आये हाथ।। गुलचा देकर यों कह्यो अब क्यों न भाजी नाथ । अचरज गाइये तुम सुनियो सन्त सुजान ॥ ह्वांते चाली तुरत वेग माना पे आई। तेरो मोहन चपल जु बज में धूम मचाई ॥ एक कहें मेरे घर धस्यो माखन दियो लुटाय । एक कहै मेरे शीशतें गागर दई दरकाय ॥ अवरज गाइये तुम सुनियो सन्त सुजान। एक कहै गहि चीर हार हियेतें मेरो झटको॥ एक कहे दिध माठ चाट धरती पर पटकी। एक कहै मोहि घेरके दान लगावे आय ॥ तेरो मोहन ढीठ है बरज यजीदा अवरज गाइयं तुम् सुनियो सन्तसुजान ॥ तब श्रीमोइनलाल मतो मनमाहि विवारो । उनको मन हियो खेँच कछ् टोना पढ़ डारो **॥** 

एक और बालक खरो ताकी पकरी बांह। ग्वारिन के कर दियों भेद लख्यों कोऊ नाहिं॥ अचरज गाइए तुम सुनियो सन्त सुजान।। अपनो हाथ छुटाय दौर माता दिग आये। लीला अद्भुत देख प्रमसुख मैया पाये।। तब हंस यशोदा ने कह्यो कहो ग्वारिनी बात। किह कारण आई सबै घरमें है कुशलात ॥ अचरंज गाइये तुम सुनियो सन्त सुजान ॥ जो देखें कर श्रीर कहें यह बालक काको। हम गहलाई कुंवर कान्ह भयो अवरज जाको ॥ सवमिल खिसियानी भई कहन लगी मुखमोर। नाजाने इन कहा कियो ढोटा चित के चार ॥ श्रवरज गाइये तुम सुनियो सन्त सुजान ॥ पूरण पुरुष अनादि ईश तिहुं पुर को स्वामी। घट घट व्यापक होय रहो हरि अन्तरयामी ।। ताके कौतुक बहुत हैं कहांलों करूं बखान। चरणदास सुखदेवने कह्यो भागीत पुरान ॥ अचरज गाइये तुम सुनियो सन्त सुजान।।

इति श्रीचरणदासजी कृत माखनचोरीलीला संपूर्णम् ॥

# श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ ।

# अथ महाराज साहब श्रीचरणदासजी कृत कालीनथन लीला प्रारम्यते॥

#### राग माझ ॥

सतगुरजी के चरण मनाऊं जासें बुध परकाशे । ज्ञान बढ़े मन निर्मल होवे दुविधा दुरमत नारो ॥ बहुर ईश करतार गुसाई तुमको शीश नवाऊं। चरणदास करजोर कहत है चरण कमल वितलाऊं ॥ प्रेमकथा की बात अनोखी सुनो सन्त चितलाई । श्रीशुकदेव कहें राजा सों अद्भत चरित कन्हाई।। मनमोइन प्यारे की बतियां चरणदास मनमाई। काली नथन श्यामजू कीनों ताकी मांझ बनाई ॥ एक समय हरि चिन्ता कीनी विषधर अति दुखदाई । ग्वाल बच्छ जल पीवन जावें तिनकूं बहुत सताई।। वा काली को गर्ब निवारूं जलसों काद निकारूं। चरणदास हरिकियो मनोरथ जल निर्मल कर डारूं।। चले श्रापही ग्वाल गाय ले यमुना ओर कन्हाई । पहुँचे बेग जाय वाही ठां घर छांड़ो बल भाई ॥ हुती किनारे बृक्ष कदंब को तापर चढ़े मुरारी। सोवतही सूं जाग्यो काली दई श्याम जब तारी ॥ उठ्यो रिसाय शब्द किन कीनो को आयो या ठाईं। पक्षीह् कोउ कैसे आवे पवन गवन ह्यां नाहीं ॥ अद्भुत चरित सुनत मोहन के मिटै पाप के भारा। चरणदास कहें गोविन्दप्यारे कूदपरे जलधारा॥ दियो हलाय दीउ करसों जल काली महा रिसायो।

चरणदास कर्हें भली नींदसों जाग कोप कर धायो ॥ लिपव्यो आय कोधकर गाढ़ो सुन्दर श्याम शरीरा। देव सबै देखन कों आये छीछा श्री बछबीरा॥ फन हजार विषधर ने काढ़े देखें सबे गुवाछ। गिरे विकल होय सब मुरझाये बिन सुन्दर गोपाल ॥ कछू उदास भये बज के जन मनमें अति उकलावें। चरणदास कहै नन्द यशोदा अपने देव मनावें॥ विधना आज सुगन कछू हमको नीको लागत नाहीं। कृष्णकुँवर बन गये अकेले बिन बलरामा भाई ॥ चिलिये अबै सबै बन धाई मोहन की सुध लावें। खान पान विषसम लागत है जबलों खबर न पावें।। न्याकुल होय तुरत उठधाये आये जमुना तीरा। ्देखें तो सब ग्वाल खरे हैं नाहीं है बलबीरा ॥ पूछन छगे सखनसूं सबही कित गयो शाणपियारो । चरणदास कहें बेगे बताओ जीवनप्राण हमारो-॥ बोल न श्रावै भये पूतरे बिन हरि वे सब ग्वाला। कैसे उतर देउ उनहीं कूं सुध न रहीं तिह काला।। ढूंढ़त ढूंढ़त सबही हारे क्यों हूं के सुधि पाई। चरणदास कहें जो देखें तो जल में खरे कन्हाई।। यह गत देखी जब सत्रहीने मुरमपरे भू माहीं। कैसें कहूं अवस्था उनकी बिकल भये तिह ठाईं।। माय यशोदा अतिही व्याकुल जल में कूद्यो चाह्यो । चरणदास बलदेव पुत्र ने माताकूं समझायो।। अहो मात सुन बात हमारी धीर धरो मन माहीं। किते कंस के दूत 'पछारे याकूं भय कब्छु नाहीं ॥

जब यह बात सुनी माता ने प्राण गयो तन आयो। चरणदास कहें सब ब्रजबासी यह सुन के सुख पायो ॥ कहैं सुखदेव परीछतसों जब मोहन ऐसें जान्यों। मो कारन ये सबही ब्याकुल शोच शोच दुख मान्यों ॥ तब तिरभंगी लालबिहारी ऐसे भेद विचारो। लटक मटक झटपट काली के फन ऊपर पग धारो ॥ मुरली अधर धरें करमाहीं मधुर मधुर सुर गावें। बाजे बजें तीस छह छिबसों देव पुहप वरषावें॥ तत थेइ थेइ सांगीत कला सब घुंघरू की गत न्यारी । ऐसें कियो छीन बल वाको नाचत कुंजबिहारी॥ काली भयो विकल वहु जबही मन में यही विचारो । मेरो गयो सकल बल तनको अब मैं यासों हारो ॥ यह तो महाबली बनमाली ऐसी और न कोऊ। इन सब मेरो गरब बहायो वल हरलीनो सोऊ ॥ तवै नागकी नागन आई सुता गोद में धारें। हरि को शीश निवा बिनती कर जोरें यों उच्चारें ॥ अहो नाथ त्रिभुवन के स्वामी तुमकों जो जन धावें। चरणदास कहें मुक्त होय कर सो निर्भय पद पावें ॥ हो हरि इन क्रोधी पति मेरे तुम्हरी गति नहीं जानी। कर्महीन ये महामृद्मति शठ अतिही अभिमानी ॥ पै हम जानत हैं मनमाहीं यह तो है बड़भागी। जा रजकों सनकादिक धावें सो याके शिर लागी॥ यह बिनती थोरीसी प्यारे बहुत मान कर लीजे। मोपति दीन हीन बुध मतकों दान जीव को दीजे।। जो पति कोढ़ी अन्ध होय तो 'नारी ईश्वर जानें।

चरणदास पतिवर्त्ता सोई 'नारी पिय मन मानें ॥ पे धन धन है यह मेरो पति भागवान मन भायो। जाके संग प्रताप तिहारो मैंहूं दरशन पायो ॥ अब याहि बांड़ बड़ो जस लीजे प्राण जीवनबनवारी। चरणदास कहें बिनती सुनके हुए दयाल मुरारी ॥ करुणासिन्धु कृपाको सागर दुख को मेटन हारो। हैं दयाल काली के ऊपर जीवत ताहि उबारो।। चरणदास कहें हरि उठ बोले मनमें शंक न लावो । कुटुम्ब सहित तुम अवही ह्यांसों उद्धपुरी कों जावो।। मेरे चिह्न चरण के तेरे माथे अधिक सुद्दावें। जाको दरशन गरुड़ देख के तोकूं शीश नवावें ॥ चरणदासं कहें ऐसे हरिने काली को वर दीनों। त्तब विषधरने कर परिकरमा गवन सिन्ध को कीनों।। काली नथन स्यामजू करके कालीनाथ कहाए। चरणदास कहें हरिदरशनसों बजजन आनँद पाए।। यह हरिकथा यथामित गाई जो सुनके मन छावे। ं विषधरको भय नाहीं ब्यापे अन्त परमपद पावे ॥

> इति श्रीमहाराज साहव श्रीचरणदासजीकृत कालीनथन-लीला संपूर्णम् ॥

# श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ । अथ मटकीलीला प्रारम्यते ।

पीरो फैटा तुरीं थिरकत नाक बुलाक अधर मटकी । मन्द मन्द मुसकात कन्हैया कुण्डल चपलासी झटकी ॥ सब तन कछं सजें आभूषण कट ऊपर जुलफें लटकी । चरणदास देखत मन व्याकुल चट चौपट मटकी पटकी ॥१॥ सुन्दररूप सलीनीसी ऋँखियां तिलक भाल ऋलकें लटकी। मोरमुकुट कुण्डल की झलकें चरणदास हियेमें खटकी ॥ मुतियनकी माला मुरलीवाला सुध न गई पियरे पटकी । चित चुराय जबही मेरो लीन्हों चट चोपट मटकी पटकी ॥२॥ मुरलीकी धुनसुन बिरहवान लग आय कलेजेमें खटकी। द्धिभाजन ले धरो शीशपर मोइन देखन कूं सटकी ॥ चरणदास काहू की न माने सास ननद केतो हटकी। चार दिरग जब भये श्यामसूं चट चोपट मटकी पटकी ॥३॥ हँसता देख मदन मोहनकूं ग्वारन आपन कूं ठठकी। दौर कन्हेया जाय गही जब पकर चीर करसूं झटकी ॥ चरणदासहूं हाहा करती सुन्दर पायनकूं छटकी। केतो कहोजु कछू नाहीं मानत ले मटकी चौपट पटकी ॥४॥ कहै यशोमत सुनो ग्वारनी तू आई भूली भटकी। मेरो कान्ह अति बारो भोरो कहा जानें फोरन मटकी ॥ अधरन दूध नहीं अब सूखो बालक बुद्ध वही घटकी। चरणदास तू झूंठी ग्वारन किन मटकी चौपट पटकी ॥५॥ कहै ग्वारिनि सुनो यशोमत यह गत सुन अपने नटकी। हूं मारगजात चली अपने मेरी पकर बांह फोरी मटकी ॥ मैंआप बचाय चली मग और चरणदास के तो फटकी।

वह चातुर श्यामलखे सबनारिन ले मटकी चौपटपटकी ॥६॥ रात निहारे झिलमिलतारे चन्द चाँदनी रही छिटकी । निकस भवन से भजोकन्हैया हाथलिए दिध की मटकी ॥ चरणदास हूं पांछे परिया बन कुञ्जन कुञ्जन मटकी । दिध मोराखाय गार मोहीदे चट चौपट मटकी पटकी ॥७॥ कहेयशोमत सुनो खारनी राह गहो बंशीबटकी । पकड़ कन्हेया भीतर लाऊं मारूं एक मली चटकी ॥ कहाकरूं विर मानत नाहों वाहर जात घनों हटकी । चरणदास जो चाहे सो ले जो मटकी चौपट पटकी ॥ अथ गोपीबिरहनिवेदन

राग हेली ॥

धन्य कुवजा को प्रेम हेली जिन हमरो पियाबस कियो। हमकों तज मथुरा गयेरी अरी हेलो वाको राख्यो नेम।। कहाकहिये अकरूरसोंरी अरीहेली लेगयो हरिक्नाल। हूं बिरहन बौरी भई ब्याकुल और बेहाल।। वे सुखरास विलासकेरी अरीहेली खिन हक भूलतनाहिं। वाकी चितवन लाल की कसक उठे हिए माहिं।। बनवनबिहरत संगफिरेरी अरीहेली घरघर माखन खाय। अब हरि हमसों बीछरे तासूं कहा बसाय।। दूत दले बहु कंस केरी अरी हेली हमरी करी सहाय। इन्दर बरष्यो कोपसों जब हमें लिये बचाय।। कैसे निद्धर कठोर हैंरी अरी हेली नेह लगाय गए भाज। छायरहे वाहू देश में कृष्णकुँवर महाराज।। ऐसो दिन कब होयगोरी अरीहेली दरश दिखावें श्याम। तनकी तपत बुझायहें आनन्दघन घनश्याम। जो शुकदेव दया करेंरी अरी हेली जब मनहोवे धीर।

चरणदासि की पीर कों आय हरें बलबीर ।।१॥ नन्दलला की बात हेली कहा करूं नहिं कहसकूं। सकुव लगे जो मैं कहूं रो अरी हेली मोप कह्यो नजाय ॥ अपने अटा जो हूं चढूंरी अरी हेली सींही देखें आय । **रालव लागोही फिरें मुरली की टेर सुनाय 11** मोहिंदेख हक धक रहैरी ऋरी हेली गहरे लेत उसास । दोहा गाय वियोग का श्रितहो होत उदास ॥ तव जमुना जलकोंचलूंरी अरीहेली देखतटोकत जाय । मैं न हर्ष्वृ वा और कों मेरी गागर चोट चनाय।। ध्य माहि जोहूं चलूं री अरी हेळी करें मुकुट की छाँह । इँसे हँनावे दूरसों मेरी गहै अकेले बाँह।। वहमोपे मोहित भयोरी अरीहेळी मेरोहू मन छळचाय । **शीत लगो दोउ श्रोर सों मत घर वर ख़ुटजाय ॥** कुल मेरोलाजो सर्वेश ऋरी हेली बरो कह्यो सब लोग । मैं अपने वस ना रही लगी प्रेम को रोग॥ देखतही सुख ऊपजैरी अरी हेळी श्रोट भये दुख होय । चरणदास हरि की भई नैन जुमान दोय ॥२॥ मेरे मन की पीर हेली को समझै और को सुनै। जवसों विद्युगे सांवरोरी ऋरी हेळी तबसों विकळशरीर॥ सुधबुध सन्नविसराइयारी अरी हेळी देह सुहातन चीर। निश दिन मग जोवत रहूं कहां रहे हार हीर ॥ क्योंकर जीवन होयगोरी अरी हेळी रंचक रह्यो न धीर। बिन छिन गति भई औरही कहा करूं हे बीर ॥ फूलगंध आवै नहींरी अरीहेळीळागत कठिन करीर । मित्र विना चित्रसी भई ज्यों मछली विन नीर ॥

रोम रोम घायल भई अरी हेली लगी प्रेम को तीर। कृष्ण देद विन को करें औषध की तदबीर ॥ जो कबहूं किरपा करेंरी अरी हेळी वे शुकदेव गंभीर । विरह बिथा चरणदासि की मेटें श्री बलबीर ॥३॥ रास रच्यो नन्दलाल हेली चृन्दावन के मांहि। संग बिराजे राधिकारी श्ररी हेळी श्रपने पियके नाल ॥ मुरली मधुर बजाइरी ऋरी हेली सुनत भई बेहाल। जेती ब्रजबाला सबै तन ≉ी रही न सँभाल ॥ ू खानपान बिसर।य केरी अरी हेली उमंगचली बन मांहि। जो नहिं माने सांच तू वे देखो दौरी जांहि॥ शरदरैन अति सोहनीरी अरी हेली फैलो पूरन चन्द । चतुरानन मुनिजन रिषिन मोहे सनक सनन्द ॥ . पशु पक्षी मृगहू थकेरी अरी हेली र्श कर छोड़वो ध्यान । बाढ़ी निश शेशिहू थक्यो रंभा भूली तान।। तीस और छह बाजे बर्जेरी अरी हेली राग रागनी साथ। तत थेई थेई झुनकार सो नार्चे गोपीनाथ।। अब हम तुमदोऊ चलेंरी अरी हे श्री जहां शुकदेव दयाल। चरणदासि होय देखेंहैं अद्भुत चरित गुपाल ॥४॥ होरी खेळें सांवरी ग्वाल बाल ले संग। को ऊढफ ताल बजावईरी ऋरी हेलो कोऊ बीन मुहचंग।। **ळाळ बमन सबके बनंरी अरो हेळी लाल ळाळही पाग।** नाचत कूरत चावसों गावत आए गैठ रोक ठाढ़ो भयोरी अरी हेली काहू जान न देत । सैन बताय सखान कों छोन मटिकयां लेत।। बहुर आय रंगसों रंगेरी अरी हेडी चोवा देत लगाय ।

अबीर गुलाल श्रोर श्ररगजा मुखपर दे लपटाय ॥ हो हो हो होरी कहैंरी अरी हेली छोड़ें नाच नचाय । हा हा हा करवाय के फगुवा देत मँगाय ॥ प्रेम प्रीति रसबस करेरी अरी हेली बांकी चितवन डार। चरणदासि शुकदेव - की लीला श्रपरम्पार ॥५॥

### राग मंगल सुहा विलावल ।

चरणदास पिय मोहन प्यारे मोपे कञ्च टोना कियो । देखतही सुधरही न सखीरी खैंच मन कों ले गयो-॥ ताही दिनतें भई बौरी नींद और गई भूख है। • चितको चिन्ता अधिक बाढ़ी तन गयो सब सूख है।। कहा करूं कासूं कहुं सजनी लाज की मारी मरूं। एक दिन सखी बरस बीते बिरह पावक में जरूं।। चरणदासि शुकदेव प्यारे क्रुपा मोपे कीजिए। मोइन के दिग जाय सजनी मोहिं सुध आ दीजिए ॥ विथा मोरी सब सुनावो श्रोड सूं सब दुख कहो। वह तुम्हारे लिए तरसें तुम क्योंना उनकूं वहो ॥ ज्यों बने त्यों पिय मिलावो दरस मोहिं दिखाइए। कछू बल बलें तो सजनी संग ही ले आहए।। चरणदासि भल भाग सजनी लाल हम घर आइयो । जिन सस्ती मेरेपिय मिलायेसो सदा सुख पाइयो ॥ मेरे मन कों सुख जोदीनों तनकी तपत बुभाइया । मोहन के संग रली मानी आनंद मंगल गाइया ॥ एक संग जब भोजन कीनों श्रीर ले बालम कहो। वा समय की कथा अद्भुत वह समो सखी नित रहो ॥ चरणदासि पिय सखी तेरी लाग चरनन सूं रही।

दासि अपनी जान मोहन आप कर बैनी गुही।। प्रीतम बैनी गुहन लागे में सखी दरपन लियो। पीठ पाझे मुख लिपाकर मंद मंद मुसका दियो।। गुह चुके जब पीठ कर धरो हूं सखी पाइन परी। जा समय पर गुही बैनी सदा रहियो वह घरी।।

### राग सोरठ॥

### श्रॅंखियन कहा नीकी करी।

श्याम सुन्दर छिब निरख के जहाँ जाय अरो।।
लोक की सब लाज छूटी कुल की दूर धरी।
अतिहि ज्याकुल धीर नाहीं रहत असुवन भरी।।
तजों खान अरु पान सोवन प्रेम की लागी लरी।
बिरह पीड़ा उठत निशिदिन हिये पावक जरी।।
नेह वाके भई बौरी टूंढ़ी गरी गरी।
चरणदासि शुकदेव के अब कौन फंदे परी॥

### राग भैरवी ॥

### नैनन साँवरो रह्यो छाय।

दशहु दिशि सिख श्याम दीखत और ना दरसाय ॥ स्वम जाग्रत श्याम सृशे और नाहिं सुहाय। श्याम सुखसों बोल निकसत उठत हियसों हाय॥ श्याम बिन बिन चैन नाहीं जिया श्रति अकुलाय। चरणदासि शुकदेव गुरु मोहिं श्याम देहु मिलाय॥

#### - राग सोरठ ॥

हरि पै जानदै पति मोक्ः। चेरी आय बाट के माहीं कहा कहूं अब तोक्ः॥ या मथुरा की बहुवजनारी विंजन अधिक वनाये। लें हैं भेंट चली मोहन कुँ निकट गांव हरि आए ॥ मो कारन यह सखी सहें ही हैं इकठोरी ठाढ़ी। बाट निहारें वेगि पधारें प्रीत श्याम सूं बाढ़ी ॥ चौबे बोल्यो मूरख नारी तू सुध बुध क्यों खोवे। अपनो पुरुष तजैजो तिरिया कुलकी लाजडुबोवे ॥ तातें इनको संग छांड़के चल अपने घर माहीं। हम तो त्रिप सबन तें ऊंचे यामें संसे नाहीं।। चौबन कहै सुनौ हो स्वामी मोहिं लाज नहिं भावै। विगड़े काज लाज सूं मेरे त्रिरथा बाद बढ़ावे ॥ तुमहुं नहीं या तनके साथी देखा समझ विचारा । वे दीनन के नाथ कहावें पनित उधारनहारा।। हठ नहिं कीजे त्राज्ञा दीजे अवहीं उलटी आऊं। हा हा तुम्हरी आज्ञा सेती प्रभुको दरशन पाऊं॥ तबहिं रिसाय पकर कर ल्यायो पगमें बेड़ी डारी । खंच दई कोठे के भीतर पटदे सांकल मारी ॥ फिर बोली मंदिर के अन्दर सुन हो सांच हमारो। जीवत बहुरि मिल् निहं कबहुं देखूं मुख न तुम्हारो ॥ जानत हूं तू बड़ी हठीली भई विषय रस वौरी। मारूं खन्न निकाम्ं तेरी अबै प्रेम की डोरी॥ तव तो चलीं सबै वे नारी याकी आशा त्यागी। तज के देह गई आगेही वह बनिता बड़मागी।। हरि रीभे जब चरनों छाई भौसागर सुं त्यारी। चरणदासि शुक्देव कहत हैं करी प्रेम हित प्यारी ॥

# श्रीभरबाह्मणलीला । (श्रोधरब्राह्मणलीला)

### राग काफी ॥

सुनोरे साधो मोहन की बतियां। श्रवनन सुन हियरो हुलसत है शीतलहो छतियां ॥ कृष्ण पूतना जब हरि मारी सुनकर कंस डरायी। श्रीधर बाह्यण अपने घरको तासों दुख समझायो ॥ बोल्यो द्विज मोहिं आज्ञा दीजे अबहीं गोकुल जाऊं। काजकरूं तेरे मन भायो हति बालक घर आऊं।। बीड़ा लेकर चलो ब्राह्मण पहुँचो गोकुल जाई। दई आशिष नंद यशुदाको जीवो कुँवर कन्हाई ॥ ब्राह्मण रूप देख यशुदा ने आदर कर बैठायो । ले चरणोदक प्रञ्जन लागी किह कारन तू आयो ॥ बोल्यो बचन कंपट के जैसे सहत छुरी छिपटायो । तेरे भयो पूत में धुनके तासु देखने आयो॥ पलना पौक्यों ललना अवहीं जांगे तब दिखलाऊं । तुम बैठो मैं जमुना जाऊं न्हाय बहुर घर आऊं ॥ सूनो मन्दिर देख श्रीधर दाँव पाय उठ धायो। मारन कारन कियो मनोरथ मनमें अति हुलसायो।। अन्तरयामी उठो अचानक श्रीधर पकड़ पछारो। दे छाती पर जीभ मरोड़ी नाहिं जीव सूं मारो ॥ बहुर दहो ले मुखसों मीडो अरु भूमें दरेकायो। आपन पौढ़ रहे पळना में यह कौतुक दरसायो ॥ आय जसोमत पूछन लागी अरे कहा यह कीनो । बोल न आवे सेन बतावे हरि सोंही कर दीनो ॥ रिसाय खिसाय कर चलो कंसपे जीम खोय घरआयो।

हांफत कांपत लिखी अवस्था राजा कूं दिखलायो ॥ पढ़कर कंस धुनें मूड़ी कूं अब कहा कीजे भाई। चरणदास सुखदेव श्याम की लीलापे बलिजाई॥ राग काफी॥

मुक्ट पर बारीरे नागरनन्दा । सब'सखियन में यों हरि राजै ज्यों तारन में चन्दा ॥ बृन्दाबन की कुंज गलिन में खेलत बालगोविन्दा । चरणदास चरणन को चेरो चरण कमल रज बन्दा ॥

### राग घनासरी ॥

### मोहन बांसुरी में टेरोरी।

तामें हो कर टोना कीन्हों सरवन सुनि हीयो घेरोरी। जबसूं विरह विथा तन दौरी परबस है मन मेरोरी।। व्याकुल हो देखन कूं धाई नैनन सूं मग हेरोरी। श्यामसुन्दर बिन कछु न सुहावे कोई मिलावे नेरोरी।। शुकदेव सखी तुमपे बलिजाऊं करूं निहोरो तेरोरी। चरणदासि होयरहुँ तिहारी कछ सुनावो व्योरोरी।।

रागी काफ़ी ॥

वंशीवारे सों लगन योरी लाग गई।
हूं आवतही अपने घरकूं सहज अचानक भेट भई।।
ठाढ़ोरहत सखा संग लीये सघन कदम्बकी छाही छई।
कहाबरन् सांवरे कीशोभा शेषथको छिबजाय न कही।।
अलक झलक माथे तिलक बिराजै सीसजरकसी पागनई।
फेंटा ऊपर तुर्रा थिरके गल माला कर मुरली लई।।
हँस टीना कियो श्यामसलोने प्रेम ठगौरी मोपै डारदई।
चितवनमें मेरो मनहरलीनुं वौरीहुई कछ सुध न रही।।

तनव्याकुल जियै उमड़ोही आवे रोम रोम हरीरूप मई। चरणदासिकूं शुकदेवा गुरु भक्तिदान बरद्योह यही।। राग काफी।।

### बाजत घुंघरू की झनकारी हो।

नृत्यत अजब अनोखी गतसों। कृष्ण छुंवर गिरधारी हो।।
मुकुटजिटत सिर अधिक बिराजत अलक झलक छुंघरारी हो।
तान मान सुरताल मधुरछन तत्त तत्त ततकारी हो।।
उघरत गत सांगीत कला सब पग नूपुर झुनकारी हो।
जुगल स्वरूप रूप अद्भुत धर बिहरत दे दे तारी हो।।
रिसकिशिरोमन लालमनोहर सन्तन को रखवारी हो।
वरणदासि शुकदेव श्यामके चरण कमलपर वारी हो।।

#### राग माझ 🛭

मोहनजी तुम साहिब मेरे। मैं हूं दासि तिहारी।
तन मन धन सब तुमपर वारूं। बार बार बिलहारी।।
तुम बिन हमरो कोऊ नाहीं। यह सरवन सुन छीजे।
चरणदासक् चरणन सेती। नेक जुदो नहिं कीजे।।१॥
हूंतो चरणकमल लिपटानी। तुम क्यों न पकरो बाहीं।
जैसी लगन है मेरे मनकूं। तेरे मनकूँ नाहीं॥
ऐसी प्रीतिकरी मोहनजी। निपट कपट की सानी।
चरणदासि पिय मो मन माने। मैं पिय मन नहिंमानी॥२॥
पिय प्यारेजी जुलफ तिहारी। नागनसी अतिकारी।
इस गई हिरदे माँझ हमारे। ता दिन दिष्ट निहारी॥
ताको विष नखशिखलों बाढ़ो। विथापीर अति भारी।
चरणदासि लहरें मोहन बिन। उत्तरत नाहिं उतारी।।३॥
छाती दस्की गवन सुन्यो जब। तन व्याकुल मन कंपो।

मई अचेत गिरी धरनी पर । नैनन दोऊ पल झंपो ॥ फिर आई सुरत आहकर बोली । नैनन नीर बहायो । चरणदासि हियलम्यो उमाहो । घर श्रंगना न सुहायो ॥४॥ मोहनने मेरो मन मोह्यो। देखत कछू कर डारो। ताहि दिन तें भई बावरी। ए सखी रोग विचारो॥ फिर फिर उठत गिरत धरनी पर । लगन लहर लहराई । चरणदास कहु जीवन कैसों। विरह भुवंगम खाई।।५॥। विरह बिथा नख सिखसूं दौरी । तन में रह्यो न छोहू । मित्तर दौर वैद कूँ छावैं। रोग न जानत कोऊ।। मनमोहन दे रूप छुमानी । गिरी शहद ज्यों मक्खी । चरणदास अब जतन कहाहै। तब नहिं अँखियां रक्खी।।६॥ लटकचाल सुन्दरतन निरखत । मुखपर सिस बलहारी । नैन दरारे बांकी भींहैं। जुलफ भुवंगम कारी॥ हँस हँस बचन बान मोहिं मारे। ऌगे क्लेजे मांहीं। चरणदासकसकत निसदिन अब। क्यों ही निकसत नाहीं ।।७।। मोहन लटक चलन चष चंचल । रूप सरूपमें भारी । घरस्रं आंगन आंगनस्रंघर । नक झुनक झुनकारी ॥ **हँसतें झरें फू**ळ मानों पांती । बात कहत<sup>ँ</sup> जानों मोती । चरणदास घायळ मायळ भए । देख परम गत जोती ॥=॥ मोइनजी दोउ जुलफ सँभारो। सांपन सुत मतवारे। झूमत रहत कपोलन ऊपर। श्याम भुवंगम कारे॥ विषके भरे नाग के छौना। मनकूं डर जु हमारे। चरणदास को हियो डिस है। जब को छहर उतारे।।-पिय प्यारेजी कोप न कीजे। तुम कूं नहीं बन आवे। तेरी भौंह मरोरन आगे। मेरो जी डर जावे।।

## श्रीस्वामीचरणदासजीकेशन्द ।

बचन कठोर कहो जिन मुखसूं। बरबी अनी जु लागे। चरणदास अब थरहर कांपै। एजी मोहन तेरे आगे॥

राग कल्याण ॥

## गंगा स्वर्गलोक सूं आई।

वावनजी के पग सूं प्रगटी शिवकी जटा समाई ॥ कलजुग मध्य बहुत पतितन के निस्तारन कूं धाई । अधम उधारन पाप निवारन तारन तरन कहाई ॥ तव भागीरथ करी तपस्या शंकर भये सहाई । किरपा करकर जबही दीन्ही भागीरथी कहाई ॥ अतिही पावन सब मन भावन कहां लों करूं बढ़ाई । धूप दीप ले करों आरती फूल अरु पान चढ़ाई ॥ दरशन करके शीश नवावो अंत परम पद पाई । चरणदास हिर चरनोदक की सुखदेव महिमा गाई ॥

#### राग झँझौटी ॥

## एसे कीजे गंगा का अस्नान।

पाप प्रतिग्रह नाहीं छीजे दया धर्म उर आन ॥
भजन ध्यान श्ररु कथा कीरतन सेवा पूजा दान ।
या विधिसों जो दरशन किरहें पावें मुक्ति निदान ॥
श्रस जो कूद करें जल गदला विषे बासना ठान ।
मेला जान तमाशे जावें फल नहिं रंचक मान ॥
हिर चरनोदक प्रगट भयो है यह निहचे जियजान ।
चरणदास शुकदेव कहत हैं करो प्रेम सूं पान ॥

### राग हेला ॥

गंगाजी की धार हेला पाप कटन कुं आर है। जो कोई न्हावे प्रीत सुं रे अरेहेला उत्तरे भौजलपार ॥ जेते तीरथ और हैंरे अरे हेला तिन में है सिरदार । प्रगटी प्रभु के चरन सों महिमा अगम अपार ॥ अकाल मोत पावे नहींरे अरेहेला निहने मनमें भार । शीश निवा दरशन करो मिटे कष्ट के भार ॥ बहुर जोन आवे नहींरे अरे हेला कहें शुकदेव पुकार । चरणदास अचवन करो हिर चरनोदक सार ॥

#### आरती ।

श्रारती गंगा माई की कीजे। वस वैकुंठ महासुख लीजे।। स्वर्गलोक सुं गंगा आई। शिव की जटा में आन समाई।। सेवाकर भागीरथ लीनी। मृत्यु लोक में परगट कीनी।! फूल पान मिष्टान चढ़ावो। कर कर दरशन शीश नवावो।। शीश खुवाय न्हाय जो कोई। पाप कटें और निर्मल होई।। चरणदास शुकदेव बखानी। पतित उधारन सुरसरि जानी।।

इति श्रीचरणदासजीकृत शब्द संपूर्णम् ।

## अथ कवित्त प्रारम्यते ॥

कवित्त ॥

जुगताधिर ध्यानधरें जिसको तपसी तनगारिक खाकलगावें। चारसु वेद न पावत भेद बड़े तिरदेव नहीं गित पावें।। अकास पताल मृत्युलोकहीमें जाको नामिलये सबहीसिरनावें। चरणदास कहें ताकूं गोप सुता करतारी देकर नाच नचावें।। पीतम्बर की मेखला सुद्रा किए कुंडल की चन्दन की विभूत लायें देखो इक जोगिया। सुरली कीनादपूरें शब्द तो कहें अलेख दथहकी भीख मांगें सबही बिध भोगिया।। वाको स्वरूप आठी अटको है मेरे चित कञ्ज ना सुहात अब भयो तन रोगिया।। कहै चरणदासि दोऊ नैना तो डिगम्बर भए मिलत नाहीं प्यारो मन भयो है वियोगिया।।

निसवासर ध्यानकरें प्रभुकों रसना रससूं हरि नाम पढ़ी। जमनातट जाय अस्नान करें नित सेवाकरें इक पाय ठढ़ी।। दीनानाथ तुम्ही हम दीन प्रभू मोहिनाथ अनाथज कीजे वढ़ी। चरणदास कहें सुता भीषम की हरिनाम लियें सुख सेज चढ़ी।।

वेदहं कुं मानें अरु पूजें पुरानहं कुं गीताह सममें जो गुरु ने समझाई है। ब्राह्मणके पायलाग्रं मारूं मुख पण्डित को वेद को छिपाय भेद और गत गाई है।। पढ़ पढ़कें अर्थ करें हिये मांहिं नाहिं धरें करें ना विचार सब दुनियां भरमाई है। कहें सोतो करें नाहिं पण्डित एकल् माहिं शुकदेवजी के दास चरणदास गति पाई है।।

लीलोहें अनन्त नामरूप हैं अनन्त जाके शक्ति हैं अनन्त वारपारहू न पायो है। महिमा अपार रहे देव मौन धार मुख जै जै उचार निज शीशहू नवायो है।। ब्रह्मासे अनन्त सोऊ वेद को उचार करें नारद अनन्त जाको गुणाबाद गायो है। कहें चरणदास सोई नन्दको दुलारो प्यारो देदे नवनीत ब्रजबालन नचायो है।

वेदविधि जम्य भोग अरप्योह्न लेत नाहिं ग्वालन को दिध झूंठो खोस खोस खायो है। जाको भे मान लोकपालहू नवावें शीश सोतो भिक्तभाव बस हाऊतें हरायो है।। जाकी मायाबस जीववँधे तिहुंलोकहूके सोतो प्रेम बस होय ऊखल वँधायो है। कहें चरणदास नँदनन्द बज्चन्द प्यारो नवनीत काज बज ग्वालनी नचायो है।।

नेति नेति कहि ताहि वेदहू बखान करें ब्रह्मा आदि सुर मुनी निसदिन ध्यायो है। शेशहू रटत जाको पावत न ओर छोर ताहि को यशोदा मैया गोद में खिलायो है।। शिव सनकादि ताहि खोज खोज हारिरहे जजबाला प्रेमबस रासहू रचायो है। कहें चरणदास शुकदेव के प्रताप सेती आदि पुरुष भक्तिहेत नन्दगेह आयो है।।

जाको ब्रह्मा वेद माहिं गावत हैं नेति नेति ताहि ब्रज ग्वालवाल ख्यालहू खिलायो है। शिव सनकादि ताको पावत न आदि अन्त पूतकिह ताहि बाबा नन्दने लड़ायो है। जाकी शक्ति आसरे खड़े हैं ब्रह्मण्ड पिण्ड ताको ब्रज-नारी पाँय चलन सिखायो है। कहें चरणदास शुकदेव के प्रताप सेती आदि पुरुष भक्ति हेत नन्दगेह आयो है।।

पद राग सोरठ ॥

नारायन नारायन रटो निज मूळ । थोड़ासा जीवन घनीसी भूछ॥

श्रायाथा कुछ लाहा कारन लगा यहां तू पूंजीहारन। आगे साह लगेगा मारन अब तू करले जियका सूल।। जिनहरितेरी रक्षाकीनी ताती पवन लगन निहं दीनी। तें वाकी सेवा निहं कीनी पानीसे तू किया अस्थूल॥ अवतू विसर गया उस पियकू गर्भमांहि सुखदीया जियकू। तलमूड़ी ऊपरको पाँचथे जठर श्रगनि में रहा तू झूल॥ अव तुम सुमरो श्रीपति देवा छिनमें पारलगवें खेवा। जवजम आवें जियकेलेवा हाथमें फाँसी श्रक तिरञ्जल ॥ चरनिहदासकहेंहितिचितकी यह संसारखानि है विषकी। जगत बड़ाई है दिन दसकी दया अमरफल पाप बब्ला।

#### श्रीश्यामाश्याम ।

श्रीराधाकृष्णाय जगलचरनकमलमकरन्दाय नमो नमः॥ त्रथ श्रीमहाराज साहिब श्रीचरणदासजी कृत कुरुदोत्रलीला प्रारम्यते ॥

अप्टपदी छन्द ॥

अपने गुरु शुकदेव कूं शीश निवायकै। साधो कहूं कथा भागौत सुनो चित लायकै ॥ चरणदास के इष्ट कृष्ण गोपाल हैं। दुख हरन सुख करन सुदीन दयाल हैं॥ दसम स्कन्ध बिषे यह कथा सब गाइ है। राजा परिचत कूं शुक्रदेव सुनाइ है।। राज सिंहासन ऊपर बैठे थे हरी। काहूने सूरज गहन की चरचा आ करी।। जब श्री मोहनलाल मतौ मनमें कियो। न्हान चलें कुरुत्तेत्र सबनसों यों कह्यो ॥ तब अधिकारन कूं बुला आज्ञा दई। नेग करो सामा चलेबे की यों कही।। नगर द्वारिका लोगन कुं उत्सव भयो। सब काहू ने ठाठ चलन ही को ठयो॥ हाथी और हथनाल घोड़े खोर पालंकी। ऊंट कजावे साज डोले और नालकी ॥ रथ चंडोल सवारे सबै बनाय के । सखी सहेली लई मांहि बैठाय कै ॥ त्रोप रहकले बान जु आगे चलाइया।

खबर और घुरनाल को अन्त न पाइया ॥ नौवत श्रौर सहनाय नफीरी वाजई। तुरही श्रीर करनाय भेर धुन गाजई॥ ध्वजा पताका निसान वनै मन भावनें। रंग सुरंग फरकें सुनहरी सुहावनें॥ रुक्मिन और पटरानी आठों साथही। चाले सैन सिंगार द्वारिका नाथ ही ॥ राजा राना संग चले वहु साज सों। होदा सों होदा मिलाय और गजराज सों ॥ तीस और छः वाजे वर्जे आनन्द सों। पण्डित गुनी महन्त चले जु घमण्ड सों ॥ सेना को दल जात न काहू पे गिनों। मानों उमड़ो मेघ चहूं दिस चौगुनों॥ वेगही पहुंचे जाय क्षेत्र के माहिं ही। केई जोजन लों कटक परो वा ठांहिं ही ॥ राजन कूं अज्ञादई उतरो सबै। कर परिनाम जु आये डेरों में तबै।। सकल कुटुंव संग न्हाये मोहन लाल हूं। दान दिये वहु भांतिन के तिंह काल हूं।। रंक सर्वे राजा भये वा दान सों। विष्र पद्दें धुन वेद जु बहु सनमान सों ॥

दोहा॥

कर अस्नान भोजन कियो, पहरे बसन बनाय । चरणदास कहैं सभा में, जहुपति बैठे आय ॥

## कुरुचेत्रलीलावर्णन ।

अप्रपदी छन्द ॥

वातन हूँ में वातजु वज की आइया। वोले श्री जहुनाथ परम सुख पाइया।। व्रजवासिन की सुध जु कहूँ कोई पावई। इयसों कहियो आय यही मन भावई॥ कृष्णकुंवर की संबै कही जो वनाय के। व्रजवासिन की वात सुनों चित लायके ॥ अत्र त्रजवासिन वात कहूँ मन भावती। प्रेम प्रीत रसरीत जु सबै सुहावती॥ नन्द यहर चृपभान गोप हूँ ख्राइया। कीरत जसुधा आदि संवै तहां धाइया।। श्री राधा संग आई वह वज वाल हूँ। गइयन वछरन साथ आये सव ग्वाल हूँ ॥ उतरे आबी ठौर मगन मन होय के। हरि के चरनों मांहि सुरत समीय के।। तंबै अचानक वात कही कोऊ आय के। गहन न्हान घनश्याम हूँ आये धाय के ॥ देवकी खोर वसुदेव कुटंब संग खाइया। नगर द्वारिका वासो सवहीं भाइया ॥ १ ॥ यह सुनके नन्दादिक कूं आनन्द भयो। खान पान गये भूल हिये में सुख इयो ॥ दौरो हुंदो जाय कहां हरि ऊतरे। हम तो उन बिन भये काठ के घूतरे।। एक कूँ है देखे पहिचानें अकि नहीं। लाज मान हैं वे हमरे तन देखहीं।।

राजा हुवे जाय द्वारिका नाथ हैं। जदुबंसी कुल मांहिं तो जादव नाथ हैं।। सकल खण्ड के राजा शीश निवावई। हम तो मूढ़ गँवार कैसे जानें पावई॥ राजाहू नहीं जाने पावे द्वार लों। खांहि छरिन की मार पौर रखवार सों ।। होनी होय सो होय चर्छे अरराय कै। मारहु खाते जांय धरों दरराय कै।। श्राये सुन गोपाल सबै सुख पाइया। ग्वाल गोप त्रजबाल जु अंग न समाइया ॥ २ ॥ धन धन है दिन आज भैया हरि आइया । कर्हें परस्पर बात ऐसें बनाइया।। एक कहै वाहि गहि बृन्दावन लै चलें। एक कहै हमदाँव श्राज लें हैं भर्लें ॥ कहै एक सुनोरे भैया हरि आवई। कहै एक चुप रहो आवन देहु तौ। अपने नैनन देख मिलो सुख लेहु तौ ॥ रौळ बौल सुन गाय चिक्रत सी हो रही। श्रवन देके बैन थिकत सब हो गई।। हरि बिन जोवे धैंन भई दुख पायसी। द्धहीन तनछीन रही मुरझाय सी।। चूदत फांदत चौंकी सुन यह बातही। मन आनन्द बढ़ाय फ़ूली न समात ही ॥ हरष मान बछरन क्ं लातें मारही। मुख थन नहिं दें है जु झिझक बिडारहीं ॥ ३ ॥ बछरा कहैं कहा भयो इन गाइयां। भूखे रांभत फिरें और डकराइयां।। धौरी धूमर सांवर ख्रीर उजागरी। कजरौटी और पीरी सबतें आगरी।। श्री मोहन की प्यारी गांचें रस भरी। हरि से रहती नाहीं न्यारी पलघरी।। लक्कटी धर कांधे चल्यो इक ग्वारिया। त्तनियां पहरें खोहि सिर पे डारिया॥ सेना के मांही फिरें ज्यों पेखनों। देखें 'पूछें छोग कहैं कैंसो बन्यो।। काहू पूछ्यो कहो आपनी बात हो। किततें आये और कहो कहां जात हो।। बोल उठ्यो वह ग्वार जु नजतें आइया। आये हैं सब गोप यह भेद बताइया ॥ यह सुन जादी एक दौर हरि पै गयो। आये ब्रज के लोग श्याम सों यों कह्यो ॥४॥ सुनी हेत कीं बात जु यह मनमोहना। चिकत थर्कित भयेप्रेममगनप्यारे सोहना ॥ सुरत विसार संभार फेर सुध आइया। नैनन नीर प्रवाह को अन्त न पाइया ॥ **ळाळ भई दोऊ आंख बहुत जळ धारहीं ।** गद गद कंठ उसास को वार न पारही ॥ सुबकी लै लै बात कहत नहिं आवई । है सुपनों अकि सांच कि श्रकि सत भावई।। मोहिं खिलायो गोदजु लाइ लड़ाय कै।

जैहूं अपने नन्द जसुधा माय पै ॥ लरकाई फिर होय तौ वह सुख पाइये। खेलूं अंगना जाय दही फिर खाइये॥ देवकी और वसुदेव बिसर दोऊ गये। आंसूपर आंसू गिर भीज वसन नये ॥ श्याम सुन्दर को प्रेम उमङ् सरिता वही । भक्तों की कर सुरत चरणदासा कही ॥५॥ रोवत कान्ह सुजान कही कोऊ जायके। दौर देवकी माय चिकत भई आयके ॥ कुंवर लाडलो कान्ह काहे कूं रोवई। श्राय देवकी वात प्रकृती यों भई ॥ मुख ऊपर कर फेर पोंछ आंसू सबै। तोपै वारी जांव बलैयाँ ल्यूं अबै॥ बहुरों जल की धार नैनन भर आवई। थंग नहीं सकत जु प्रेम प्रवाह वहावई ॥ कहत पुकार पुकार कहा भयो पूत कं। जानें कही कञ्ज बात ल्यावो वा दूत कूं।। दुःख हरन सब जगत को मेरो लाल है। कैसें रोवत जात भयो बेहाल है।। नन्द यशोदा माय जु आये होहिं तो। उन के आये सुनैं काहै कूँ रोव तो ॥ लेहु बुलाय आपने यशोदानन्द कों। एतो दुःखक्यों भयो जुआनन्दकन्द को ॥६॥ आगे हू जु कबे सुध उनकी आवती। रोवत देखत याहि महा दुख पावती॥

धन्न द्योस है आज प्यारे परताप को। दरस करें हम तेरे माय और बाप को ॥ बोली देवकी माय श्रीर वसुदेव जी। माय वाप मिलबे की वधाई देह जी।। मिलनें देहें जबे बधाई देहुगे। वैठ गोद के मांहि परम सुख लेहुंगे।। बोले कृष्ण सुरार भाय सुन छीजिये। .जगत विषे कहा वस्तु वधाई दीजिये।। तन मन सम कुछ वस्तु नहीं ब्रह्मण्ड में। सो तन तुमही दियो सदा जु अखण्ड में।। पूछत राजा परिक्षत श्री शुकदेव कूं। तीन लोक को नाथ कही रोवे जु क्यों।। जव बोले शुकदेव न संशय मानतू। भक्तों बस भगवान यह निह्नै जान तू।। ७॥ साध चहें सोई करें यह भेद अगाध है। हरि साधों के मांहि मांहि हरि साध है।। कोई सखी रनवास में बात सुनाइया। सिंहासन पर रोवत श्याम कन्हाइया।। सरवन सुन यह बात सबै हक धक रहीं। सबही दौरी आय कि परदौ लग रही।। विक के भीतर खरी सकुच और लाज सों । मधुर बचन कह पूछत ए रोवें जु क्यों।। बोल उठी जब माय देवकी बात हूं। बजबासी मिल आये ग्रहन की जातहू।। द्ध पिवाय हँसाय जु लाड़ लड़ाइया ।

श्रीस्वामीचरणदासजीकात्रन्थ ।

सो जसुमत और नंदद्दू त्रज तें आइया ॥ माय हेत की बात सुनी गोपाल ने। यातें रुदन कियो है मेरे छाल ने ॥ महा मृद् अज्ञान कंस के त्रास तें। पठियो थो मैं उन के घर या आस तैं।। = 11 याकी ढीठी और मचलाई सब सही। माखन चोरवो सव ग्वारिन को श्रोर मही।। काहू तें लरतो भिरतो काहू तें भाज तो। अब सुधो हो गयो भयो महाराज तो ॥ **प्रीत पुरातन जान श्राईं व्रज नागरी।** सुन्दर रूप सरूप सबन तें आगरी।। सब रानी मुसकाय बात ऐसें कही। धन धन धन हैं .भाग आज हमरे सही ॥ रुक्मिन श्रीर सतभामा वचन सुनाइया। राधाज् कूं लीजे श्याम बुलाइया ॥ बृन्दात्रन की लीला सब दिखलाइये। त्रजबनिता श्रीर ग्वालहिं बेग बुलाइये।। पीताम्बर और ल्कुट मुकुट माथे धरो। गुंजमाल हूं पहर रूप नटवर करो।। मिल गावो श्रोर नाचो अनिही हुलास सों। इमकों त्रानन्द दीजे रास बिलास सों ॥ ६॥ ये बातें सुन श्याम रोवते हँस परे। अति आतुर उठ चाले भाजे गहबरे॥ सिहासन तें उठे पीव नांगे भले। कोऊ लियो नहीं संग अकेले ही चले ॥

### कुरुचेत्रलीलावर्णनं ।

निर्विकार निर्छेप जु माया सूं परे।
प्रेम प्रीत बस होय चले दौरे खरे।।
बात सुनी बज लोगन आवें हैं हरी।
लागे करन सिंगार घूम अति ही परी।।
इक इक सूथन दे दे जन पहरन लगें।
एक पाग दे गोप बांध रस में पगे॥
इक सारी दे नारी पहरन कूं लगी।
हरषत बरषत प्रेम प्रीत रंग में रंगी॥१०॥

### दोहा ॥

कोऊ मुतियन माला पहर, कोऊ चन्दन हार। चरणदास कहें बज नागरी, ऐसें किया सिंगार॥

### अप्टपदी छन्द ॥

दिष्ट परे जसुदा की आवत श्याम जू।
फूर्लत भई मन माहिं देखि घनश्याम जू॥
लटक चाल पर वारी जाऊं लालजु।
आज धन्न हैं भाग आए गोपाल जू॥
फूले अंग न समाहि गोप सब यों कहें।
इक कृदत इक कृकत उन्नरत डोलते॥
एकन मृंगन माला लई उतार कै॥
रयों त्यों है मन सुदित श्याम मन भावते।
ज्यों ज्यों निज सिंगार ग्वाल पहरावते॥
हेम बरन पीताम्बर ग्वालन ले लिये।
कारो कामर कान्ह कों तापल्टे दिये॥

श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ ।

जदुवंसी सव देख रीम हंस हंस परे। दुखसुखअचरजपेखवचन मुख से कहैं॥११॥ सबको करत समोध चले यदुराजही। द्रशन तात और मात करन के काजही।। गये यशोदा मायपै जा पाँयन परे। व्रजनारिन वहुभीर सबन दर्शन करे।। गई सकल सुध छूवत पगन सों हाथ कै। मन गहवर भर नैन आये जदुनाथके।। जसुमत लीन्हे खैंच हिये सीं लाइया। संग सोवन के द्योस तवे सुध आइया।। मुख चूंबे चितवे तके मुरझायके। फिर फिर वारनें जाय माय उरलायके ॥ एक कहै इहि भांति छाड़हो भीर को। देखन देहु सुजान श्याम बलवीर को ॥ सुन्दर मुखकोंदेख मुदित जसुधा भई। राजविह्न भी रेख भई आनन्द मई॥ बोली जसमत माय कुंवर जदुराज सों। तू क्यों रोवेळाळ कहो किंह काज को ॥१२॥ कहत यसोधा माय सुनों मेरी बातकों। इकछिन न्यारे न होड्ड हमारे साथ सो ॥ इहिविधि बाबा नन्दद्दू मोहन सों मिले। बालापनकी बैसहुते उन संग हिले।। नन्द महर गोपाछ छखे मन भावते। होय विकल तिह काल नैन भर आवते॥ मूंद रहे दोऊ नयन सुनै नहीं बैन कों।

जैसे वालक होय मचलगए चैनसों ॥ देखत मोहनलाल उठे घुरराय कै। तवहीं पकरे पांव नन्द के आय कै।। गदगद बानी कंठ वात नहिं कहसकै। ए कहा जानें रोय श्याम मुख सत्र लखे।। इक क्कत इक कूदत धरती में परें। एक मगन हरि दरसतें सुध बुध ना धरें।। कहैं एक हम धन्न टखें गोपाल जू। एक कहें छांड़ो भीर छखें नन्दलाल जू ॥ १३ ॥ ऊपर गिरत संभार वहुर पग कों धरे। योंही सुरन श्रकास विमानन सों भरे।। चेते जव सुध आय आपने मातकी। श्रद्भत छीला मिलन वधाई तात की ॥ जिंह नाते के लोग भांत वाही मिले। अन नाते हू मिलत कमोदन ज्यों खिले।। ना कोऊ नातो माने न मन में आनई। लोकलाज व्योहार नहीं पहिचानई।। ठेल पेल इक फूद निकस के धावई। परसत मोहन पाय परम सुख पावई॥ एक दौर घनश्याम कों कहत छुनाय कै। हा हा मोहिं दिखाव लखें चित लायके ॥ कहै एक हम देखें सुन्दर मोहना। रूप सरूप अनूप चित्र ज्यों सोहना॥ कहैं एक मिल झुण्ड जाय हूं भाय कै। दौर गहुंगी पाय माथ सिर नायकै।। १४॥

इक ठाढ़ी तिह ठांव लाल धूंघट किये। अतिही ज्याकुल (चित्त) अंग बहुत चिन्ताहिये ॥ मन में अधिक उदास उसासें दुख भरी। भेद न काहू देत रुखे सव तन खरी।। कहै एक इह भांति जो श्याम दिखावई। मेरे सवही अंगके भूपन पावई॥ छोटी कहत सुनाय हमें उचकावहो। अपनो श्याम सुचान नेक दिखरावहो।। बड़ी बड़ी जे नार सोई सुख पावई। हम नान्हीं क्यों भई यही पछतावई।। ळालता ऋति परवीन सखिन के संग में। आई छिन सोंरँगी प्रेम के रंगमें ॥ दरशन कर सुख पाय पाय कों गह रही। पुरातन प्रीति जनाय चुंहटिया भरलई ॥ ताकत नैन निहार धीर नाहीं धरे। कर छलचोंहैं नैन छजोहैं रस भरे ॥ १५॥ चंद्राविल तिंह भांति आई छवि धारकै। पाँयन लायो सीस सरूप निहार कै।। भाल चरन घस होठ लगाये पाय कै। चांपो हरि को पांय सुदांत लगाय कै।। मीठी काटन काट सनेह वढ़ाइया। पाछै तरवा चाट के प्रेम जनाइया।। तव श्रीराधा कुँवरि चली हरि दरसकों। मिल सखियन के झुण्ड श्याम घन परस कों ॥ राधा विरह वियोग तपत परबल भई।

च्हुकत कँपत सब गात जु हरिके दिग गई ॥ तप्त नीर दोऊ नैन हुरें धरती परे। 'घृंघट में श्रञ्जलाय तरफ फटकी मरे।। ते अँसुवा की बूंद परी हे आय के। मानों चिनगी आग परी हरि पाय पै।। कीनों श्याम विचार कौन यह विरहनी। त्तम इतीतन माहिं विपता हिये घनी ॥१६॥ चरन छुवें दृग नीर सीतल सलता वही। इन लबन जानी कुँवरि राधा यही॥ दुरदुर हरि के पांय परे बज्ञाइयां। मुरमुर बारम्वार वारने जाइयां॥ उतेरही गह पांय प्रीत अधिकार सों। सीस उठायों नांहिं न देह संभारसों ॥ यन में हरि तिय चरन कों सीस निवावई। मस्तक दे वाही ठोर न फेर उठावई।। जब इह भावना भाव श्याम मनमें धरो। तत्र हरि पगतें कुँवर शीस न्यारो करो।। अंतर जामिन कुँवर जान हरि जीय में। सोरह सहस रनिवास विसारो हीय तें।। मन में निश्चय धार यही हरि जानियां। सव रानिन सिरमीर कुँवर उर आनियां।। अति व्याकुल सब अंग परी भुरकाय कै। यह गत देखी लाल लई उठि धाय के ॥१७॥ अति अचेत सुध नाहिं बदन वियरी परी। अंग अावत परसेव होत सियरी खरी।।

जब केहू सुध आय चेत तन जागिया। ञ्रति गहबर हिए होयके हुलकी लागिया ॥ सिखयन यह गत देख उरहनों बहु दियो। हरप सकुच मन माहिं कुँवरि घूंघट कियो ॥ योंही दाऊ बलदेव लैन हरि आइया। बाहन नाना भांति संगही ल्याइया ॥ जथा जोग सब लोग मिले अति चाइसों। आनँद उर न समाय प्रीति के भाइ सों ॥ नन्द जसुधा माय दोउ बिनती करें। अब हम दरशन पाय इहां तें ना टरें ।। पुत्रन एसो बिचारन श्रौर बिचारिए। चरनन संग जो लागन मार बिडारिए॥ हम ह्याही रहजांहि न तुम्हरो खांहिगे। तुम्हते न्यारे होत तभी मर जां|हगे।।१८।। गइयां हूं बिन दूध सूख भई दूबरी। श्रातुर हैं हरि दरस करन सेव ऊवरी॥ कहै हमारी बात पशुन की को कहै। अन्तरगत की पीड़ हमारी को लंहै।। क्यों इमकों गोपाल दयाल विसारिया। काहे पशु की जीन में हमकों डारिया ॥ यह कह गइयां सिमट घरेराही दियो। जित तित तें मिल आय अरेराही कियो।। करकें ऊंची नार कान नोरावंही। आपन दौरत और बच्छन दौरावहीं॥ देखत हरि को रूप मचल सी सब गई ।

मनमोहन कर प्रीत अंक में भर लई।। हित के फेरत हाथ पीठ और देह पै। हेरत हरि को रूप सबै अति नेह कै।। लै लै उनको नाम जु रयाम बुलावईं। देख दूबरो गात आंसू भर ब्रावई ॥१६॥ गायन नांते कहत श्याम वहु प्रीति सों। हरपत सगरे लोग देख इह रीत को।। नांतिन घूमर गाय की यह खजन भली। जिन सुख दीन्हो मोहिं बहुत हमसों हिली।। वेटी काजर गाय की घोरी जानिए। धौरी की सिरमौरी सुता पिछानिए।। व्रजवासिन को प्रेम सब्न सों आगरो। चरणदास भागोत में देख उजागरो।। कही न केहूँ जाय श्याम की गुन कथा। जैसे सो त्यों मिले सकल जीवन जथा।। द्वारा बासी लोग सकल श्रवरज करें। देखत रस संजोग हिये ञ्चानन्द भरें ॥ वलदाऊ श्रीर श्याम चले आनन्द सीं। वजबासी छे संग छुतारे चंद ज्यों॥ वाहन नाना भांत सब तहां आह्या। राज तेज की चालसों ठाठ चलाइया ॥२०॥

हेम छरी कर मांहिं जुरत नजराइया। ते राजन के गात पौरयन लाइया॥ बजबासी सब लोग जु पहुंचे आय के। उत्तरे सबही जाय निकट जदुराय के।

अज्ञा दई घनश्याम न काहू रोकियो। भीतर गये वज लोग अधिक हरषो हियो ॥ बिछँ बिछौना बहुत जु नाना भांति के । तहां दीन्हें छुटकाय हित् जदुनाथ के ॥ देवी श्रीर बसुदेव जु मिलबे को चले। नंदहु अरु बसुदेव दोऊ प्रीतम मिले।। नैनन नीर प्रबाह नही थांभोथंभै। जसुमति देबी देख लोग रोवत सबै।। सुनो देवकी बात जु सांचीहों कहूँ। लाख करो नहीं जांव सदा ह्याई रहूँ॥ जथा जोग सब लोग मिले उठ धाइकै। मुदित भये मन मां। ह दरस हरि पाइके ॥२१॥ कहैं श्री बसुदेव सुनो नंदराय जू। तुम्हें मिले सुख होय सकल दुख जाय जू ॥ कीन्ही क्रपा अपार वहुत उपकार में। तुमतें उरन न होंहिं कभूं संसार में ॥ राम कृष्ण अभिराम तुम्हीं हमकों दिये। तुम्हरेही परताप सों ए राजा भये।। सब गोपी बजबाल देवकी पग परी। कुँवरि राधिका जान तभी अंकों भरी।। राधा अपनों सीस जु पायन पै धरो। देवी पकरी बांह करो सनमुख खरो॥ ठोडी गह जब रूप अनूपम देखिया। सब रानिन के रूप को राजा पेखिया॥ अपने मन के मांहि तबे देवी कही।

हरिपे कैसी भांति सु यह छोड़ी गई॥ तिंह श्रोसर सब बोल बहू देवी लई। जसमत मिलने काज सनै धाई गई॥ २२॥ श्रीरुक्मिन परबीन जु दुलहिन रस भरी। बज दूलह सों आय यहीं बिनती करी।। हों करहों चितलाय हमारे मन यही। श्रीराधा सनमान श्याम सों यों कही।। आज्ञा दई घनश्याम संग ले जाह्ये। श्रीराधा संजोग सीं आनंद पाइये॥ श्रीरुक्मिन परवीन जुराधा दिग गई। बांह पकर इंस भेट उठाके संग लई।। अपनी ओट छिपाय राधकै ले चली। कापै बरनी जाय घूंघट की छिब भली।। रुक्मिन ऐसी भांत कियो रस प्रीत सों। ज्यों हरिजू के साथं प्रेम परतीत सों॥ रुक्मिन की किंह भांते बड़ाई को कहै। सुखदाई घनश्याम को सुखदाई वहै।। हरिज् की रुचिजान बहुत ही सुख दियो। सखी सहेलिन सहित अधिक आदर कियो ॥ २३ ॥ एक एक व्रजनारि रूपकी निरख श्रचंभो थकित रही सब नागरी ॥ सुख देवे कों श्याम तहां पग धारिया। ृहरखत आये प्रेम प्रीति विस्तारिया।। तब सतभामा आदि कहें रानी सबै। हरिज् हमहिं दिखाव कुँवरि राधा अबै॥

एक बेस इक भांत एकही गुन कथा। रूप अग्र है कौन सबै एके जथा।। सतभामा बहु बार जु हा हा खाइया। राधा घूंबर मांहि तबै मुसकाइया ॥ सतभामा अति चतुर हिये में जानियां। घूंघट उठत निहार कुँवर पहिचानिया॥ मानों देव कुमारी आय के न्नजवसी। नीलाम्बर के मांहिं मनो दामिन लसी॥ नैक निहारत रूप रही मुरभायके । सब रह्यो देखी जाय सुडीठ लगायकै।। तब हंसकै घनश्याम घूंघट खुलवाइया। सब रानिन के रूप को गर्ब घटाइया।। सतभामा तब आइ राधिका ढिग खरी। राधा सुकचन नार नहीं ऊंची करी।। ढोडी गह जब नार जु ऊंचे उठाइया। स्वास सुगंध न साथ सहन सब छाइया ॥ भवन चतुर दस मांहिं जु छवि श्रमिरामही। श्रीराधा कों दई तभी हरिजू सभी॥ राधा रूप निहार सबन तन देखिया। <del>धन्न परस्पर जान सरूप बसेखिया।।</del> धन धन मुख भाख थकितसी है गई। सब नारी वा देख आप हारी गई॥ तब निज मनके मांहिं जुपतित्रा आनियां। <sup>ञ्चपनी पतित्रत रीति अधिक के जानियां ॥</sup> सोई दुलहिन होय जु पतित्रत भारई।

अपने पतिसों पीति सदा बिस्तारई ॥२५॥ तब राधा यह बात सभी मन में ऌही। अपनी प्रीत अधिकार सकुच नाहीं कही।। यह सुनके - जदुनाथ जु ऐसे बोलिया। सबके नीकी भांत जु हिय हम खोलिया ॥ एके टौना जान सकल जग माहि है। इह सम टौना और दूसरो नांहिं है।। त्रज भूमि सें एक यहै टौना आइया। सो मैं मुरतवंत तुम्हैं दिखराइया॥ मनबच करके मोहिं जु चाहै बस करें। श्रीवृषभानुकुमारि की सेवा चित धरे।। रुकिमन के मनमाहिं जु सुनके आइया। यह टौना बङ्भाग सों हमने पाइया।। रुकमिन तन मनं-आप कुवर राधे दियो। राधाको मन मुदित प्रीत सीं कर छियो।। तबहीं भूषण सरस जुरुकिमन के हुते। पहिरे राधा कुँवर जु मनमाने तबै।। २६॥ रुकमिन अपने हाथ भूषण पहिराया। इह विध टौना डार के प्रीत बधाइया।। और सखी जे साथ सिंगार सिंगारिया । सतभामा मन माहिं जु कुढ़ कुढ़ हारिया ॥ अष्टि सुगन्धि मँगाय आपने हाथ सों। छे रुकमिनसब लाये राधिका गात सों॥ अतिही शुद्ध संवार जबै भोजन भये। नंद् यसोधा पास तबै मोहन गये॥

रुकमिन नाना भांति करे बिञ्जन सबै। अनगिन स्वाद न जाहिं गिनाए तासमें ।। भोजन को जब बैंठे हैम के थारही। एक और जदुकुछिन एक वज नारही।। कपट बचन बहुमांति जु सतभामा कहै। मुख मीठी मनचोख अधिक हिये में लहै ॥ कही करो जिन और परोसो लायकै। दूध दही बहु भाँति मही जु मँगायकै ॥ २७ ॥ खोटी जियमें जानि दुदी रानी सबै। श्रीराधा सुन वैन जु मुसुकानी तबै।। भोजन सुखंद कराय कुँवर सुखरास को। पौदाई हे सेज सु अधिक विहास सीं ॥ अपने अपने गेह सबै रानी गईं। रुकमिन राधा साथ करत बातें रहीं।। निस मई एसी भांत हिलत और मिलतही । सिज्या जोगा जोग बिछाई लिटतही ॥ तब हरि अपने आई मन्दर पग धारिया। सबको सुख अधिकाइके दुख निरवारिया ॥ रुकमिन राधा कुँवर कूं सेज सुवाइ ही। आई हरी के पास पछोटन पाइ ही ॥ पाय पलोटत नींद श्याम को ना परी। सुन्दर राधा सेज पे तरफत है परी॥ रुकामन से कहो श्याम काज इक कीजिये। राधा आवत नाहिं नीन्द सुन लीजिये ॥ २८ ॥ हों तो वाको भेव जीय को जानहूं।

बारेपन की टेव सभी पहिचान हूं॥ जब सोवन की वेर वाह की आवई। बद्घ मेवन के ढेर सुमाय करावई।। पै राधा कों नींद नहीं कबहूं परे। जब लगही वह पान दूधको ना करै।। तार्ते वाको नींद न कबहूं आवई। मो विन यह सुध और सु को हिय लावई।। पाय पलोटत माहिं तवै उठ धाइया। रुकमिन राधा सेज पै तरफत पाइया। **डार कटोरे माहिं** जु दूध पिवाइया। हरुबरु में भर्ली भांत न दूध सिराइया ॥ तातो दूध पिवाय कै आई रुकमिनी। दाबन लागी पाय श्याम के दुलहनी।। दावन चरन सरोज जभी कर में गह्यो। सीतकार कर पाय खैंच हरि जू लियो ॥२६॥ रुकमिन कह्यो तिहकाल कहा हमने कियो। सीजुकरी किहकाज खैंच क्यों पग लियो।। ताता हो वह दूध पिये तें पग जरे। र हमरे पायन माहिं अबे छाले परे।। राधे पीवे दूध तुम्हारो पग जरो। हमर्सो ऐसी बात अटपटी जिन करो।। राधा इमरे ध्यान सदा अभिलाखई। निशदिन चरन सरोज हिये में राखई।। तातो पीवत दूध पगन ऊपर परो। रुकमिन तातें चरन हमारो ह्यां जरो॥

रुकमिन मानी बात जु मनमोहन कही। ब्रजबासिन के प्रेम भगन मन हैं गई।। बहुरि कही हम नाहिं तुम्हें हरि भावई। मम हिरदै में चरन कमल नहिं आवई।। बोले हरि मम चरन नहीं तुम हीय में। निशदिन तो पग बसत हमारे जीयमें ॥ ३० ॥ बोली रुकमिन कुँवर सुनो घनश्याम जू। सब सुखदायक नाथ संपूरन काम जू॥ मन्दर मन्दर भोग सदा भोगत रहो। व्याप न सकत बियोग सकल विध सुख लहो ॥ रुक्रमिन कों कियो राजी खुसी बहु पीति सों। राधा की अब सुनों प्रेम की रोति कों।। सेज पै राधा कुँवर विरह की वावरी। कहत सिखन सों बोल लावरी लावरी॥ मनमोहन घनश्याम कहां अबतक रहो। जो इक ज्ञिनहूं होत नहीं न्यारो भयो।। ऐसे कह उठ बैठ रही मुरझायके। फिर गिररहीं इहि भांति तरफ दुख पाय के ॥ वहुत थांति कही बात सस्त्री समुझावई। मन में धारो धीर आवें तो आवई॥ इतनेही में आय श्याम पग धारिया। पायन खुरको सुनत विरह निरवारिया ॥३१॥ हिलत मिलत भुज मेल श्रीव में पीत सों। चृन्दाबन के केल करत वाही रीत सों॥ खागे करन विलास क्वेंबर संग चावसों।

भूले सब रनिवास प्रेम के भाव सों।। प्रेम कथा दोऊ और की अस्तुति गावई। चरनदास बल जाय प्रेम कञ्ज पावई ॥ भोर्भये वह ुअंव जु कुन्ती आहया। अपने सगरे पुत्र संगही लाइया ॥ तिह सों पूछत श्याम बहुत कुसरात है। पायन धारों सीस जुमिलंबे की मांत है।। कुन्ती भाषत वैन सुनों भगवान जू। तुम समयाजग माहिं को चतुर सुजान जू ॥ इतने द्योसन माहिं कभू नहीं सुध करी। दुरजोधन के बैर बिपत बहु हम भरी।। हों यह अपने जीव विचारत ही रहूं। तुम ञ्रातन को नाथ नहीं यूलत कमूं ॥ ३२ ॥ बोले तब बलराम मात तुम सत कही। दुख में होय सहाय हित् बंघू वही॥ तोपे हमहूं चैन क्यू नाहीं रहो। जरासन्ध के त्रास समंदबासा लहो।। बहुरो भीषम और विदुर ज्ञानी महा। बहुते श्रोर नरेश सबन दरशन लहा।। मिले पररपर आय सवे घनश्याम सों। अस्तुति लागे करन श्याम अभिराम कों ॥ कहत धन्य जगमाहिं यह जादोंबंश है। इन सम खोर न कोय जुहरि को अंश है।। जनमें जिनके माहिं कृष्ण गोपाल हैं। दरस परस सुख देत सबन प्रतिपाल हैं॥

फिर बोली बजबाल श्याम सेती कहैं। आई दरशन काज न्हान सों ना हमें।। तुमको लखजदुराज सकल विध दुखगये। चार पदारथ ञ्राज हमें प्रापत अये ॥३३॥ पहिले ऊधो आय जोग समुझाइया। तब इमरे मन मांहिं कछ नहीं आइया ॥ अब मोहन मुख देख हिये निश्चै भयो ॥ ऋषिमुनि जोगीश्वरन यह सुखनाहीं लहो।। यह सुन बोले श्याम सुनों व्रजनागरी। तुम हो परम सुजान सकल गुनआगरी ॥ जे सुख तुम्हरे साथ जो हमने पाइया । गृह वन वहुती भांतसों खेळ मचाइया ॥ अब इह संपत माहिं प्रगट जो देखिये। सुपने हूं के माहिं न वहसुख पेखिये।। सर्व आत्मा रूप हमें चित में धरो। सब जीवन को जीव हिये निश्चै करो ॥ तुम तो सुमरो मोहिं सदा चितलाय कै। इम रहिहैं तुम पास प्रीत के भाय के ॥ आतमही सें रूप आत्मा देखिये। यह अध्यातम ज्ञान हिये अवरेखिये ॥ ३४ ॥ समझायो इह भांत सकल जजबालको। सुफल जनमजग माहिभजें गोपाल को ॥ कूप रूप संसार सों बाहर ऊबरे। श्रीनन्दलाल क्रपाल भीत डोरी गहै।। कहैं गुरु शुकदेव परिक्षत राजसों।

श्याम द्वते उंही ठांव जु सुख के, साजसों ॥ पांडो पुत्र पवित्र झोर कोरों जहां। आये दरशन पाय मुदित बेठे तहां।। जिनके सुमरन ध्यान सकल दुख भागई। आध व्याध कञ्ज पीडन कबहूं लागई॥ तिन को दरस सुखपरस जु कोऊ जन लहै। तिहकीं महिमा अधिक रसन कैसे कहै।। जितने राजा भूप हुते वह ठाँव ही। अस्तुति लागे करन बहुत मन भावई॥ पर्म इंस है नाम सकल संसार में। तुमर्ते चारों बेद प्रगट जु संचार में ॥३५॥ रत्ता करन धैन विप्र के तुम इहां। **ळीनों है खोतार जगत के सांइयां ।।** आदि अन्त और मध्य संपूरन काम हो। तुमहीं को इम करत सदा परनाम हो।। इहविध अस्तुति करत हुते राजा सभी। पातक तज पग परस महा पदवी लंही।। द्रौपदी रानी बहुर तहां जो आइया। जाकी महिमा अधिक सकल जग गाइया ॥ पटरानिन के बीच बैठी इक साथही। तिनसों लागी कहन बात इह भांतही। हरि जू जैसी भांत ले आये ज्याह कै। सो सब हमरे पास कहो समझायकै।। रानी रुकमिन चतुर प्रथम बोली तबै। सुनहो द्रौपदीं जान बात इमरी अबै'।।

हमारे भाग आजही लेखिये॥ सहज ही तुम्हरो दरस नैन भर देखिये ॥३६॥ जो तुम हांसी करो नहीं इह बात सों। तो हम ब्याहकी बात कहैं भली भाँत सों ॥ देस चंदेरो नगर सकल जग जानिये। तहां शिशुपाल नरेश सु प्रगट बखानिये ॥ भई सगाई मोहिं प्रथम ही वाह सों। साजी सगरी सोंज भली विध ब्याह कों।। आयो वह भूपाल साथ बहु भूपले। बांधो कंगन हाथ बहुत इलसों हिये।। कुलकी सारी रीति करी बहु भांति ही। मम हिरदे में बसत श्याम दिन रातही।। अन्तरजामी लाल हिये की जानकै। कुन्दनपुर में आये दीनता मान कै।। रथ के ऊपर बैठ गरज कर धाइया। सब राजन के अग्रह में हरि लाइया।। हरि की सेवा मांहिं बहुत सुख मानियां। इम तो अपनो भाग धन्न कर जानियां॥ ३७। पुन सतभामा चतुर बात अपनी कही। मणि की सगरी कथा बखानी सब वही। ं बहुरो अपनो न्याह जामवन्ती कह्यो। जामवन्ती की कथा सबै जिह बिध भयो।। पुन कालिदी कहत सभी निज काथको । रानी द्रौपदी सुनो हमारी बात को ॥ हरि चरनन की आशधरी निज़ हीय में।

जलमें कीनों बास प्रीतधर जीय में ॥ इकदिन अर्जुन सहित श्याम पग धारिया। पान ग्रहन कर मोहि सकल दुख टारिया ॥' बहुरों बोली चतुर मित्र बिंदा तभी। रानी द्रौपदी वात सुनों हमरी सभी॥ जवतें सुध भई मोहि तभी मन में करो। हरिचरणनको ध्यान और चित ना धरो।। मम भ्रातन गत मोहि लखी इह रीतसों। हरि को दीन्ही ज्याह भली विध पीतसों।। ३८॥ हों अपने जिय मांहि यही इच्छा लहुं। औरहूं जन मनमांहिं में हरि चरनन रहूं।। पुन सीता इह भांति बचन उचारिया। सात वृषभ की कथा सकल विस्तारिया।। भद्रा कहत सुनाय सुनों रानी द्रौपदी। मैं हुं कृष्ण की बात सुनी सरवन सभी ॥ मन में कीन्हों नेम और नाहीं भज़्ं। निशदिन हरि को सेव सदा जिय में सज़ं ॥ जान पिता यह बात ब्याह हरिकों दई। इच्छा मनके मांहिं सकल पूरन भई॥ सेवें हरिके चरन सुमन चित लायकै। सुभग भाग जिहनार सुफल है आइके ॥ पुन बोली इहमांत लब्धमना गुन भरी। अपने ब्याह की बात सकल बरनन करी।। तात हमारे काज स्वयंबर ही कियो। में हरिचरनन ध्यान हिये में गह लियो ॥ ३६ ॥

आये तहां घनश्याम दीन पहिचान कै। पानप्रहन कियो मोहि आपनी जानके । हों दासी घनश्याम की व।दिन तें भई। **आध व्याध तज सकल विथा जी की गई।।** अब तुम देहु असीस मोहिं मली भांतिसों। जनम जनम जगदीश सेवों दिन राति हों॥ बोली राजकुमार बहुरि सुख पायकै। सोरह सहस सौ नार सुबचन सुनाय कै।। भौमासुर हो दइत हमें बहु दुख दियो। हम सबहुन को घेर आन इकटा कियो ॥ चित में गह हरिशरन यही मनसा धरी। चरनन को धर ध्यान बहुत विनती करी।। तबहीं पहुंचे आय जगत के साइयां। मौमासुर को मार सभी जु छुटाइयां।। तबर्ते सेवा मांहिं नाथ हमकों लियो। सब दासिन की दासी हमें सब को कियो।। ४० ॥ जो पे ऋपा अगाध श्याम हमपर करें। इम रंचक अभिमानं नहीं जिय में घरें।। गर्ब करे जो नार कभू घनश्याम सों। दुखपावे बहुबार गोपिका बाम ज्यों।। प्रेम कथा अति युढ़ की अस्तुति कहा करूं। चरनिह दासा होय शीश चरनन धरूं॥ व्रजवासिन के भाग बड़े जिय जानिये। <del>वे</del> हुं बरने न जाहि थोंहीं सत मानिये॥ गृह बन जिनके संगरहे दिन राति ही।

कीन्हे बालचरित्र उहां बहु भांति ही।। त्रजवासी नर नारि सकल विध सुख दिये। सकल मनोरथ काम श्याम पूरन किये॥ पुन सतभामा बोल तभी पूछन लंगी। सुनहो द्रौपदी वात एक रस में पगी।। हम तो अपनी न्याह कथा सबही कही। अब तुम भाखो वात हमारे चित यही ॥ ४१ ॥ 'पांच जनन किह भांति तुम्हैं जु बिवाहिया। श्रद्भत लीला सुनन हिये में आइया॥ त्तव वोळी इह भांति द्रौपदी ग्रुन भरी। इमरे तात बिचार प्रतिज्ञा यों करी।। फिरत मत्सको बेध जु कोई जन करे। द्रौपदी पार्वे सोई बचन यह ना टरें।। देश देश के नृप सबै तहां आइया। अपने पुत्र बिचित्र संगही लाइया।। भनुप बान निज हाथ तहां सबहुन लियो । फिरत मत्स को वेध किहूं नाहीं कियो।। अर्जुन अपने हाथ धनुष जबही लियो । ताही छिन के मांहि मत्स बेधन कियो।। याविध मोहि विवाहि मुदित मन लाइया। अपनी कुंती मायकूं शब्द सुनाइया ॥ मात एके बस्तु भली हमने लही। बांट लेंडु तुम पांच मात ऐसे कही।। तातें पांचों भात मोहिं ब्याहो तहां। त्रगट देह कर पांच जीव एके जहां ॥ ४२ ॥

दोहा ॥

चरनदास बिसवास सों, कही कथा सुखरास । पढ़ें सुने जो प्रीतसों, पाने परम हुलास ॥ ४३ ॥ अष्टपदी छन्द ॥

क्ट्रें गुरू शुकदेव परिक्षत राज सों। श्री बसुदेव के यज्ञ करन के काज कों।। रानी द्रौपदी पास हुतो रानी सबै। सुनी सकल की बात जु उन भाखी 'तवै ।। गंधारी तिह संग सुभद्रा जानिये। कुंती तिनके बीच उहां मन आनिये॥ सब गोपिन छिये संग जसोधा मायही। तिनद्वं श्याम की बात सुनी मन लायही।। सुन अचरज की बात चक्रत मन में भई। हिय में निसमें होय थकितसी हैं रही।। कहें भन्न ये नार सकल बड़ भाग हैं। नितपत जिनके अंग श्याम संग लाग हैं ॥ ४४ ॥ और सकल ऋषराज सबै तहां आइया। मनमोहन घनश्याम को दरशन पाइया।। नारद वेदव्यास ऋषन के राजही। विश्वामित्र पुलस्त और भारद्वाजही॥ गोतम और बशिष्ठ सतानन्द जानिये। पर्शराम अभिराम शिष्यन संग मानिये॥ उत्रा श्रंगिरा श्रोर मारकंडे तहां। दत्तात्रेय विचार सकल आये जहां।। े वामदेव अरु जाग भाग मृगु आह्या।

गर्ग श्रादि बहु नाविगनें नहीं जाइयां।। हरि जू तिनकों आप बहुत आदर कियो। विध सो प्रजा साज परम सुख ही दियो॥ दोऊ करकों जोड़ जगत के साइयां। छागे अस्तुति करन बहुत मन भाइयां॥ दुर्लभ दर्शन होहिं ऋषिन के जगत में। देवन प्रापत नाह बड़ा सी शक्त में॥४॥।

जनम सुफल अब आज हमारो ही भयो। जो इम सहजके मांहि दरस तुम्हरो रुह्यो ॥ हरि भगतन के दरस की महिमा को कहैं। जनम-जनम के पाप छिनक में ना रहैं॥ जो जन सेवा देव बहुत हितके करै। तिनमें श्रीभगवान नहीं मनमें धरे।। महा अधम है सोइ यही मन आनिये। मुरख ताहि समान नहीं पहिचानिये।। नारायन सब बीच हिये में धारिये। सूरज चद की सेव जु कुछ बिस्तारिये॥ पृथ्वी जल और पवन अगन आकाश कों। देखे इनके बीच सु जगत निवास कों॥ जो जन ऐसी भांत सों पूजा नित करें। सुफल कामना होय जु कुछ इच्छा धरै ॥ याही विध हरि भक्त सकल पहिचानियें। हरितें इनको भिन्न कमूं नहीं जानिये ॥४६॥ यह नर देही जान अपावन है महा। जाको परथम बास नरकही में भया।।

. गंगाजल सम नाहिं सलिल सलितान कों । यह विचार नहि होय मूरख अज्ञान को ॥ राजन ऐसी मांत जगत के सांइयां। व्हु अस्तुति उँहठांव करी मन भाइयां ॥ सकुचे सब ऋषराय सुनों जब बात कों। सव मिल ऐसी भांत कहें जदुनाथ कों ॥ तुम जग जीवन नाथ सुजमत निवासहो। हम दासन के दास तुम्हारी आस हो ॥ ऐसी विध जदुनाथ जु तुम श्रस्तुति करो । हमकों भर्म वहुं होय समक्त कञ्जना परो ॥ जगत गुरू जगदीश जगत प्रतिपाल हो । सबके सरजनहार सकल रिछपाल हो ॥ सव देवन के देव तुम्हीं जदुराज जू। हम नहिं जानत भेव श्री महाराज जू ॥४७॥ तुम माया सब जगत सभी पर छाइया। तो गत अगम अपार अन्त नहिंपाइया ॥ तातै बहुती भांत भर्भ मन आनई। तुम्हरो भेव अगाध कौन विध जानई ॥ तुम्हरो अद्भुत शक्त सकल घट पूर है। तुम्हरो रूप अरूप सबन तैं दूर है।। कोऊ तुमकों आप पिता कर जानई। कोऊ अपनो पुत्र हिये में आनई ॥ सबके पालनहार सकल के ईश हो। कैसे चरित तुम्हार कहें जगदीश हो।। दरस परस सुखदान तुम्हारो जानिये।

तुम किरपा सों बात यही पहिचानिये॥ धरती भार अपार उतारन काज ही। प्रगटे भक्तन हेत श्री जदुराज ही॥ बानी तुम्हरी बेद स्मृति संसार में। तुम्हरी गत नहा चीन्ह परत निर्धार में॥ ४०॥

भक्तन ही के संग सदा जोइ रहै। भक्त पदारथ पाय मुक्ति सोइ छहै।। तुम्हरी भक्ति अनूप सकल सुखरास है। कोऊ जन नहिं होत कभी जु निरास है।। तुम प्रभु पूरन काम कृपाल दयाल हो। तुमकों करत प्रनाम सुनों गोपाल हो ॥ पारब्रह्म भगवान धरम के धाम हो। ताते अस्तुति करत विप्रन को श्याम हो ॥ नातो हम मन मांहि चहत दिन रैन का। तुम्हरे चरन सरोज सुखद की रैन का॥ पारवहा प्रभू ईश हमारे हो तुम्ही। सब दासन के दास तुम्हारे हैं हमी।। तुम कारन बहुभांति जु हम जप तप करें। मनमें अपने ध्यान तुम्हारो ही धरें ॥ सबहीविध जगमाहिं तुम्हीं सुखदान हो। तुमकों करत प्रनाम सुनों भगवान हो ॥ ४६॥ सबही घट के मांहि रहो इह भांत में। जैसे पावक रहत ग्रप्त सब काठ में ॥ तुमकों श्री बसुदेव नहीं पहिचानियां। पुत्र जान बंहुभांत हिये हित मानियां॥

निद्रा ञ्रालस होत जभी नर रूपकों। सुध बुध नाहीं रहत रंक और मूप कों।। सोवतही के माहिं सुपन जो देखिये। जीव दिष्ट के साथ जु कौतुक पेखिये॥ जोपे श्रीभगवान भेव नहिं जानिये। देखन हारो सुपन को नां पहिचानिये॥ ऐसें सगरे जीव भर्म मानें सदा। प्रभू पूरन को रूप सु पहिचाने कहा।। तुम्हरी किरपा होये जभी जदुनाथ जू। दिव्य दिष्ट नर लोय कों आवे हाथ ज्रा। सब जादों कुछ बंस मोह लिपटानियाँ। तुमरी गति अति गृढ़ इन्ह्रु नहीं जानिया ॥ ५० ॥ जानो अतिही हीन हमारी शक्ति कों। करें कौनविध नाथ तुम्हारी भक्ति कों।। तुम्हरे चरन सरोज जु सुखदाई महा। जिह्सों आध और व्याध नहीं व्याप्त सदा ॥ ऋपा करो धनश्याम सकल हम दास पै। तिन चरनन के पास इमारो निवासके ।। बानप्रस्थ जे छोय तुम्हीं कों धावईं। जपतप के मन आप तुम्हीं सों लावईं॥ तुम्हरो रूप अपार ध्यान कर देखई। अपनो जीवन जनम सुफल कर लेखईं ॥ ज्यों गज चींटी अादि जु लघु दीरघ सबै। सब बपु जीव समान जान लीजै अबै ॥ दीपक को दृष्टान्त यही जु निवार है।

लघु दौरघ सब ठांव वही उजियार है।। कोऊ जन यह बात न जिय में आनईं। तनमें जिय किह ठांव रहत को जानई ॥ ५१ ॥ तैसें श्री घनश्याम सदा सुखरास ही। निसदिन श्री वसुदेव के गेह निवास ही ॥ राजनराम और श्याम जगत सुखदानजू। सुनके ऐसी बात लगे मुसकान जू।। पुन बोले सुखपाय श्री नारद तभी। कहत सुनों वसुदेव वचन मेरे सभी॥ कर्म नाश नहीं होय जु कर्मन कीजिये। यह निश्चें कर आप हिये धर लीजिये।। हरि की सेवा माहिं जोई जन चित धरे। मनमें अपने नाहिं कछू इच्छा करे।। तिह के कर्म कटजाहिं छिनक में जानिये। मुक्तहोय कुछ संस नहीं उर ञ्रानिये॥ जो जन प्रमूकों प्रजकै इच्छा फल चहै। पापकरें तिह नाहिं मुक्त कैसे लहै।। श्रीभगवान के काज कर्म सब कीजिये। ताको फल जो होय उन्हीं कूं दीजिये ॥ ५२ ॥ होंही कहत न बात यह अपने जीय सों। कहत सबै सुज्ञान जु पण्डित हीय सों ॥ ऐसी विध के कर्म जोइ जन साजई। कर्म बन्धतें छूट मुक्तपुर राजई ।। जो तुम कहो यह बात के हम अहचारी हैं । जोग जुगत के काज नहीं अधिकारी हैं।।

तो तुमकों इक वात कहूं समुझायकै। कर्म जोग को पंथ कहूं मन लायकै॥ जो कुछ पुन्न और दान सदाही तुम करो। नेम धर्म व्रत और जुकुछ मन में धरो ॥ तिनकों फल जो होय सु हरि कूं दीजिये। इच्डा मन के माहिं कछू नहीं की जिये।। सो हरि तुमसों होय न न्यारो जानिये। सदा बसत गृह मांहिं तुम्हारे मानिये ॥ या विधि नारद वचन कहै वसुदेव सों। तब उनही मन मुदित पहिचानों भेव कों ॥ ५३॥ बहुरौ श्री वसुदेव बचन ऐसे कहो। सुनहु विपसुर ज्ञान बात चित में लहो ॥ हम को दीक्षा देहु जज्ञ के काज की। इच्छा पुरवें मोहि जु सुख के साज की।। विप्रन सुन यह बात बहुत सुख पाइया। वसुदेव सों अभिषेक तभी जो कराइया।। जज्ञ करन वसुदेव बैठे सव साज सों। संग लीन्हीं दोऊ नार जज्ञ के काज कों।। च्याये जज्ञ की सोंज सबे जादों तहां। सुर विमान चढ़ व्योम श्राये देखन उहां ॥ किन्नर और गंधर्व गुनी आये सभी। हरि के गुन बहुभांत सबन गाये तभी ॥ ब्रह्मा सम वसुदेव तहां जु विराजई। गुर ज्यों सब उंह ठांव रिषी गुर राजई ॥ सोभत तहां जदुराज राम सुख साजही।

होत जज्ञ भली भांत जु उनके काजही ॥ ५८॥ वैठे वद्दते विप्र और पंडित जहां। श्री वसुदेव ने दान वहुत दीन्हे तहां॥ ऐसी विधिसों जज्ञ कियो चित लायकै। कर स्नान जो दान दिये मन लायकै।। सव राजन कों श्राय तभी प्रजा दई। सवकी पूरी आस जु कुछ इच्छा भई।। सुर किन्नर गंधर्व तहां जो आइया। श्रायुस ले निज धाम सभी जु सिधाइया ॥ कौरों भीपम आदि और उन साथ के। बहुतै ख्रोर नरेश हितू जदुनाथ के॥ अस्तुति श्रीजदुराज की मिल सबहुन कही। नमस्कार करजोर सवन आयुस लही।। श्री वसुदेव सुजान वचन भाषन ऌगे। व्रजबासिन के साथ पीत रस में पगे।। तुम तो प्रान समान हमारे हो संबै। तुमतें कैसी भांति होहिं न्यारे अबै॥ ५५॥ या विध कहत सुनाय प्रेम की बातही। नैनन नीर प्रवाह भीजो सब गातही।। व्रजवासो व्रजभूम न जानें कुं करें। चलने की सुन नात धीर नाहीं धरें।। सुन राजा जदुराज जगत प्रति पालहीं। रहै परवके काज जु केतक कालही।। बहुत दिना जो भये कुरुचेत्र में अरैं। ना त्रजबासी जांह न हरि उठनें करै।

तब देवी इंह भांत श्याम सों यों कही। तोहि कछ इंह ठांव में सुध बुध है रही॥ बहु असुरन के माहि बसे द्वारींपुरी। कहिबेतें यह बात तोहि लागे बुरी ॥ चलो जाव घर और बेग सुध लीजिये। नातौ ऐसें राज काज सब छीजिये॥ यह सुनके घनश्याम नंद कों बोल कै। बोले छवि अभिराम हिये कों खोल के ॥ <sup>.</sup>कही धन्य ए द्योस जु तुम दरशन रुहें । तुमतें न्यारे होन नहीं क्वहूँ चहैं॥ तुम तें बिनती करत कंपत सब गात है। हम सें ऐसी कहत न आवत वात है।। ५६॥ रक्षक नाहीं कोय द्वारिका में उहां। जो तुम अज्ञा होय तो अब जावें तहां।। इक परदेश में वास रिपुन के बीचही। नातो तुम्हरो पास नहीं छोड़ें कभी॥ यह कारन मनलायके अज्ञा दीजिये। ञ्चापन हूं त्रज जाय गोधन सुध लीजिये॥ देख नंद श्रीर मात जसोधा श्रोरहीं। रोवें नार नवाय के नंद किशोरही॥ त्तक मुख रोवन लागे जसोधा नंदहू। परो प्रीवके बीच प्रीत को फंदहू।। क्हें कन्हैयालाल हमें तू राख लै। लोटन लगे तिंह काल बचन यह भाखकै॥ नंद कहें घनश्याम हमें संग लेहु जू।

जसुमत कों गृह काज जान किन देहु जू॥ जसुमत कहैं नंदराय सों तुम गृह कों चलो। साजो धर और बार करो कारज मलो।। ५७॥ लोक बंध की लाज सभी तज डार हूं। निशिदिन या त्रजराज कों नैन निहारहूं।। ् दूर करो मत मोहिं देवकी माइ जू। हों तुम्हरे बजराज कुंवर की धाई जू।। भाइन को बहु भांत सूं आदर कीजिये। असन बसन धन धाम मेली बिध दीजिये।। गोधन और धन सकल हमारो लेहु जू। नित प्रत मोहनलाल को देखन देह जू॥ पाँच सात मिल बात जु ऐसी विध कहै। सबहुन जानें देहु सु हम ह्याहीं रहें॥ सबं मिल ऐसी भांति मतो मनमें करे। तब उत भेटें कौंन पाय काके परे॥ भाषें श्री वसुदेव जु हम केतो कहै। ये तो केहूं भांति कहे नाहीं छंगे।। हम सबही बहु भांति जु कहि कहि हारई। प्रेम प्रीत भरभार टेक नहीं टारई॥ ५ ⊏॥ तब अपनी घनश्याम माया विस्तारिया। जासों सब ब्रह्मण्ड में कौतुक धारिया।। सो माया बज लोगन ऊपर डारिया। तब चलवे 'की सोंज सबन जु सँभारिया।। 'चलो चलो अब बेग सभी मुखतें कहें। 'राम राम परनाम नहीं रसना छहें।।

जिह माया करतार सकल जग वस कियो । सो माया नहीं फेर सकत राधा हियो ॥ माया ञ्रतिवलवंत न कोऊ सम करें । प्रेम राधिका अत्र धीर नाहीं धरें ।। चींटी निरबल आंधक कहा बलधारई। जब इस्ती पग माहिं पकर के डारई॥ ब्रजबासी सब लोग बाट व्रजकी लई। **प्रह कारज के माहिं सबन की मत छई।।** राधा रुकमिन गेह रही ठहराय कै। चलबे की चित नाहिं रही मन लायकै।। ५६।॥ तब हरिजू रनवास सबै जु बुलाइया। विनतो कर मृदुवैन सभुन समझाइया ॥ राधा आंते परबीन चतुर चित जानईं। हठ दृढ़ गहके और बात नहां मानई।। कहै सुनैं को बात सो कासों भाषई। केहूं कैसी भांति मरन अभिलापई।। विष भष अपने पेट कटारी ही कहां। ना तो अवही बूड़ सरोवर में मरूं॥ मृत अकाल निचार नेक धीरज गृहै। केहूं विध जदुनाथ को नित दरशन छहै॥ क्दपरी जल माहिं सरोवर के तहीं। महा तपत उर माहिं भई सीतल नहीं॥ कंठ कुंवर परमान भयो जल सब तहां। अति गंभीर अधीर नीर जो हो उहां।। तब सतभामा बोल उठी इह भांत सों।

मनकी घुंडी खोल जीव की बात सों ॥ ६०॥ चाहत लीन्हों कंथ परायो चोरकँ। चितवत बारही बार नैन<sup>ं</sup> की कोरकें।। जब लग हैं घनश्याम बाल गोपाल ही। तबलग देखे चरित तिहारे ख्याल ही ॥ क्यों नहीं बज कों जाव रहो घर बैठ के । बाद परायो गेह चहत हो पैठ कै।। अब तो यह जदुनाथ जगत ना५क भये। ग्वाल गंवार तुम्हार बात लाइक रहे।। तर्जें नहा कुललाज बंध की हीय सों। जे कुल नार बिचार करें यह जीय सों॥ मात पिता जिंह गेह जाह के संग दियो। उन दुख सुख में साथ सदा ताको कियो ॥ मरत जियत नहीं छाड़ पुरुष के सग रहें। ये लक्षन कुल बघू पुरानन में कहैं॥ तब श्रीराधा बोल उठी इह भांत सों। सतभामा चितलाय सुनो इह बात को ॥ ६१ ॥ वेद पुरानन माहिं जु ऐसें गाइया। जिन पायो जग माहिं प्रेम तें पाइया ॥ जे प्रेमी जन होहिं सकल सिरमीर हैं। तिन पाछै - इरि फिरत जैसें चकडोर हैं।। अब तुम सुनहु बनाय प्रेम की रीत कों। दिब्य दृष्टि कर देखो हिये में शीत सों॥ जिन हरिजू के साथ जु नातो मानिया। मन्दभाग जग माहिकछू नहीं जानिया ॥

442

श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्य । नाते पै मतभूल न धोखे, में परो। वर्न कुलीन विचार गर्ब मत चित्रधरो ॥ मात पिता जो नेम वतायो चावसों। सब जग लीन्हों नेम पीत के भावसों ॥ अव तो इम संसार जो प्रेम बखानईं। प्रेम नेम को मेद कछू नहीं जानई ॥ जिह वन में सिंहराज विराजत भेग है। तिंह बन तें गजराज ज्यों भाजत नेम है ॥ ६२ ॥ तु अजान नहिं जानें न नेक हूं मानई। हरि जानें यह रीत कि रुकमिन जानई। यह त्वै जग के माहिं प्रगट कीरत भई ॥ तेरे पिता हरि बाद दोष चोरी दई॥ मणि की चोरी काज जु हरि कितहूं गये। मणि पाई उद्दं ठांव खिस्याने सब भये।। तैं तो हरि के काज कहा कारज कियो। जग उपहास पै हास सीस ऊपर लियो ॥ कर श्रज्ञारी अप्ति दई भांवर जहां। ऐसी बिध सों ब्याह भयो तुम्हरो तहां।। ऐसी विधको ब्याह नहीं कोऊ करें। ऐसे व्याह को गर्ब कहा मन में धरे।। जग में ऐसो ब्याह जहां तहां पाइये। पे यह प्रेम को ब्याह कठिन मन लाइये ॥ मो सम नहीं तेरो प्रेम चढ़ावत भोंह क्यों। हरिसों बूझ यह बात देह हिर सोंह हों।। ६३॥ सुनकर बोले बात तभी ब्रजनाथ जू।

राधा भाषत सांच सभी यह बात जू॥ जबही सुने इंह भांत बचन जदुराय कै। बिन रुकमिन सब और रहीं खिसयाइ कै।। बहुरों श्री घनश्याम बचन ऐसें कहो। राधा प्यारी बैन हमारे चित लहो।। जल भीतर तें निकस बाहरें आव हों। जो चाहत मन माहिं सु हमें बतलाव हों ॥ ६४ ॥ राधा कहत सुनाय बचन इक पावहूं। तबहों जल तें निकस बाहरें आवहूं।। कहो तबै घनश्याम जु कछु मांगो अबै। सो सब तुमकों दें हुं जु तुम इच्छा सबै।। बवा नन्द की सहस दुहाई जानियो। तुम्हरे चरन की सोंह हिये में आनियो।। बोली राधा तबै वृन्दावन जांव जू। कै नित रहो तहां संग कै नीर समाव जू ॥ ६५ ॥ यों ही करूंगो प्यारी कहो जग साइयां। श्री राधा मन भयो अनंद बधाइयां।। पर्मानन्द सुख पाय धरी मन धीरही। श्राई बाहर निकस सरोवर नीरहीं।। रुक्मिन नौतन चीर अनूप मंगाइया। राधा जू के झंग सक्छ पहराइया॥ राधा जी को प्रेम कि बसवे बीस है। चरणहिदासा वार कि तन मन सीस है।। ६६॥ गुप्त भई राधा वुंवर चृन्दावन आइया। श्रीवज्रद्रुक्ट चुंवर संगद्दी ल्याइया।।

प्रप्रप्रु

तहां आय बहु भांत सुभोगे भोगही। नित बिहार जहां होत जानत सब लोगही ॥ वेई वृक्ष वेई कदम जमुन के कूलही। वेई कमल सरोज कमोदनि फूलही।। वेई जमुनां नीर सुपर्म रसालहीं जहां क्रीड़त आनँद सों मोहन जानहीं ॥ ६७ ॥ द्जो ऋष्ण सरूप श्रीर परगट भयो। सो रानी पटरानी देवकी संग गयो॥ यह लीला सुम्बरास सुनै जो गावई। पूजे मनकी श्रास परम सुख पावई ॥ **लीला परम पुनीत भक्त की रीत सों।** चरणदास कहि भाप भली विधमीत सों।। जो बांचे चित्तलाय कोइ सरवन करै। भक्ति परापत होय हिये आनंद भरे ॥ प्रेम भक्ति के भाय यह लीला गाइया। चरन कमल चितलाय परम सुख पाइया ॥ अरज करें चरनदास सुनों शुकदेव जू। जनम जनम द्यो भक्ति करूं गुरू सेवजू ॥ ६८॥

इति श्री क्रुरुक्षेत्र लीला अप्टपदी छन्द श्री महाराज साहिव श्यामचरणदास जी कृत संपूर्णम् ॥ श्रीराघाकुष्णार्पणमस्तु ॥

### फुटकरपद ।

( गुज़ल )

मुक्ते श्याम से मिलने की आरजू है। शबोरोज दिल में यही जुस्तजू है॥ नहीं भाती हैं मुझको बातें किसी की। सुनी जब से उस यार की गुफ्तग्र है॥ नहीं मुझको मतलब जहाँ में किसी से। चुभा जबसे दिलमें सनम् खूबरू है॥ जो आशिक है उसका नहीं उस्से गाफिल। तड़पता अजल से खड़ा रूबरू है॥ शराबे मुह्ब्बत पिई जिसने यारो। हुवा दोनो जग में वही सुर्खरू है॥ सभी आशिकों पे किया कर्म तूने। मुझ आसी पे तेरा नहीं दिल रुजू है॥ जहाँ देखे रनजीत हाजिर वहीं है। हर इक गुल में उसकी मिली मुश्कब है॥

#### ( शब्द-उरदू )

मुरशद मेरादिल दिर्याई दिलके अन्दर खोजा।
तिसके अंदर सत्तर काबा मका तीसों रोजा॥ १॥
चौदह तबक ओलिया जिसमें भेद न होय जुदाई।
सहस्र कमाल नमाज में ठाढ़े दर्शन जहाँ खुदाई॥ २॥
हवा न हिर्स खुदी निहं खूबी अनलहक जहांबानी।
बिन चिराग खाने सब रौशन जिसमें तस्त सुभानी॥ ३॥
बिना शजर जहाँ बहु गुलफूखे बिना अबर जहां बरसें।
बिन सरोद तंब्र बजत हैं चश्मे हो मन दरसें॥
जिस दरगाह मसन्ना हारें बैठे क़ादर क़ाजी।

न्याय करें सीनें की पूछें रक्खें सबको राजी ।। तिसके फल दीदार किये से नादिर होइ फ़क़ीर । मारे काल कलंदर झंदर दिलमें धारे धीर ।। ऐसा हो जब कमला होई तब कमाल पद पावे । साहब मिल साहब को दरसे ज्यों जल बुँद समावे ।। ऐसा हो सोइ पीर कहावे मनी मान सब खोवे । चरनदास जमीपर रोशन पाव पसारे सोवे ।।

(कवित्त)

जीवत मरजाय उल्लट आप में समाय मन कहीं नहीं जाय यह ऐसी दिलगीरी है। करे विपिन वास जिन जानत जी भूख प्यास मेटी पर आस और परम सबूरी है।। परमतत्त्व को विचार चिंता सबडार हिर रसमें मतवार यह ऐसी अमीरी है। कहे चरणदास दोनों दीनमें पुकार यार सबही आसान एक मुशकिल फक़ीरी है।।

# श्रीशुकदेव अष्टक॥

( छन्द )

षोडरावर्ष किशोरम्रति श्यामवरण दिगम्बरं।
घूवरवारे केस झलकें शुकमुनि चरण प्रणाम्यहं॥१॥
पद्मश्रासन उदर त्रिवली चरण पंकज शोभितं।
आजानुमुजमुसकात मुखसों शुकमुनि चरण प्रणाम्यहं॥२॥
ग्रह्णंत्रु विशाल उर छिब नाभि गंभीर विराजतं।
जलज लोचन मुखद नासा शुकमुनिचरण प्रणाम्यहं॥३॥
श्री व्यासनंदन जगद्धन्दन मोह ममत्व निकंदनं।
कामकोध मदलोभ न जिनमें शुकमुनिचरण प्रणाम्यहं॥ ४॥

#### फुटकरपद ।

ब्रह्मरूप अनूप मुनिवर पराशर कुलमूषणं।
श्रीकृष्णचरित पुनीत वर्णत शुकमुनिचरण प्रणाम्यहं॥ ॥।
त्रिमुवन उजागर कृपासागर द्वंद्व संकट मोचनं।
प्रेममद मातेरहें नित शुकमुनिचरण प्रणाम्यहं॥ ६॥
निरालंब निहम्मं निसिदिन स्थिर बुद्धि निकेतनं।
धर्मधारी ब्रह्मचारी शुकमुनिचरण प्रणाम्यहं॥ ७॥
पतित पावन भर्म नसावन शरणागत सुखदायकं।
मायाजीतं गुणातीतं शुकमुनिचरण प्रणाम्यहं॥ =॥
श्रीशुकदेव श्रष्टक परमसुंदर पठत पाप नशायकं।
चरणदास शुकदेव स्वामी भक्ति मुक्ति फल्रदायकं॥ ६॥



### ओम्।।

श्रीशुकदेव जी सहाय ॥ 🏅

# श्रथ श्री महाराज साहिव श्री स्वामिचरणदास जी कृत नासकेत ठीला प्रारम्यते ॥

क्ष्र<del>कृत्य</del> दोहा ॥

जै जै श्रीमुनि न्यामजी, जै जै गुरु शुकदेव।
तुम किरपा सूं कहत हूं, नासकेत को मेव।। १।।
आय बैठ हिरदे विषे, मो मुखकहो बखान।
तुमतो जानत हो सबे, में हुं मूढ़ अजान।। २।।
चरणदाम हो कहत हूं, भाषा परम पुनीत।
सुन सुन अवे नीत पर, छूटै सकल अनीत।। ३।।
नर नारी सुन लीजिए, अद्भुत कथा सुजान।
पाप पुण्य की ओर सूं, जो कोइ होय अजान।। १।।
त्रेतायुग की यह कथा, संस्कृत के माहिं।
नासकेतही नांव है, में भाषृं ले छाहिं।। ५।।
नीमपारहो के बिषे, कथा कही जो सूत।
सौनक आदि रिषी सबे, सुनत भए मिल जूथ।। ६।।

#### स्त उवाच ॥

बैशंपायन इक समें, बैठे गंगा तीर। श्रांत प्रसन्न उज्जल दिशा, निरखत सुरसरि नीर। ७॥ राजा जनमेजय तबै, किया जुतहां अस्नान। मोती सोना आदि बहु, दिया विप्रन कूं दान॥ =॥ प्राञ्जत मेटन काज ही, नेम लिया जो एक। बह्मचर्य रूपी जु तप, बारह बरस की टेक ॥ ६॥

# नासकेतलीलावर्णन ।

सोरठा ॥

त्राह्मण ऋषों समेत, बैशंपायन पासही।
गया जु करि बहु हेत, कञ्च पूछन की आसधिर।।१०॥
पांडव वंश मझार, उपजा हुवा जु भूप यह।
बोला वचन सँभार, बैशंपायन साथही।।११॥
जनमेजय उवाच॥

चौपाई ॥

करि डंडौत बचन यों भाषा। अरुचरनन परि मस्तक राखा।। सीस उठा मुख तका सुभागे। फिर यों अस्तुति करने लागे।। हे बुधवान वड़े तुम चातुर। भिक्त तपस्या में अति आतुर।। सर्व शास्त्र तुम नीके जानों। धरम दया नीके पिहचानों।। व्यासदेव के शिष बहु प्यारे। जोगी महा जगत सूं न्यारे॥ दिव्य कथा पूछत हूं तोही। पाप संपूरन काटन सोई॥ किरपा करि संदेह मिटावो। भिन्न भिन्न करि सभी सुनावो॥ जनमेजय यों पूछन कीना। रणजीत कहें ऋषि उत्तरदीना १२

वैशंपायन उवाच ॥ दोहा ॥

सुन राजा श्रद्धुत कथा, कहूं तुम्हारे हेत । इस में संशय है नहीं, सर्व पाप हरि छेत ॥१३॥ राजा कथा पुरान की, शुभ है सुनने जोग । श्रीर ऋषीश्वर भी सुनों, तन मन नासें रोग ॥१४॥ चौपाई॥

एक ऋषि जो पहिले भया। धर्मनीक उज्जल मन छया॥ उदालक जिंह नाम बखानों। तपसी ब्रह्मा का सुत जानों॥ बेद अर्थ का जाननवारा। इंद्रीजित जोगेश्वर भारा॥ हिरदा शुद्ध ब्रह्म बुध जाकी । तेजवंत सुंदर छिन ताकी ॥ जाका आश्रम सुन्दर नीका । ऋषि मुनि करकर शोभतटीका॥ मांति अनेक वृक्ष जहा सोहैं । फूळन भरे अधिक मनमोहें ॥ हिर हरी बेळ रही लिपटाई । बोळत भँवर महा सुखदाई ॥ इंस आदि पची बहु सोहत । मोर चकोर कोकिळा मोहत १५

#### दोहा ॥

अरु पक्षी ह्वां बसत हैं, शुभ शुभ भांति अनेक। शोभा सब बरनूं कहा, अधिक एक तें एक ॥१६॥ चौषाई॥

टिंड़ बैठे पची जहां तरवर । कॅवल भरे सोहैं तहां सरवर ॥ आश्रम सुखदाई बरनां सो । उहालक उस ठौर रहें सो ॥ तेजवंत सूरज ज्यों राजें । जिनके दरशन पातक भाजें ॥ तपकी शोभा दस दिस बाई । देवलोक में भई बड़ाई ॥ वधासी बरस सहस तप कीनों । लोक वेद में नां चितदीनों ॥ एक पांव सं ठाड़े रहे । जाड़ा गरमीं पावस सहैं ॥ अधिक तपस्या गाढ़ी कीन्हीं । जाकूं सुरपित सुन अरुचीन्हीं ॥ ईन्द्र मूप हरा मन माहीं । तन में धीरज रहा जु नाहीं १७

#### दोहा ।)

सकल विकल बहुतै भई, धीरज रहा जु नाहिं। कांप कांप बेगी गया, ब्रहालोक के माहिं॥१८॥

#### चौपाई ॥

जी ब्रह्मा का दरशन लीना। साष्टाङ्ग परनाम जु कीना।। फिर निरंचि आदर बहु कीया। अरघ और आसन जोदीया।। भय किर दुखी इंद्र हो रहा। ब्रह्मा आगे अस्थिर भया।।। नैन उदास दीन मुख कीयें। बिरंच औरको तनमनदीयें।।

#### ब्रह्मोवाच ॥

हे इन्दर तू कैसे आया। दुखी दीन मुख क्यों जु बनाया।। भय उपजा कासों तोहि भारी। आसन क्यों कांपा बलकारी।।

#### इन्द्रउवाच ॥

इन्दर कहै सुनों विधि करता । तुमही या जग के हो भरता ॥ वही कहूं जासूं भय खाया । तुम्हरे चरन निकट ज्यों आया ॥१६॥

#### दोहा ॥

मुनि उद्दालक पुतरतो, तिरलोकी विख्यात।
तप ज करें भू लोक में, एक पांव दिन रात।।२०॥
तप करतें बहुचिर भया, तातें हिया हरात।
आसन कांपत है घनों, धीरज नाहिं धरात।। २१॥
यातें कहो उपावहीं, कित जाऊं में भाज।
अमरावती नगरी सहित, सोंपा ह्यां का राज।। २२॥
अरु सोंधं तिरलोक हू, कहां रहूं में जाय।
कहा करूं रिषि तेज सूं, भय ज्यापो अधिकाय।। २३॥

#### स्तउवाच ॥

#### दोहा ॥

इन्दर के सब बचन सुनि, बोले बिंधि मुसकाय। धीरज धर भय मत करें, मुखी रहो हरषाय॥ २४॥ उद्दालक जो तप करें, मुक्ति हेत सतमान। नहीं कामना राजकी, यह निहचें कर जान॥ २५॥ मो मुत है धरमातमा, बड़ा तेज दिव्यरूप। तीन लोक परसिद्ध है, तप करके मुन भूप॥ २६॥ तू निहचल हो राजकर, इन्द्र पुरी कों जाय। अरु तेरे संदेह जो, देहूं बेग मिटाय॥ २७॥

## श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थं

ब्रहर

ब्रह्मा ही के बचन सुनि, खुसी होय सुख पाय। गया जु इन्दर लोक में, आनन्द अधिक बढ़ाय ॥२८॥

#### चौपाई ॥

अब सुन ब्रह्मा जू की दाया । पिप्पलादिको निकट बुलाया ॥ ' सभी मांत कर वह समझाया । उद्दालक के पास पठाया ॥ तप निरवर्त करन के काजे। पिप्पलादि मुनि आय विराजे॥ उद्दालक उठि आदर कीना । बड़े भाव सुं आसन दीना ॥ चरन धोय कर पूजा कीन्ही। नमस्कार कियो कर आधीनी।। और कही तुम ह्यां पग धारे। कौन हेत कहिये मुनि प्यारे॥ पिप्पलादकउवाच ॥

पिपलाद कही सुन रिषाराये । सहजें हम दरशन कूं आए ॥ चड़ी तपस्या का धन तेरे। पै संदेह उठा इक मेरे।। २६॥ दोहा ॥

> नारी सुधारी रिषि सबै, तप करें अधिक अत्यन्त। तप धनही के जोर सूं, रहैं जु सदा अविन्त ॥३०॥ चौपाई ॥

सबके आश्रम में सुतनारी । सुन्दर भवन महा सुख भारी ॥ न्तुम्हरे तिरिया ना संताना। यह हम अचरज बहुतक माना॥ पुत्र बिना कुछ बंस न चाछै । सोत बिना सूकै ज्यों ताले ॥ चंश नष्ट सूं आगे नाहीं। ग्तिर देवता रीते जांहीं।। होहिं न परमन नीकै जानी । तातें उपजावन सुत ठानों ॥ जीवत मरतें काज संवारे। भला पुत्र हो दो कुल तारे॥ दीपक सुं दीपक ज्यों लागे। ऐसे वंश चलै यों आगे॥ जो कोई पुत्र बिनाहै हीना । वाका जगत सुन्न अरु छीना ॥ दोहा ॥

वाकूं घरसूं काम क्या, खोवन वंश अऊत।

मूर्ये किरिया को करें, अगत जाय हो मूत ॥ ३२ ॥ वौपाई॥

वेद माहिं ऐसे लिख राखा । त्रह्माजूने परगट भाखा ॥ याक्ट्रं समझ जतन अब कीजे । उपजावन पुत्तर मन लीजे ॥ त्राह्मण श्रेष्ठ तोहि मैं जानों । मेरे बचन सांच करि मानों ॥

#### उदालकउवाच ॥

मुनि उद्दालक ऐसे कहिया। व्यासी सहसबरस तप रहिया।। रहूं श्रिस्थर मन में निहं आवे। तिरिया पुत्तर को उपजावे।। हे पिपलादिक चितना धरूं। तिरिया का संग कैसे करूं।। नेम चर्तकों कैसे हारूं। भवसागर में मन क्यों हारूं।। नरकमाहि वेही नर जावें। टेक वर्त कूं जो विसरावें।। ३३॥

#### दोहा ॥

जिन छोड़ा है नेम कों, खोया तप का मूछ। छोड़ छोड़ फिर जग छिया, ताके मूंहडे घूछ ॥ ३४ ॥ चौपई॥

लिखा वेद में नरकों. जैहै। दुनिया तज दुनिया फिर लैहै।। कई भांत के दुख डाठ लागें। श्रावत हैं वाही के आगें॥ हो अतीत फिर घर में आवें। तीन लोक में भरमत धावें॥ मुकति ठिकाना वाकूं नाहीं। जाय परे चौरासी माहीं॥ नारी मुत कञ्च काम न आवें। अंत समय ह्याई रह जावें॥ कोई किसी का संगी नाहीं। मारगमें मिल मिल ठठजाई॥ तातें जग कूं मिथ्या देखा। मुत नारी का शूंठा लेखा॥ यातें करूं न मन में आवे। धोखे में श्रवको भरमावे॥ ३५॥

दोहा ॥

मैंने तप धारन किया, कैसे छांहं ताहि।

# यू६् श्रीस्वामीचरणदासजीकात्रन्थ ।

# हांसी होवे जगत में, अपकीरति हो जाहि॥ ३६॥

पिप्पलादकउवाच ॥

चौपाई ॥

फिर पिप्पछाद जु वोला ऐसें। आप स्वारथी भाषे जैसें।।
है उद्दालक यह सुन लीजे। जिक्त अजिक्त विचारही कीजे।।
जो कोइ संतित सुं है हीना। वाका धर्म सदा है छीना।।
अरु जिनकी तपसुं रुचि नासी। सो वे भिष्टल नरक निवासी।।
हम तेरा तप नाहिं छुटावें। बलकी उत्तटा धर्म बढ़ावें।।
सुत उपजावन ही के हेता। नारी संग करें जो जेता।।
इन्द्री स्वाद सदा नहिं धावें। रितु के समय दान दे आवें।।
वाकूं पाप दोष नहिं लागे। ब्रह्माबचन जुभाष आगे।।३७॥

#### वैशंपायनउवाच ॥

दोहा ॥

ऐसे किह पिप्पलाद मुनि, गए ब्रह्मा के पास ।
सभी मुनाई जो हुती, वाकी सभे मुनास ॥ ३= ॥
ब्रह्मा की अह्ना लई, और किया परनाम ।
रिषी गए अस्थान कूं, पूरन किर के काम ॥ ३६ ॥
हे राजा ऐसे भई, उद्दालक तप माहिं।
विष्ठ हुवो चिंता लगी, हिरदे तिरिया छाहिं॥ ४०॥
हुसी रहे सोचत रहे, नित यों करे विचार ।
को कन्या कितसो लहुं, अरु जाऊं किस द्वार ॥ ४१॥
चौपाई॥

इस कारन ब्रह्मा पै जाऊं। यह सब अपनी बात सुनाऊं॥ मो भागन सुत है अकि नाहीं। ऐसे पूछूं जाय गुसाई॥ चल्यो चल्यो ब्रह्मापै आयो। हाथ जोर के शीश नवायो॥ ब्रह्मा बहुतक आदर कीनो। बैठन कारन आयसु दोनो॥ कहो ऋषीश्वर कैसें आये। कौन आर्थ कारज क्यां लाये।। इन्द्रीजीत अरु तुम निरवासी। कैसे आये हमरे पासी॥ कहै उद्दालक सुनहो नाथा। पूछूँ बात नवाऊं माथा॥ यह परसँग पूछन कों आयो। मेरेसंतति लिखी बतावो॥४२॥

#### ब्रह्मोवाच ॥

#### दोहा ॥

तब ब्रह्मा भाषत भये, सुनहो यही बिचार।
तेरे पुत्तर होयगा, वंश बढ़ावन हार॥ ४३॥ बचन हमारा सांच हो, हिरदे राख निहार।
पहिले पुत्तर आय है, ताके पीछे नार॥ ४४॥ सोई सुता रघुवंश की, पतिबर्ता धर्म रूप।
गोत बढ़ावन हारही, सुन्दर अधिक अनूप॥ ४५॥ हे बाह्मण अब जाइए, अपने आश्रम माहिं।
परजापति करतार में, तू चिंता कर नाहिं॥ ४६॥

#### उदालकउवाच ॥

#### चौपाई ॥

रिषीने कही जोर कर दोई। नारी बिना पुत्तर कस होई॥
ऐसी कहीं भई विपरीता। पाछे नारी पहिले पूता॥
मिथ्या वचन करी तुम हांसी। मैं सकुचा मन भया उदासी॥
उदालक के वचन सुने जब। विधि ह्वां अन्तर ध्यान भये तब॥
गया देख बह्या को ह्वाई। रिषी आया अस्थलके माहीं॥
अपने मनमें ऐसे ताकी। ब्रह्मा हम सूं झूंठी भाषी॥
कौन भाति बनिहै यह बाता। पहिले पुत्तर पाछे बनिता॥
सोच सोच भया अधिक उदासा। उद्दालक कहें चरणहीदासा॥ ४०॥

इति श्रीनासकेतउपाख्याने श्रीरणजीतगुसाईजीकृत उदालकचितावर्णनोनाम प्रथमोऽष्यायः॥ १॥

### श्रीस्वामीचरणदासजीकाप्रन्थ ।

**५६**६

वैशंपायनजवाच ॥

दोहा ॥

वैशंपायन यों कही, हे राजा बड़भाग । जानत हो सब शास्त्र, भक्ति बिषै अनुराग ॥ १ ॥ वह ब्राह्मण अभिलाष सुत, फिर लागा तपच्यान । परम पुरुष का धावना, हिरदै माहीं थान ॥ २ ॥

#### चौपाई ॥

नारी की मन आशा रहै। काहू से मन की नहीं कहै।। रात दिना चिन्ता मन माहीं। छिन इक तिरिया सूलत नाहीं।। सब तन काम जंगे दुखदाई। जैसे सूता सिह जगाई॥ उसी वासना बीज खिसाहा। होनहार की यही दिसाही॥ वह बीरज कर माहीं खीन्हां। कंवल फूल माहिं धर दीन्हा॥ मुंद गया कुशामाहि लिपटाया। फिर वह गंगा बीच बहाया॥ बहा जू की आज्ञा दया। तैरा कंवल जू बहता भया॥ आगे सुनों कहें रणजीता। जैसे कारज भया पुनीता॥३॥

#### दोहा ॥

नग्गर एक सुहावना, गंगा निकट सुथान । राजा रघु ह्वां का धनी, तेजवंत ज्यों भान ॥ ४ ॥

#### चौपाई ॥

सतजुग बीत जु त्रेता लागा। तब राजारघु भया सुभागा। एक में पूरा धर्म उजागर। दयावंत ऋरु किरपा सागर। एजाकी परजा सब सुख पावें। नितही समां काल निहं आवे। धनवन्ते सुन्दर नर लोई। बड़ी उमर के रोग ने कोई॥ राजा जितका रघु सतवादी। निह कंटक निरभय जिंहगादी। सूर बीर दाता सुखदाई। जाकी जग में बहुत बड़ाई॥

चंद्रवती थी पुत्री ताकी। घुर सूं कथा कहूं मैं वाकी॥ जन रणजीत कहें सुन लीजे। सबही श्रोता ह्यां चित दीजे॥॥॥

#### दोहा ॥

सुंदर मंदर सोहना, दिपत विराज हुलास। चूने लीपा सेतही, जित कन्या का बास ॥ ६॥

#### चौपाई॥

रंग महल जहां चित्तर कारी। ऊंचा महल झरोखे बारी।।
महा सुन्दरी कंचनबरनी। सुघड़ चतुर देखत मनहरनी।।
नस्त्रशिख ज्यों विधि आप सँवारी। ग्रुनवंती आरु रूप उज्यारी।।
दिबियों विषे न कन्या ऐसी। गंधर्वयों विषे न कहिये जैसी।।
आसुरी बिषे जु देखी नाहीं। ना कहिये तिरलोकी माहीं।।
वैसा रूप न हुआ न होगा। वा कन्या के जोगन जोगा।।
बड़ी अप्सरा चार पिक्षानों। रंमा और उरवसी मानों॥
और तिलोत्तमा तीजी नारी। और मैनका चौथी प्यारी।।।।।

#### दोहा ॥

ये जो चारों अप्सरा, स्वर्गही मांहि अनूप। उनसें भी बहुते सरस, वा कन्या का रूप॥ = ॥

#### चौपाई ॥

दस हजार जो कन्या ओरी। वाके पास रहें करजोरी।। सो वह कन्या सिखयों साथी। परन बांधि गंगा नितन्हाती।। न्हाय सदाही भोजन करती। सिखयों सिहत सुखी जोरहती।। एक दिना ऐसी गित भई। चिंद सुखपाल गंग कूं गई।। भांत भांत के भूषन साजें। सुतियन के गलहार बिराजें।। आगे पीछे दिहने बावें। चिंद तुरंगन कन्या जावें।। कोइ कोइ खुजा चंवर कर धारें। बस्तर भूषण रूप सँवारें।।६।। वैशंपायनउवाच ॥

दोहा ॥

वैशंपायन यों कही, हे राजा बड़भाग। जानत हो सब शास्त्र, भक्ति बिषे अनुराग।। १॥ वह ब्राह्मण अभिलाष सुत, फिर लागा तपध्यान। परम पुरुष का धावना, हिरदे माहीं थान॥ २॥

## चौपाई ॥

नारी की मन आशा रहे। काहू से मन की नहीं कहे। रात दिना चिन्ता मन माहीं। छिन इक तिरिया भूलत नाहीं। सब तन काम जंगे दुखदाई। जैसे सूता सिंह जगाई। उसी वासना बीज खिसाहा। होनहार की यही दिसाही। वह बीरज कर माहीं लीन्हां। कंवल फूल माहिं भर दीन्हा। मुंद गया कुशामाहिं लिपटाया। फिर वह गंगा बीच बहाया।। बहा जू की आज़ा दया। तैरा कंवल जू बहता भया।। आगे सुनों कहें रणजीता। जैसे कारज भया पुनीता।।३॥

#### दोहा ॥

नग्गर एक सुहावना, गंगा निकट सुथान । राजा रघु ह्वांका धनी, तेजवंत ज्यों मान ॥ ४ ॥

### चौपाई ॥

सतजुग बीत जु त्रेता छागा। तब राजारघु भया सुभागा। हि कुछ में पूरा धर्म उजागर। दयावंत अरु किरपा सागर। हि जाकी परजा सब सुख पावै। नितही समां काछ निहं आवै। धनवन्ते सुन्दर नर लोई। बड़ी उमर के रोग न कोई।। राजा जितका रघु सतवादी। निह कंटक निरभय जिंहगादी। सूर बीर दाता सुखदाई। जाकी जग में बहुत बड़ाई।।

चंद्रवती थी पुत्री ताकी। धुर सूं कथा कहूं में वाकी।। जन रणजीत कहें सुन लीजे। सबही श्रोता ह्यां चित दीजे॥५॥

## दोहा ॥

सुंदर मंदर सोहना, दिपत विराज हुलास। चूने लीपा सेतही, जित कन्या का बास ॥ ६॥

## चौपाई ॥

रंग महल जहां चित्तर कारी। अंचा महल झरोखे बारी।।
महा सुन्दरी कंचनबरनी। सुघड़ चतुर देखत मनहरनी।।
नस्वशिख ज्यों विधि आप सँवारी। गुनवंती आरु रूप उज्यारी।।
दिनियों बिषे न कन्या ऐसी। गंधर्वयों विषे न कहिये जैसी।।
आसुरी बिषे जु देखी नाहीं। ना कहिये तिरलोकी माहीं।।
वैसा रूप न हुआ न होगा। वा कन्या के जोगन जोगा।।
बड़ी अपसरा चार पिञ्जानों। रंभा और उरवसी मानों।।
और तिलोत्तामा तीजी नारी। और मैनका चौथी प्यारी।।।।।

## दोहा ॥

ये जो चारों अप्सरा, स्वर्गही मांहि अनूप। उनसें भी बहुते सरस, वा कन्या का रूप॥ =॥

#### चौपाई ॥

दस हजार जो कन्या ओरी। वाके पास रहें करजोरी।। सो वह कन्या सिखयों साथी। परन बांधि गंगा नितन्हाती।। न्हाय सदाही भोजन करती। सिखयों सिहत सुखी जोरहती।। एक दिना ऐसी गित भई। चिंद सुखपाल गंग कूं गई।। भांत भांत के भूषन साजें। सुतियन के गलहार बिराजें।। आगे पीछे दिहने बावें। चिंद तुरंगन कन्या जावें।। कोइ कोइ धुजा चंवर कर धारें। बस्तर भूषण रूप सँवारें।।धा। दोहा ॥

बाजे बहुतक संग बजत, अरु गावत ही गीत । नंगार सैनिक सी चली, ज्यों थी नितकी रीत ॥ १०॥

चौपाई ॥

जा पहुंची गंगा तट ठांहीं। कीड़ा करन लगी जलमाहीं।। ब्रह्मचारन श्रुम लक्षण धारीं। रूप प्रकाश रही है भारी।। गंगा जी में ठांढ़ी भई। उसी पद्म कूं देखत भई।। दिव्य सुगंध जु तरत जावे। सूरज चंद किरन सरमावे॥ नर क्या छूयसके सो वाकों। कंवल जु तेजवंत है ताकों।। कन्या देख अचंभे रही। निज सिखयन सों ऐसे कही।। इसी फूल के निकट जावो। पकड़ हाथ सूं मोपे लावो॥ अज्ञा सूं कन्या गहि ल्याई। चन्द्रवती लीनों हरषाई।।११॥

दोहा ॥

कुशा माहिं सूं खोलकर, सूंघा नाक लगाय । उसमें जो बीरज हुता, पैठा नाभ मंझाय ॥ १२ ॥ चौपाई ॥

सिखयों सिहत नहाय कर आई। जानी ना हरिकी चतुराई॥ पहल महीने फूलन आये। दूजे मांस अंग पलटाये॥ मांस तीसरे मोटी काया। चौथे उदर बड़ा होय आया॥ पंचवें रोम पलट जो गए। अस्थन कछ स्याम जो भए॥ छठे सातवें ऐसा भया। पेट जो बड़ा बहुत हो गया॥ कन्या उदर देख भई बौरी। तेज भिष्टभया गति मति औरी॥ सकल विकलमन व्याकुल नेना। शोक सिंधुमें परी अचैना॥ धीरज तजके रोवन लागी। चरनदास कहें दुखमें पागी॥

# नासकेतलीलावर्णन ।

## दोहा ॥

निज कन्या पूछन लगी, हे शुभ क्यों रोवंत।
सुख दीन्हे करतारने, दुख कहु क्यों होवंत।। १४॥
हमें बतावो बेगही, तन मनमें उकलन्त।
तुम कूं रोवत देखके, हमकूं कष्ट अत्यन्त।। १५॥
सिखयों के सुन बचन ही, रोवत उत्तर दीन।
कहूं अचम्मे की सभी, अचरज ही कूंचीन।। १६॥
चौपाई।।

में कुलमाहिं अकीरतवारी। भई सुनौरी सखी पियारी॥ अरु दूषन रच्चवंश मँझारी। अदिष्टगर्भमोहिभयो विकारी॥ में नहीं जानूं क्या हो गया। भारी दुख हिये माहीं छया॥ अरु देखो रच्च महलों माहीं। देवत आय सके कोइ नाहीं॥ गंत्रव असुर न आवन पावे। मनुषों की तो कौन चलावे॥ वड़ा अचंभा भारी भय है। तीन लोक में हुई न है है॥ सुनिके सखी सबे सुरझानी। पीरे बदन भई सब स्यानी॥ मींदनलगी जू करमूं करही।इकदांतोंबिचअंगुलीधरही॥१७॥ दोहा॥

व्याकुल होकै तुरत ही, गई रानी के पास। हाथ जोड़ ठाढ़ी भई, होकर बहुत उदास।। १८॥ श्रोर कही जी दान द्यो, तो हम कहें सुनाय। श्रवरज कीसी बात ही, कहतें जीव डराय।। १६॥ रानीउवाच॥

#### ानाउपाय ॥ चौपाई ॥

रष्टुरानी कही कन्या जानौ। अभैदान दियो निहनै मानौ।। जथा जोग कहु कन्या अबही। कछु मत राखो भाखो सबही॥ जब कन्या, ऐसे करि बोली। कहिनोह सकै कहा कहें खोलीं।। रोम खड़ेहों सब तन कांपे। अचरज बात कहा कहूं तापे। विन्द्रवती के महलों माहीं। गंध्रबदेवत सके न आई। मानुष की तो सामुध क्या है। उन महलों में आया चाहै। ऐसी ठोर अचंभा भया। तुम्हरी कन्या कों गर्भ रहा। पिजव कन्याओं ऐसे कही। रानी सुनदु खिया वहु भई।।२०।। दोहा॥

न्याकुल हो धरनी गिरी, रही न कञ्ज संभार । शोकमाहिं पीड़ित भई, रघुराजा की नार ॥ २१ ॥ चौपाई॥

उन कन्याओं ताहि उठाया। धीरज दे ताकूं बैठाया।। रानी कन्या रुकसत कीनो। आप गवन राजा मन दीनो।। जा राजा पे बचन उचारे। सकत शास्त्रके जानन वारे।। स्वामी अभैदान जो पाऊं-। तो अचरज की बात सुनाऊं।। राजोवाच॥

राजाकही अभै तुम पानो । यथा योग्य सब बात सुनानो ॥ भूप वचन सुन रानी बोली । डरप सकुचती सुखसों खोली ॥ रानीउनाच ॥

कन्या तुम्हरी दूषित जानी । चन्द्रावती ऐसे पहिचानी ॥ जाके गर्भ अदिष्ट भया है । मोपे कञ्चन जात कह्याहै॥२२॥ दोहा॥

कोधवन्त राजा भया, सुन रानी के बैन। श्रीर कही उन क्या कियो, रक्त बरन भये नैन ॥ २३॥ • चौपाई॥

राजा सेवक छिए चुलाई। क्रोधवन्त हो बात सुनाई॥ वा कन्या कों छे तुम जावो। जंगल माहिं क्रोड़ि के आवो॥ सुनकर सेवक आयसु लीनों। बनोबास कन्याकूं दीनों।।
भ्यानक जंगल श्रिधक उदासा। व्याप्त सिंघन का जहां बासा।।
दसों दिशा तक व्याकुल भारी। कहैकि विधिक्या विपता डारी।।
यों अधीर हो रही कुंवारी। ज्यों हिरनी संग सूं भई न्यारी॥
कहै रनजीत हिये के माहीं। ऐसी दुखी कह सकूंनाहीं।।२४॥

इति श्रीनासकेतोपाख्याने चन्द्रवतीकन्यात्यागीनाम

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

वैशंपायनडवाच ॥

दोहा ॥

ऐसे कन्या दुखित थी, इतने ही के माहिं। फिरता आया एक ऋषि, करी दया की छाहिं॥ १॥

## चौपाई ॥

सत्त धर्म में था वह पूरा। तप के मांहीं अधिकी सूरा।। हुता जु श्रेष्ठ सुनियों के माहीं। लैन फूळ फळ आया व्हांहीं।। छळटा जब आश्रम कुं चाळा। लिये फूळ फळ कुशा कुपाळा।। रोवत कन्या दिष्ट निहारी। चिकत भया कोन यह बारी।। जाग्यवळक चिंता करि देखा। मनमें किए विचार अनेका।। यह दमयन्ती के घरताची। के रंभा है सुन्दर आछी।। के तिलोत्तमा चित्तरळेखा। के इन्द्राणी है जु मैनिका।। देव सुता के राज कुमारी। ऐसेंसोच कियो ऋषिभारी।।२।।

## दोहा ॥

छिब गुण रूप अधिक तहां, सिसवदनी अधिकाय। अंग अंग सुन्दर सबें, शोभा कही न जाय॥३॥ सुन्दर कन्या देख कर, अचरज मन में लाय। जाग्यवलक पूछत भये, ऐसे वचन सुनाय॥४॥ चौपाई ॥

हे कन्या तू कित सूं आई। है तू कीन पिता को माई। किने काज जंगल के माईं। आप अकेली संग कोई नाहीं। किस् जरक भेढ़ा इहि ठाई। सो तोक्रं भक्षन करि जाईं। किर कन्या वह ऐसे बोली। अपनी बिपता कही सबखोली। हे ब्राह्मण क्या पूछे मेरी। मैं कुल बैरन दुखी घनेरी। राजा रधु की मैं हूं बेटी। पिछले पापन मोहिं लपेटी। विन जानें भयो गरभ दुखारी। पिता मोहिं निरजल बनडारी। शोकवान सों आतुर भारी। दुखमें पीडत हिये मझारी। प्रा

## दोहा ॥

यों कन्या के बचन सुन, दुखी भयो ऋषिराय। सब श्रंगन संतप्त हो, बोळा फिर दुहराय॥६॥

#### ऋषिरुवाच ॥

हे देवी तू धर्मकी, बेटी मैं करी आज।

मेरे आश्रम के बिषे, चल के सदा विराज।। ७।१

परमेश्वर हित सेवही, तहां करूं चितलाय।

कंद साग फल लायके, आगे धर्क बनाय।। =।।

जब प्रसन्न होय संग भई, आई आश्रम माहिं।

चरणदास कहें रहने लगी, कोई अँदेसो नाहिं॥ ६॥

बहुत दिना रहते हुए, गरम भयो दसमास।

जब उकताई देहसों, दुख मानों बहु तास।।१०॥

जब जान्यों परसूत का, समा जु पहुंचा आय।

भवन बिसारो सकुच सों, पहुंची बन में जाय।।११॥

चौपाई॥

गंगा जी पुनी हांई बिराजे। निर्मल जल शुध अधिकी राजे॥

नमस्कार जाकर उन कीनों। सरन छई चित नीकें दीनों।। पार ब्रह्म कूं लिया संभारी। अरु कही तुमपर जाऊं वारी।। फिर सूरज कूं नीके धाया। जग पालन तुम दिनके राया।। अरु कही विष्णु जगत के स्वामी। घट घट के तुम अंतरजामी।। महादेव अरु गौरा माई। सभी देव मम करो सहाई।। जो मैं शुद्ध वंश में उपजी। हूं मैं शुद्ध शुद्धही शुभजी।। रष्ठ मम पिता मात सतवंती। उनकी पुत्री मैं कुळवंती।।१२॥।

#### दोहा ॥

जो मेरी या देह में, पाप नहीं है मूर । तो जैसे गर्भ रहा है, उस मारग हो दूर ॥ १३ ॥ श्रहो विधाता जगतपति, यही अरज सुन लेह । मेरा वचन जु सांच है, तोसिताब सुख देह ॥ १४ ॥

#### वैशंपायनउवाच ॥

कन्या की करुना सुनी, जगजीवन करतार । तबै गर्भ वह उदर सों, आया कंठ मझार ॥ १५॥ कंठ सूं आया सीस में, छींक भई तिह बार । तबहीं निकसा बाहरे, नासाही के द्वार ॥ १६॥

#### चौपाई ॥

आई छींक सभी दुख टारे। बालक जनम्यों नासा द्वारे।। तातें नासकेत भया नाऊं। द्योस घड़ी धन धन वह ठाऊं।। भूमि परतही बालक बोला। अपना भेद सभी तिन खोला।। हे माता सतवंती धरमी। मन में धीरज रख सुख करमी।। नासकेत मम नाम बखानों। जोग सिद्ध में पूरन जानों॥ विधि के बचन जु पूरे भये। उद्दालक सूं आगे कहे॥ ब्रद्धा का सुत है उद्दालक। ताही का जो मैं हूं बालक।।

# श्रीस्वामीचरणदासजीकाप्रन्थ।

४७४

उपजा वाके बीरज सेती। कही सांच मानियो जेती॥ बालक बचन सुने जब माई। वह बहुती अचरज में आई॥१७॥ बोहा॥

> जर्ने मोह बश होय कें, गोदी खिया उठाय । फिर मुख में अस्तन दियो, खुशी भई अधिकाय ॥ १८॥ चौपाई॥

बालक शोभा कहा बखानूं। रूपवंत अरु घुर सूं ज्ञानूं॥
ऋषि के आश्रमही के माहीं। पालन लगी जिसी के ताईं।।
लज्या दुख लियें रहें सुभागा। इकदिन बालक रोवनलागा॥
थांभा थभै न क्योंही कैसे। कीया क्रोध सुभागी जैसे॥
हे पुत्तर रोवत क्यों भारी। तोही कारन बनमें डारी॥

## वैशंपायनखवाच ॥

हूवा था जब एक बरस का । रूपवंत गुणवंत सरस का ॥ क्रोध सहित माता मन आई । वहीं पिटारी एक बनाई ॥ तामें बालक कूं पौढ़ाया । कुशाधासतापे लिपटाया ॥१६॥

# [दोहा।

गही पिटारी भायकर, गंगा दिया बहाय। तब कन्या उस पुत्रकूं, ऐसे कहा सुनाय॥२०॥ चौपाई॥

कौन गरम का मैं नहीं जानूं। तेरे पिताकूं मैं न पिछानूं॥ जाके बीरज मया उपाघू। ताही के ढिग बहकर जातू॥ जब बालक वह बहता चला। आगे सुन होतबकी कला॥ बालक आया बहते बहते। जहां ऋषोश्वर बहुतक रहते॥ उदालक रहता था ह्वांही। तेजवन्त तपसी अधिकाई॥ टखी पिटारी आवत सबही। पर लीनी उदालक तबही॥ लाकर राखी अपने ठांहीं। आप लगा शुभ कर्मी माहीं।। चेद करम सबही करि लीन्हें। पित्तरकारजभी सबकीन्हें।।२१॥ दोहा॥

> शुभकर्मी से छूटकर, खोला फेर पिटार। जो देखे तो पुरुष इक, सुन्दर अधिक अपार ॥२२॥ चौपाई॥

गुणवन्ता अरु लक्षण धारी । ध्यान जोगमें था बलकारी ॥ उस बालक कों ऐसे लहिया । ज्ञानवानऋषि जबयों कहिया॥ हे बालक अब बसत् यहाँही । मेरे सुन्दर आश्रम माहीं॥ ऐसे कहि राखा धर्मशाला । लागा बहुर करन प्रतिपाला॥२३॥

इति श्रीनासकेतोपाख्याने पितापुत्रसंयोगोनाम

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ चौपाई ॥

श्किदना वाकी महतारी। गया कोध जब बात विचारी।। जिंह कारन बहुते दुखपाया। सो बालक में गंग बहाया।। सोच सोच मन में पछताई। गंगाकूल ढूंढ़ने धाई॥ व्याकुल भई रोवती चाली। अपनी बुध कूं देती गाली॥ चलती चलती पहुंची तहाँ। उद्दालक रहता था जहाँ॥ तहाँ अपना बालकही पाया। भरिकै अंकों गले लगाया॥१॥

#### दोहा ॥

देख बहुत परसन्न हो, कही द्योस धन आज। ढूँढ़न कूं निकसी हुती, सो भए प्ररन काज॥२॥ चौपाई॥

यों किह फिर बैठी वह बाला। बालकलिपनलगो जज्ञसाला।। कन्या कही लीप कहा करिहो। को कारज या ऊपर सरिहो॥

#### नासकेतउवाच ॥

जब बालक कही पिता हमारे । आज्ञा दे वन ओर सिधारे ॥ बीपतहूं जज्ञसाला । आय करें जज्ञ वे मधकाला ॥

#### मातीवाच ॥

कन्या कही पुत्र तुम मेरे। ला मैं लीप्नं बदले तेरे। जब बालक लीपन नहिं कीन्हा । सकल सौंज माता कर दीन्हा ॥ नित्त दे लीपा सुन्दर बाला । और दिना सूं नीकी शाला ॥ चरणदास कहे पुष्तित भई। गंगा न्हान करन कूं गई।।३॥

#### दोहा ॥

तब उद्दालक भाइया, बनते अपनी ठाहिं। बालक सों धन धन कहा, खुशी भये मन माहिं॥ ४॥

#### उदालकउवाच ॥

पुत्तर .माङ्रू भलीदे, लीपन किया बनाय। अगन होत्रका मंडही, नई भांति दरसाय॥ ४॥ बहुत खुशी तौंपे भया, सुन्दर मन्दिर देख। ऐसा लीपाना कभी, जैसा आज बसेख॥ ६॥ नासकेतडवाच ॥

पिता सुनौ लीपन करम, मैं नहिं कीया आज। मेरी माता श्राइया, जिन यह कीया काज ॥ ७ ॥

#### उदालकडवाच ॥

#### चौपाई ॥

हे पुत्तर तेरी -जो माई। कारज करिके कितकूं धाई। नासकेत सुनि ऐसे कही। गंगा और न्हान के गई।। सुन यह बचन खुशी ऋषि भयऊ। बहुरूं अगन होत्र चित्र दियऊ॥ करि करि करमजु बोलत भया। पुत्तर का कर कर मैं लिया॥ फिर वासं कही गंगा जावो। अपनी माता कूं ले आवो। आदर करके परसन करूं। पुष्पमूछ ले आगे धरूं।। बचन पिता के सुनि वहां गया। हाथ जोरि मातासों कह्या।। नासकेतउवाच ॥

हे माता चल आश्रम माहीं। जहां मम पिता बसोतुमह्नाहीं॥ कंद साग नीके करि पानो। ऐसे सुख सूं द्योस नितानो॥

#### माताउवाच ॥

सुनि चन्द्रावती कहा बिचारा । क्यों सुतवचन अजोग उचारा ॥ सुनि करि रोम उठै तन सारे । बिना धर्म का वचन कहारे ॥ आगे भी किन्हीं यह जसलीया । माता दान पुत्र ने कीया ॥=॥

### दोहा ॥

जग<sup>े</sup>में ऐसी रीत है, पिता करें जो दान । के कन्या का भ्रातही, के मामूं परवान ॥ ६ ॥ नासकेत चुपका भया, मन माहीं सकुचाय । उठ आया ऋषिपासहीं, सबही दिया सुनाय ॥ १० ॥

# चौपाई ॥

हे पुत्तर उन आछी भाखी। धर्मशास्त्र में योंही राखी।। कहो उदालक फिर ह्वां जहए। मेरे मुखसों ऐसे कहिए॥ कौन वंश में जन्म तुम्हारा। कैसे उपजन भया हमारा॥ कौन काजकों तुम यहां आई। यह सब बातें पूछो जाई॥ बचन पिता के सुन वह धाया। माता कूं जा शीश नवाया॥

#### नासकेतउवाच ॥

फेर कही सुन मेरी माता। पूछन कूं पठयो मम ताता।। काकी धीको पिता तुम्हारो। कैसे तुम्हरे जन्म हमारो।। हवां आवन को कारन को है। सतसत कहू ज्योंकरि जो है।।ः

# श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ ।

#### श्रुष्ट

#### माताउवाच ॥

#### दोहा॥

चंद्रवती यों बोलिया, सुन पुत्तर परवीन। जो तू पूछत है मुफे, मैं कहूं चित दे चीन्ह।। १२॥ परालबंध के जोग तें, करम भया जो जान। सो मैं तोसों कहत हूं, साखी इक भगवान।। १३॥ सूरज ही के वंश में, रघु राजा परसिद्ध। मैं हूं बेटी तासु की, शुभ करनी सब सिद्ध।। १४॥

### चौपाई ॥

चूने छीपे मंदर माहीं। रहती हुती सीक कञ्ज नाहीं।। दसहजार कन्या दिग रहतीं। भांति भांनि मम सेवा करनीं।। एक समें में गंगा गई। जहां जाय के न्हाती भई।। जिएटा कुशा कमल इक आया। पकड़ा खोला नाक लगाया।। वामें बीरज में नहिं जाना। नाक छेद हो उदर समाना।। वासों मोक् गरभ रहा था। सिखयों लिख मम मातकहाथा।। फिर रानी राजासों कहा।। पिता बनोबास मोहि दियो।। रोवन लगी बहुत दुख पाया। वहां ही एक तपस्वी आया।।१५॥।

## दोहा ॥

वेटी कर धीरज दिया, लें गया आश्रम माहिं। ह्वां सुखसों रहने लगी, सोच रहा कहु नाहिं॥१६॥ चौपाई॥

है पुत्तर उपजा तू ह्वाहीं। नासा के मध जन्म्यों आई।। तातें नासकेत धरवो नाऊँ। पलने लगे बहुर वह ठाऊँ।। बरस दिनाके हो सुख पागे। घुटनों पैरों चलने लागे॥ इक दिन रुदन किया तुम भारा। मैं किरोध करिगंगा डारा॥१०॥

# नासकेतलीलावर्णन ।

#### दोहा ॥

तभी रोस मोहि आइया, लीन्ही तुला बनाय। तामें तोहि सुलायकै, दीन्हों गंग बहाय।।१८॥

# चौपाई ॥

चार बरस पीछे सुध आई। बड़ी भई जब मैं पछताई।। जिह कारन बन लिया बसेरा। सुख छुटके दुख हुवा घनेरा।। उपजा मोह क्रोध सब भागा। मन में तू बहु प्यारा लागा।। कलप कलप जिय रहा न जाई। तब उठ ढूंढनही कों धाई।। ढूंढत ढूंढत अब तोहिं पाया। आंखसुखी हुई हियासिराया।। सुनरे पुत्तर यह मम बाता। जाय कहो तुम अपने ताता।। नासहीकेत उलट जब आया। पिताकूंसबही भेद सुनाया।।१६॥।

## वैशंपायनडवाच ॥ दोद्य॥

सुनि उदालक हुलस मन, ब्रह्मा बचन संभार । चले संग ले बालका, जित चन्द्रावित नार ॥२०॥ चौपाई ॥

गये जहां बैठी बड़ भागी। मन सकुचा उठ चरनों लागी।।
चरनों से दोउ नेन छुवाये। कही धन्न हम दरशन पाये।।
देख ऋषीश्वर ने सुख पाया। हँस करि ऐसे बचन सुनाया।।
चिलये रिह्ये सुत के पाहूं। मैं राजा रघु के दिग जाऊं।।
तीनों मिल आश्रम में आये। करि भोजन सबही हुलसाये।।
नासकेत चन्द्रावित बाला। दौनों राख चला धर्मसाला।।
भोर भये अरु बहुत संवारा। उद्दालक ने गवन विचारा।।
चरनदासकहै मनधरि आसा। जा पहुँचा राजारघुपासा।।२१॥।
दोहा॥

राजा बहु झादर कियो, सिंहासन बैठाय।

# श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ ।

यू 🗆 ०

चरनों सिर धरि यों कहा, कृपा करी तुम आय ॥२२॥ उदालकउवाच ॥ चौपाई ॥

उदालक कहो वचन अनुपा। देखे पिरथी पर बहुसूपा॥ तो सम राजा और न दूजो। तेरी वड़ी आरवल हूजो॥ राजीवाच॥

हाथ जोरकर पूछी वाता। किह कारन आये तुम नाथा।। -मनमें हो सो अज्ञा दीजै। वही कामना हमसूं छीजै।। उदालकउवाच॥

ऐ राजा मोहिं कछू न चिहये। सभी त्याग जंगल में रहिये।।
मैं आयो यह इच्छा मेरी। कन्या मांगन आयों तेरी।।
वंस वढ़ावनही के काजा। मोसे सुनों सांच यह राजा।।
जाकूं दीजे मोहि परनाई। अपने मनकी खोछ सुनाई।।
राजीवाच॥

राजा कही न वेटी मेरे। पूरे वचन करूं जो तेरे।। एक हुती सो खाई काला। मरी गई छूटो जंजाला॥ उदालक उवाच॥

उदालक कहो सुनौ हमारी । अवलग जीवत सुता तुम्हारी ॥ रष्टकाच ॥

राजा चौंक कही मुसकाई। वह कन्या कित है ऋषिराई॥ मोहिं दीखत अवरजसी वाता। यहतुमबोलकह्यो कुसलाता २३ उदालकल्याच॥ दोहा॥

ऋषिने कह्यो चन्द्रावती, मेरे आश्रम माहिं। स्रुत समेत वहां छोड़कर, में आयो इहिं ठाहिं॥२४॥ चौषाई॥

त्रहा वचन जु पूरे भये। जो हमकूं उन आगे कहे॥

कहा कि पहिले बेटा पैहै। जिंह पाछै नारी हू अह है।। ऋषिने पिछली कही समझाई । आदि अन्तलों सबै सुनाई ॥ वंश हेत ब्रह्मा पै धायो। विधिने ऐसे बचन सुनायो।। पहिले पुत्तर पाछे तिरिया। तेरे भागन में यों धरिया॥ यों कहि अन्तरध्यान विचारा । मैं निज अस्थल आन संभारा ॥ फिर रहकर तपही आराधा। मनमें रहे वासना व्याधा।। ताते बीज टरा कर लीना। ताकूं पदम माहिं धरदीना।। कुशालपेटी गंग वहाया। तो कन्या न्हाती ह्वां आया।। वाकूं सूंघा कर में लया। बीज चढ़ा गर्भ होही गया।। नासा द्वार जनम जिन लीया। नासहीकेत नांव धरदीया।। कर कर कन्या क्रोध बहाया। ऐसे पुत्तर पहिले आया।। फिर वह वाकूं ढूंढ़न धाई। ऐसे मो अस्थल में आई॥ ब्रह्मा बचन न टारे टरें। कोटि उपाव जु प्रानी करें॥ ऋषि मुनि देवत दैयत सारे । समस्य कौन जु वाकूं टारे ॥ उदालक सब खोल सुनाई। रनजीतकहैं राजामनआई २५

## वैशंपायनउचाच ॥ दोहा ॥

तिस उपान्त जु भूप कूं, अचरज भयो हुलास । ्फिर उठके महलों गया, रानी ही के पास ॥२६॥

## चौपाई ॥

खुशी खुशी रानी सुं बोला। ऋषिका कहा सभी जो खोला।। रानी सांच मानियो सोऊ। ब्रह्मा बचन जु पूरे होऊ॥ सुन रानी हियरे हुलसाई। अरु आपस में बात सुनाई॥ राजा निकस द्वार फिर आया। उदालक कूं निकट बुलाया॥ भक्ति सहित हँसकर यों बोला। बचन प्रीत के कहे अमोला॥ सुन्दर रथ अरु सेवक मेरे। लेजा अपने संग सवेरे॥

# श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्य ।

**प्रद**२

चन्द्रवती अरु बालक ल्यावो । ऐसे कही सिताबी आवो ॥ च्याविसुन बचन खुशी जो भया । रथ सेवक ले अस्थळ गया २७

दोहा ॥

रैन रहे अस्थान पर, गवन विचारा भोर । दोनों रथ बैठाय कर, चाला वाही ओर ॥२८॥ चौपाई॥

नला 'चला राजा पे आया। राजा देख बहुत सुख पाया।। राजा रघु अरु उसी की रानी। दोनोंने मिलसुता पिछानी २६

### दोहा ॥

रोकर जब माता मिली, लीन्हीं कंठ लगाय। श्रह नारी परवार की, सभी मिली जो श्राय ॥३०॥ चौपाई॥

जब पण्डित कूं लिया बुलाई। साहा काढ लगन घरवाई। किया विवाह दान बहु दीना। कपड़े गहने सेज नवीना। दासी दासे दीने साथी। रथ घोड़े करहे अरु हाथी। सोने मंद्रे सींग दई गहया। दूध भरी जो भेंसें दहया। अरु बहु भांती दीने दाना। दीनी भीम बहुत सुखमाना। विदा करत जोरे दोड़ हाथा। बिनती करी जुपिरथीनाथा। नमस्कार कर ठाढ़ो भयो। जब ऋषि हंसकर ऐसे कहाो। कही उदालक सुनहो राजा। हस्ती घोड़े हम कहा काजा। गहने कपड़े हम कहा किर्हें। इतना दान कहां ले धिर हैं। सकल दहेज दिया ऋषि फेरो। एक न राखा नेरा नेरी। चरनदास कहें कछ न लीया। उलटा सभी फेर जो दीया ३१

दोहा ॥

नासकेत चन्द्रावती, बैठा कर रथ माहिं।

दौनों ही कूं ले गया, अपने आश्रम ठाहिं॥ ३२॥ चौपाई॥

इति श्रीनासकेतोपाख्याने चन्द्रावतीविवाहो नाम

चतुर्थोऽध्याय ॥ ४ ॥ वैशंपायनडवाच ॥

दोहा ॥

वैशंपायन ने कहा, सुन जनमेजय भूप। तप करते ऋषि ने दिया, सुत कूं श्राप अनूप॥१॥ कहा कि जा जमलोक छूं, भारी कीया पाप। नासकेत लिया मानके, उद्दालक का श्राप॥२॥

#### जनमेजयउवाच ॥

फिर जनमेजय पूछिया, हे बिप्पर सुन लेह।
सुत कूं दीया श्राप क्यों, मोमन यह संदेह॥ ३॥
सुतकूं दैना श्राप जो, दुर्लिम सी यह बात।
ऊपर अपनी आतमा, कैसे सोहै घात॥ ४॥

## चौपाई॥

कौन प्रयोजन दिया सरापी। कैसे गया जमपुरी आपी॥ - कैसे देख देख सब आया। मोसें सबही कहो सुनाया॥ किसा नरक है जित दुख दावें। किसा स्वर्ग है जहां सुख पावें॥

#### वैशंपायनखवाच ॥

बोले बैराम सुनहो राजा। दिया सराप जौनही काजा।। जाकर ह्वां स्त्रं आया जैसे। चित दे सुनों कहूं अब तैसे।। एक दिना उद्दालक राया। नासकेत कूँ वचन सुनाया।। में रहूं घर तुम बनकूं जावो। कन्द फूल फल लकड़ी लावो।। अगनहोत्र जासूँ हम किर हैं। शुभ करमों के कारज सिरहें।। पिता की अज्ञा लेकर धाये। चले चले बन माहीं आए॥ जिन ह्वां एक सरोवर देखा। कंवल भरे ता माहिं बसेखा॥ आसपास हुम हैं बहु भांती। फूले फले सुगन्ध सुहाती॥ नाना पंत्री बोलें बानो। सुन्दर ठोर देख मन मानी॥ जित ह्वां विधतूँ किर अस्नाना। देवत पित्तर पूजन ठाना॥

## दोहा ॥

नईवेद फल फूलसों, जिनक परसन कीन । रनजीता यों कहत है, अंजली सों जलदीन ॥ ६ ॥ फिर यों मन में आइया, बैठ धरूं हरि ध्यान । आराधन प्रमु को करूं, ऐसो उपजो ज्ञान ॥ ७ ॥

## चौपाई ॥

तहां बैठ कर आसन कीनो। हिरके ध्यान माहिं मन दीनो॥ जोग ध्यान की जुगत विचारी। सुरत छीन भई छागी ताडी॥ दो अरु तीसदिना यो रही। बहुरू आप सहज खुलगई॥ जबही घरकी चिंता आई। पिता की आज्ञा चितमें छाई॥ तातें बेग चला ह्वां आया। देख पिता क्रंशीस नवाया॥ देख पिता पुत्तर की ओरी। बचन क्रोध कहा वा ठोरी॥ अग्नहोत्र में विध्न भया था। यातें बचन कठोर कहा था॥

रे पापी तू कित सूं आया । मेरा आयसु सभी भुलाया ॥ मैं भेजा फल फूल ही काजे। अग्निहोत्र के करने साजे॥ अग्निहोत्रका ते किया नासा । वा दिन मोमन रहा उदासा ॥=॥

#### दोहा ॥

अग्निहोत्र है देवता, परसन ब्रह्मा आदि । पितर मुनि तिरपत भवें, सुखदाई धर्मादि ॥६॥ वचन पिताके सुनिलए, वोले नासही केत। समझावत हो जो अबैं, पुत्तरही के हेत ॥१०॥

नासकेत उवाच ॥ चौपाई॥

सुनो पिता यह जानो दाई। अग्निहोत्र वंधन जगमाहीं॥ जनम मरन के भय का दाता । सुख का नास करन ए बाता ॥ जोग समान और कञ्च नाहीं। जग समुद्र जासूं तिरजाई॥ ब्रह्मा इंदर आदिक देवा। जोगही करिकै यह सिध छेवा।। सिद्ध होन का ऐसा कोई। और उपाव न दूजा होई॥

#### उद्दालक उवाच ॥

हे पुत्तर ऋषि वड़े निहारे। श्रिधिक तपस्या करनेवारे॥ तिनहुं अग्निहोत्र कूँ धारा। जान पवित्तर हिये मँझारा॥ ऐसे वेदमाहिं लिख राखा । रनजीत कहैं उद्दालक भाखा ॥११॥

#### दोहा ॥

अमिहोत्रही के विना, नहा जज्ञ नहिं होय। अति पुनीत यह करमहै, करो चाव सो सोय।

# नासकेत उवाच ॥ चौपाई ॥

नासकेत कहै वचन हमारे। सुनो पिताजी कहूं विचारे॥ अमिहोत्र कर सुरग सिधारै। फेर जन्म पिरथी पर धारै॥

•करमोंही से आवै जावै। विना जोग नहिं थिरता पावै।। पाप पुण्य दोऊ बेड़ी पग मैं। इन कूं तोड़ चलै हिर मग मैं।। भक्ति जोग अरु निर्मल ज्ञानो। इनस्रं मुक्ति होय सतजानो।। तीनों में सरधा सोई करें। निहचे भवसागर सूं तरे।। वास लहे चौथे पद माहीं। जनम मरन फिर होवे नाहीं।। कर्म करें अरु फल कूं चाहै। मुक्तिन पावे दुख सुख दाहै॥१३॥ वैशंपायन उवाच।। दोहा।।

> वैशंपायन कहत है, सुन जनमेजय भूप । उद्दालक सुन बचन सूं, भया तमोगुन रूप ॥ १४॥ चौपाई॥

अरु मुखसों कहि पापी दोखी। तैंने खोटी कही अनोखी।।
है जु पिता का दूषक भारी। वेग जाउ जमलोक मँ झारी।।
व्रह्म दण्ड तू मारा गया। तू जमलोक जोगहीं भया।।
फिर सुनकर वह नासहि केता। बड़े श्राप भू गिरा अचेता।।
फिर चेतन होय ऐसैं भाखा। पिता श्राप सींस पर राखा।।
जाऊंगा जमलोक अवारूं। तुम्हरी अज्ञा कबहु न टारूं।।
गिरापुत्तरकूं मुनि जबदेखा। ऋषिब्याकुल भया अधिक विशेखा।।
शोक घने सुं तपत भया है। बहु विलाप दुख घना छ्या है।।१ ५।।

दोहा ॥

हाय पुत्र मम आतमा, मैं तोहिं दीनों श्राप । मैं क्रोधी अज्ञान हं, लिया ढांप मोहिं पाप ॥१६॥ चौपाई॥

हे पुत्तर धर्मराय जहां है। मारग दारुण दुःख तहां है।। और नरक ह्वां है भयमाना। वैसी ठौर न तोक्रं जाना॥ छोटा वालक हर ह्वां भारी। दुख भुगतत हैं नर अरु नारी॥ मोक्कं श्ररु अपनी माताकूं। हमें छोड़ के ह्वां मत जातू॥ ऐसे वचन पिता जब बोले। नासही केत दीन हो बोले॥

#### नांसकेत उवाच ॥

पहो पिता डिगा मत मोछं। नमस्कार बहुते करूं तोछं।। ध्यान तुम्हारो हिरदे धिर छूं। वचन तुम्हारे छूं सब करिहूं।। सत से सूरज तपता मानों। सतसूं पिरथी कूं थिर जानों॥ सतसूं अगन जलत है सोई। सतसूं चन्दा अस्थित होई॥ सतसूं लोक रहत ठहराई। सतसूं धर्म सदा बिरधाई॥ सतसूं यह ब्रह्माण्ड खड़ा है। सत सूं सत्ती सूर अड़ा है॥ सतसूं यह ब्रह्माण्ड खड़ा है। सत सूं सत्ती सूर अड़ा है॥ है महाराज साख कहूं एका। एक समय विधि कियो विवेका॥ अश्वमेध जज्ञ सहसज्ज लीने। इक पलड़े में राख जु दीने॥ दूजे पलड़े में सत राखा। भारी भया सांच यह साखा॥१७॥

#### दोहा॥

जज्ञ पलड़ा ऊंचे गया, सत पलड़ा रहा भार।
सत करिके जो रहत नर, सोमसान समधार।।१८।।
ज्यों मसान तज दीजिए, वा नर कूं यों त्याग।
सत्य जतन कर राखिये, सतही सेती लाग।।१६॥
स्वर्ग सत्तसूं पाइये, सतही सों गित होय।
सत्य धर्म सें हीन नर, जाहि नरककूँ सोय।।२०॥
तातं शोक निवारिये, खुधकों थिर कर लेहु।
में जाऊं जमलोक कँ, येहि जु अज्ञा देहु॥२१॥
ठौर ठौर कूं देखकर, आऊं चरनों पास।
बेगहि आ दरशन करूं, मतहो नेक उदास।।२२॥

#### वैशंपायन उवाच ॥

वैशंपायन कहत है, हे राजा सुज्ञान।

# श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ । नासकेत कहि पिता सूं, फिर भया अन्तर ध्यान ॥२३॥ चौषाई॥

इतनी कहि फिर गवन विचारा। गया जोग वल लगीन वारा।।
ऐसे जमके लोक पथारा। धरमराय का दरस निहारा॥
सिंघासन के अपर राजे। द्यान पुंज क्यों तेज विराजे॥
जब इन हाथ जोड़ दोड लीया। इस्तोत्तरधर्मराय का कीया॥
भक्ति भावकर जुक्ति संभारे। लिये दीनता लज्जा धारे॥
धरम नीक परवीन महाई। रनजीतकहै तिरलोक वड़ाई॥२४॥

इति श्रीनासकेतोपाख्याने यमद्र्यनो नाम पत्रमोऽध्यायः ॥ ४ ॥

## वैशंपायन उवाच ॥ दोहा ॥

पैठि सभा के वीच में, ढीठ बुद्धि उद्दार । पण्डित बहुत विराजई, विद्या का उजियार ॥ १ ॥ सारदूल से भूप सुनि, वालक कियो बनाय । अस्तोत्तर धर्मरायका, सो ध्यव कहूं सुनाय ॥ २॥

#### नासकेत उशाच ॥

नमस्कार धर्मराय कूं, सर्व पिता महिदेव। तीत लोक रक्षा करन, सकल हरन निरलेव॥ ३॥ स्रस्य स्रत मरजाद धरि, नीति शास्त्र के रूप। धर्म अधर्म विचार कें, न्याई अधिक अनूप॥ ४॥ सव पित्रों के नाय हो, प्रजेंसव स्वर आदि। बुद्धिमान धर्मात्मा, सतवादी विन वाद॥ ५॥ कांन्त वड़ी अरु निर्मला, महा पवित्तर देह। परजाओं के पित बड़े, नमस्कार मम लेह॥ ६॥ अधिकारी धर्म ज्यान के, लक्ष्मीवान सुजान। नमस्कार मम लीजिए, बहुरूपी बहु ज्ञान॥ ७॥ नमस्कार मम लीजिए, पाप मिटावन हार । बेल बढ़ावन धर्म के, अस्तुति बारम्बार ॥ = ॥ वैशंपायन खवाच ॥

वैशंपायन ने कहा, सुन राजा यह सिक्ष । अस्तोत्तर ऋषिस्रुत कियो, पापदहन परितक्ष ॥ ६ ॥ यह अस्तोत्तर सुन खुसी, बोला धर्मिह राय । हे ब्राह्मण परसन भयो, पूछत हूं हरषाय ॥१०॥ क्यों कर आया कहां सूं, के किन दिया पठाय । कै तू आया आपसूं, हम कूं कहो सुनाय ॥११॥ चौपाई ॥

जब यों पूछा धर्महि राया। रे बालक तू ह्यां कित आया।। बिना बुलाये ना कोइ आवे। अरु आपनी देह नहिं लावे १२ नासकेत उवाच ॥ दोहा॥

नासकेत ऐसे कही, दीनों पिता सराप। अब तू जा जमलोककूं, यों मैं आयो आप॥१३॥ चौपाई॥

पिता सराप आपही आयो। तुम्हरे दरशन कर सुख पायो॥
यम उनाच॥

धरमराय सुन बचन उचारा। धनधन बालक परन तुम्हारा।। अज्ञा मान पिता की आए। हम तुमपे बहुते हरषाए।। हे बुधिमान कहा तोहि चहिए। मनमें हो सो हमसों कहिए।। सुखसों बिचर जमपुरी माहीं। बरमाँगे सो ले अब ह्याहीं।।

नासकेत उवाच ॥

अहो देव तू परसन मोपै। तो इक बर मांग्रं में तोपै॥ सुन्दर नगर तुम्हारा कैसा। सभी दिखावो जित जित जैसा॥ पृह्० श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ । चित्रगुपत कूं मोहिं मिलावो । ह्यांका सबही भेद जनावों १४॥ दोहा ॥

पतितन कूं दुख होत है, धरमी सुख निवासं। एह ठौर दिखाइए, मैं चरणन को दास ॥१५॥

चौपाई ॥

तिह उपरान्त धरमही राया। किंकर अपना कूं जु सुनाया।।
या बालक कूं संग ले जावो। चित्रग्रपत ही कूं जु मिलावो।।
यह ब्राह्मण है पण्डित भारा। सत्त धर्म का जानन वारा।।
श्राप पिता के ह्यां चिल आया। याको नगरी देहु दिखाया।।
वित्रग्रप्त कूं याजा दीज्यो। मेरी अज्ञा सूं यों कीज्यो।।
वैशंपायन उवाच।।

ऐसे दूतन सों किह दीया। नासकेत को जबसंग छीया।। चित्रग्रस के जाके द्वारे। द्वारपाछ सों वचन उचारे।। दूत उवाच ॥

धर्मराय ने हमें खंदाया। नासकेत कूं संग पठाया।।१६॥ दोहा॥

चित्रगुप्त के पास ही, जाय कही यह बोल । धुनकर गए सिताबही, बात कही सब खोल ॥१७॥ चौपाई॥

वित्रगुप्त सुनिये महाराजा । धर्मराय मेजे इस काजा ॥ इक ब्राह्मण कों संग पठाया । दूतन साथ पोलि पे आया ॥ चित्रगुप्त ज्वाच ॥

पूछो जाय सिताबी वाकों। के भीतर छे आवो ताकों॥ वैशंपायन उवाच॥

द्वारपाल सबकूं छे गया। चित्रग्रप्त का दरशन भया॥

वित्रगुप्त दूतन सों पूछा। तबही दूत बचन कहे गूछा॥ द्त ज्वाच ॥

हे बड़भाग सुनौ करि दाया। धरमराय ने हमें पठाया॥ यह ब्राह्मण आया बुधिवाना। सत्य धर्म में दृढ अति स्याना॥ पिता सराप जमपुरी आया। याका चाव करो मन भाया॥१८॥

## चित्रगुप्त उवाच ॥ दोहा ॥

चित्रगुप्त जो बोलिया, सुन ब्राह्मण महाराज। तो इच्छा पूरी करूं, खोल कहो अब काज॥१६॥

#### नासकेत उवाच ॥

जानत हो सब नरन की, गुप्त प्रगट जो बात। कछू नहीं तुम सूं छिपा, द्योस करो कै रात ॥२०॥ तेजवंत प्राकर्भ ही, बड़े तुम्हारे काज। देखा चाहूं जमपुरी, श्ररु सब ह्यां के साज॥२१॥

## चौपाई !)

अरु इक मनकी खोल सुनाऊं। दुख सुख ह्यां के देखा चाहूं।।

धरमराय-को, बचन हमारो । हे दूतो तुम हिरदे धारो ॥ ठौर ठौर सब जाय दिखावो । संगहि रहो फेर ह्यां ल्यावो ॥ इसे नरक दुख पवन न लागे । रक्षा सो ले जाहु सुभागे ॥

## वैशंपायन उवाच ॥

चित्रग्रम की अज्ञा पाई। सगरी नगरी जाय दिखाई।। नासकेत देखतही जाई। ठौर ठौर देखी हित लाई॥ सात स्वरग अरु नरक अठारा। भिन्न भिन्न कर देखा सारा॥ सन्न दिखाय फिर लाये पासा। नमस्कार कर होय हुलासा॥२२॥

# ५६२ श्रीस्वामीचरणदासजीकाप्रन्थ।

# चित्रगुप्त उवाच ॥ दोहा ॥

चित्रग्रम कही द्तसों, पूरी भई जु आस। अब याकूं छे जाइए, धरमराय के पास।। २३॥ सुनके तुरतही लेगए, नमस्कार करि जाय। धर्मराय वा देखकें, बोले अधिकी माय॥ २४॥ आधा आसनही दिया, बैठाया कर चाव। चरन धोय पूजाकरी, जान किया ऋषि भाव॥२५॥

## यम उवाच ॥ चौपाई ॥

भरमराय हँस बचन सुनाए। सभी देख कहो सुख सूं आये।। नासकेतजी ठौर निहारी। तुमने देखी नगरी सारी॥

#### नासकेत उवाच ॥

तुम किरपा सों स्वर्ग निहारे। अरु हम देखे नरक अठारे।। पापी पुन्यो सत्र हां देखे। अरु उनके फल सभी बिसेखे॥ अवहक अरज और सुन लीजे। घर जाने की अज्ञा दीजे॥ माता दुखी पिता दुख भारूं। जाय मिल्दं दुख सबही टारूं॥ उनसूं बचन किया था आयं। देख जमपुरी चरनों लागूं॥२६॥

## ्रदोहा ॥

नमस्कार कर यों कही, देखों सबही भेव। अब मात पिता पें जायहूं, मोकूं आयसु देव॥ २७॥

## यम उवाच ॥ चौपाई ॥

धार्मराय कही आखी वाता। वचन कहो यह मोहिं सुहाता॥ अब हम तोकं यह वर दीना। होगा अपर सदा परवीना॥ अरु काया बुढ़ी नहि होगी। हमरे बरतेंं रहे निरोगी॥

# नासकेतलीलावर्णन ।

#### वैशंपायनउवाच ॥

नासकेत बर छे सिर नाया। मातिपतािंदंग बेगही आया।। चला जोगबल लगी न बारा। एक पलक में जैसे तारा॥ रोवत माता कूं जहां पाया। पिता शोक में था अधिकाया॥ पुत्तर कूं जब आया देखा। उद्दालक भया खुशी विशेखा॥ पिता और चन्द्रावित माई। हरष मान बहुकरी बधाई॥२०॥

उद्दालकउवाच ॥ -

दोहा॥

जनम करम पूजा सभी, सुफल भए मम आज। पुत्तर का मुख देखतें, सभी गए दुख भाज॥ २६॥ चौपाई॥

उद्दालक कहो वाकी मासूं। देख जमपुरी आया ह्वां सूं॥ जोग तपस्या बल कूँ देखो। अपने मन में कर कर छेखो। जमपुर गया देख अरु आया। ह्वांका भेद सभी जो लाया॥ यों किह नासकेत कों ताका। पूंछूं बरनन किर सब वाका॥ किसी जमपुरी देखी कैसे। कैसा मारग आया जैसे॥ कैसा देखा वह जमराया। कहापिया अरु क्यातुमखाया॥ जो जो देखा सो अब किहये। हमसे सभी कहा जो चिहये॥ नरक माहिं दुख कैसे कैसे। सुरगमाहिंसुख जैसे जैसे॥३०॥

दोहा ॥

अपनी आंखों देखकर, तुम आये या ठौर। सुन सुनके जानत हुते, सभी ऋष्टिवर और ॥३१॥

नासकेतउवाच ॥

चौपाई ॥

नासकेत जोरे दोऊ हाथा। कहने लागे ह्वांकी बाता॥

# श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ ।

પ્રદેશ

तुम किरपा जमलोक सिधारा । बहु देवन का दरस निहारा ॥
चित्रगुपतही अरु धर्मराया । उनहूं का मैं दरशन पाया ॥
सर्वलोक दण्ड देने वारा । सोह काल मैं लिया विचारा ॥
जमके दूत बड़े बलवाना । जिनकी सूरत भांति जुनाना ॥
धर्मराय को जा मैं चीन्हा । अस्तुति करकर परसन कीन्हा ॥
उन मोकूं बर दिया असोगा । कहा कि अजर अमर तू होगा ॥
अरु कही जाहु पिताके पासा । जबमें आया तुम्हरा दासा ॥३२॥

इति श्रीनासकेतोपारूयाने पितापुत्रसंवादो नाम पद्योऽप्यायः ॥ ६ ॥ वैशंपायनजवाच ॥

#### दोहा ॥

हे राजा ताही समय, ऋषिआये वा ठौर । नासकेत के दरसको, काज न कोई और ॥ १ ॥ रष्ट्रराजा कों आदिदे, अरु आये बहुमूप । ऋषिराजा बहु आह्या, अंचरज सुना अनूप ॥ २ ॥ अवरज लखि कहने लगे, आपसही के माहिं। गए जमपुरी आह्या, ढीबलगाई नाहिं॥ ३ ॥

#### चौपाई ॥

पूछन उद्दालक घर आये। नासकेत ह्वांकी सुध लाये॥ इक इक ऋषिकूँ यों पिंद्वानों। बलती अगन तेज ज्योंजानों॥ इक ऐसे पखवारे मांहीं। रणजीत कहें वे भोजन खाई॥ एक जु ऐसे मास उपासी। जग भोगन सों रहें उदासी॥ इक जल माहिं तपस्या करई। इक पचअगनी तपकूँ धरई॥ एक अधोमुख तपकों साधे। इक सूरजही कों आराधे॥ एक स्वासकों जान न देई। छंभक साधरहे है वेई॥ रहे एक जो पवन अहारा। एकों निराहार अतधारा॥।।।।।

# नासकेतंळीलावर्णन।

दोहा ॥

एक पांव बाजे खड़े, बाजे ऊरध बाहु। बाजे मीन गहे रहें, ऊंचे फल की चाहु॥ ॥ ॥ बाजे नगन शरीर हैं, बाजे करें जु होम। बाजे साधें जोगही, लखिके उत्तम भीम ॥ ६॥ कोइ चन्द्रायण बर्त कर, रहे जु तपके माहिं। कोई इक सूखेपात जो, तरवर ही के खाहिं॥ ७॥ ऐसे ऐसे ऋषि सबै, नासकेत ढिग आय। पूछन की इच्छा सहित, दरशन ही के चाय॥ =॥

## न्वौपाई ॥

सबही सुन मिलबे कूं धाये। नासकेत उठ शीश निवाये।। मिलकर बैठे आश्रम माहीं। नासकेत सूं पूछत जाई।। जो जो अपनी आंखों देखा। सो सो हमसों कहो बसेखा।। जो तुम देख जमपुरी आये। समाचार ज्यों ह्वां के लाये।।॥।

#### ऋषिउवाच ॥

#### दोहा॥

ऐसे ऋषि प्रञ्जत भए, नासकेत सुं बात । हांका सब विस्तारहीं, कहिये हमरे साथ ॥ १० ॥ हांके मनुष्यन की कहीं, क्रोधवन्त के शान्त । कडुवे के मीठे वचन, ज्ञानवन्त के आन्त ॥ ११ ॥

# चौपाई ॥

कैसा पाप पुण्य का भेदा। कैसा जीवन कूं ह्वां खेदा। केसा नरक स्वरंग का बासा। कहा कहा ह्वां जमकी त्रासा।। ह्वांका सबही करी बखाना। एकदिना हमहूं कूं जाना।। धुखी होन की बाळ बतावो। धरम करम हमकूं समझावो।।

ह्वांका भेद कछू मत राखो। कहें कहां लो सब तुमभाखा।। जमलेने कूं कैसे आवें। या प्रानी क्योंकर ले जावें॥ दुख सुख कहा बाट के माहीं। केते चोसन में ले जाई॥ यों कहकर मुख ताकन लागे। नासकेत जब भाषन लागे१२॥

#### नासकेतउवाच ॥

दोहा ॥

नासकेत जब यों कहीं, सुनीं ऋषीश्वर साख। जो जो देखा जमपुरी, सभी कहतहूँ भाख॥ १३॥ चौपाई॥

सुनों ऋषीरवर चित अब दीजे । अब में कहं सब सुन लीजे ॥
महाभयानक दुख बहु भारे । सुनकर रोम उठें तन सारे ॥
पिता सराप गया में ह्वांई । धर्मराय थे लिलत तहांई ॥
में अस्तुति करि परसन कीना । आधा आसन उन मोहिंदीन्हा॥
देवत बहुत सातुकी देखे । बलतकार जमदूत बसेखे ॥
चित्रगुपत में नेन निहारा । सबकूं शिक्षा देने वारा ॥
अरु में दीन होय बरपाया । कही अमर होगी तो काया॥
पिता दया में फिर ह्यां आया । कहुं जुह्वांकी सबसुनाया॥१४॥

दोहा॥

सुन्दर नगर सुहावना । जमपुर ताका नाम । सहस जोजन विस्तार है, सत्य न्याव की ठांव ॥ १५॥

### चौपाई ॥

महा भयानक कोट निहारा। जोजन पांच भीत उचिपारा॥ दिच्चण दिशा ताहि कूं जानों। तिसके द्वारे चार पिञ्चानों॥ जैसे कर्म करें जो कोई। तैसे द्वारे बिं है सोई। पिरथम जमगण जगमें धावें। या प्रानी कूँ लेने आवें॥

# नासकेतळीळावर्णंन ।

जैसे पांप करें नर लोई। जम सूरत बनआवे वोई।। याकूं मार पकड़ ले जावें। जैसे कर्म किये अगतावें।।१६॥ दोहा॥

या प्रानी जा भांति के, लीन्हे पाप लगाय। वा भांती जम आय हैं, भयको रूप बनाय॥१७॥ चौपाई॥

कोई सुकर पर चढ़ आवे। कांधे गदा बहुत हरपाव।। कोई चढ़े सिंघ की पीठा। करमें गुरज बुरी ही डीठा।। कोई जम चढ़आवे मेंसे। बुरी आंख अरु ऊंचे कैसे।। कोई आवे जरक सवारी। दांत बड़े मुगदर लिये भारी।। कोई मुरदे के चढ़ि कांधे। खेंच कमान तीर ही सांधे।। कोई कुत्ते पर चढ़ि धावे। हाथों फासी सीस घुमावे।। कोई आवे गधा पलानें। काढ़े जीभ बुरेही बानें।। जगमें बुरे कर्म जिन कीन्हे। तिनकूं यों आवत जम चीन्हे।। बुरी बुरी सुरत ही बनिआवें। कहांलगकहूंबहुतभयलावें।।१०।। बोहा॥

बुरे कर्म पापी करें, जिनकी यह गत जान । भले कर्म जो करत हैं, तिनका करूं बखान ॥१६॥ जो जग में पुण्यात्मा, चरणदास सुखपाय । तन छूटे गण पारषद, सुख सूं ही ले जाय ॥२०॥ चौपाई ॥

गण आवन को रूप बखानूं। भिन्न भिन्न जैसे मैं जानूं॥ कोई आवत ऐसे देखा। धरि आवे तपसीका भेखा॥ कोई रूप वैशनों आवे। गलमाला अरु तिलक बनावे॥ कोई आत पिता के रूपा। कोई आवे गुरू सरूपा॥

# श्रीस्वामीचरणदासजीकात्रन्य ।

प्रहट

कोई करत कीरतन धावैं। हिर के गुण गावतही आवै। कोई आवें माला फेरत। वा प्रानी कूं हितसूँ हेरत। कोई रथ विमान ले आवें। हिर गुरुका कोइ नाम जपावै। कोई पालकी घोड़े ल्यावैं। कोई हाथी लीये आवैं। ग्रामकर्मी कूँ तहां चढ़ावैं। ग्रुखदेते जमपुर ले जावैं।। श्रामकर्मी कूँ तहां चढ़ावैं। ग्रुखदेते जमपुर ले जावैं।। १।।

## दोहा ॥

मृत्युलोकसूँ राह जो, जमपुरही की जान। छ्यासी सहस जोजन सबै, इतनों है परमान ॥२२॥ आठ ठौरहै कष्ट की, वाही मारग माहिं। दुख सुखही भुगतावते, जमगण ले ले जाहिं॥२३॥

## चौपाई ॥

जव प्रानी की छूटे देही। सब मिल आवें कुटुम्ब सनेही। वांध जोड़ कर अरथी करें। चार मनुष्य के कांधे धरें।। ले जावें मरघट के मांहीं। मुंह मुलसें अरु देह जलाई।। तब ह्वां नेक नहीं ठहरावैं। अपने अपने घरकूँ जावें।। जबहीं जुदे होय परवारी। मात पिता मुतधन अरु नारी।। पाट पटम्बर हीरे मोती। सबही अलगहोय कुलगोती।। बाग महल हाथी अरु घोड़े। सबने पीठदई मुल मोड़े।। राजकटक अरु मुलक भीमही। दूरहोय सबतेज जीमही।। बीर भतीजे अरु यह देही। रनजीतकहैंकोईनाहिंसनेही।। जूवे हारा धाडी लुटा। ऐसे चाला सबसें छूटा।।२४॥।

### दोहा ॥

जिन कारन बहु पापकरि, लाता दरब कमाय। अपना कर कर जानता, देता तिन्हें खुलाय॥२५॥ वे वाके होवें नहीं, तोड़ि कहें यह बात। जैसा कीया सो छुणैं, हम तेरे निहं साथ ॥ २६ ॥ सबही मिल कहने लगे, हम तेरे अब नाहिं। पाप पुण्य जो कुछ किया, सोही संगहि जाहिं॥ २७॥

# चौपाई ॥

जगत ठाठ जब ऐसे कहें। तब प्रानी हकथक हो रहें॥ जबही मुंडी धुनने लागे। कहे माहिं क्यों इनके पागे॥ हाय हाय में कछ नहिं कीया। राम भगति में मन नहिं दीया॥ जिन कारन बहु पाप कमाये। सो मेरे अब काम न आये॥ साध संग के माहिं न मिलिया। दया धर्मकी राह न चलिया॥ भला कर्म सत्रही बिसराया। खोटे कर्मन सूँ चितलाय॥ सोच सोच सब और निहारें। कोई न संगी हुआ हमारें॥ यों प्रानी पळतावा करें। जममारें ले आगे धरें॥ चरणदास कहें कछ न बसावें। ऐसे बांधा जमपुर जाव॥२=॥

#### - दोहा ॥

पकड़ बांध जम ले चलैं, गल में डार जंजीर। पापी जीवन दुख सहित, देत घनी ही पीर॥ २६॥ जो जीहै पुण्यात्मा, सोवै सुखसूँ जाहिं। तिनक्रंगण ले जात हैं, जमनहिं छूवैं छाहि॥ ३०॥

### चौपाई ॥

दो हजार जोजन मगमांहीं। सहजरूप दुख सुख हां नाहीं।। जम ले जावें सो डर लागे। अति भयमान रूप हैं ताके।। अरु इक पेंडा लीजे जाना। एक सहस जोजन परमाना।। बहुतक सिंह दिष्ट में आवें। तिनक्टं देख देख डरपावें।। जो साधोंका दरशन लाभे। ताक्टं भय हां कभूं न व्यापे।। आगे पांच सहसही जोजन। तीक्षण कांटे हैं वह खोजन।।

लोहे कीसी कीलें ैनी। चुभचुभ जाय महादुख दैनी।। वह पेंडा है अति दुखदाई। जाहिं कष्ट सूँ लोग खुगाई।। अरु धरमी जी सुख सूँ जावँ। दिये दान सब आगे आवँ॥ रथ चंडोल पालकी म्याना। हाथी घोड़े और विमाना॥ ऐसी विध के बाहन आवँ। उन ऊपर चिंद्र बाट लंघावें॥ चरणदास कहें जो ह्यां देवें। जाका बदला आगे लेवें॥ ३१॥

#### दोहा ॥

जोजन दोय हजारही, पैंडा बालू रेत। दान जिन्हों पनहीं करी, सो-लंघि हैं सुख सेत ॥३२॥ आगे बारह सहसही, जोजन खांडे धार। महाविषम वह बाट है, पाप पुण्यही छार॥३३॥ घोड़े के या बैछके, रथ देवे जो कोय। वह पैंडा सुख सूं छंघै, ताकूँ दुख नहिं होय॥३४॥

# चौपाई ॥

वाके आगे जलही आवै। रुकरहा भरा थाह नहीं पाव॥ चहुं ओर ढरही ढर लागे। आठ सहस जोजन वह जागे॥ स्मिदान जिन दीया होई। सुखसूँ जाय पार हो सोई॥ ऊंचा दान किया फल लावे। पगसूं धरती लगती जावे॥ जलसूँ उतर चले जो आगे। राह अधेरी ढर बहु लागे॥ तीस सहस जोजन मगजानो। तामें कष्ट अधिक पहचानो॥ विजली चमक गरज बहुमानो। परलयकीसी निश्चित आनों॥ दानिकये दीवे तहां आवें। सो प्रानी चांदिन में जावें॥ पचभीपम तुलसी के ठाई। के ठाकुरद्वारे के माहीं॥ के सतगुर के भवन मँहारे। बाटमाहिं के दीपक जारे॥ बाह्मण के घर के धर्मशाला। तीरथ पर के दीवा बाला॥३ ॥

#### दोहा ॥

प्रानी इसही दानसों, चांदिनही में जायँ। रनजीत कहै सुख कूं लंघे, उसही अंधेरु माहिं॥३६॥ चौपाई॥

आगे भयानक ऊबट बाटा। उत्तर चढ़नके बहुतक घाटा।। बहुतक डर जहां आगे आवें। प्रानी अतिन्याकुळ हो जावें।। कहा कहूं बहुते दुखदाया। जाकूं देखे कांपे काया।। आठ सहस जोजन मगसोई। तामें धीरज रहे न कोई।। आठ सहस जोजन मगसोई। तामें धीरज रहे न कोई।। आगे तम भानकी जारे। सोतो जोजन सहस अठारे।। वा पेड़ेमें तो सुख पावें। कुवे बावड़ी ताळ खुदावें।। के पो देवे मारग माहीं। प्यासे जळकूं नाटे नाहीं।। धर्मशाला में रखे भराई। के बाह्मण घर दे पोंहचाई।। ठाकुरद्वारे माहिं भगवे। के ग्ररद्वारे भर पहुँचावे।। के सुन्दर से भवन बनाये। दिये दान जिन हां फळपाये।। बाटमाहिं जो बृक्ष लगावे। ऐसा दान काम हां आवे।। आय प्रापत जल हां होवे। तपत प्यास प्रानी की खोवे।। ख्यासीसहसजोजनमगगहिया। भिन्न भिन्नभें तुमसों कहिया ३७

#### दोहा ॥

जमपुरी के निकट है, ताको करूं बखान। बैतरनी नदी जहां, सौ जोजन परवान॥३८॥

## चौपाई ॥

पीप रकत तामाहीं भरिया। प्रानी थरहर धीर न थरिया।। बीछू कीड़े सांप घनेही। दुखसों उतरे पाप सनेही।। जो अपने स्वामी कूं मारे। और ब्राह्मन कूं इनडारे॥ प्यास लगे जब ऐसे करे। रकत पीप पी तृष्णा हरे॥ ६०३ श्रीस्वामीचरणदासजीकाप्रन्थ।

बैतरनी कोई सके न देखा। तामें लहरें उठें अनेका।। जाके हले जीव वे सारे। तल ऊपर कभी लगे किनारे।। अरु हां रक्षा करें न कोई। नाते हितू न संगी होई।। कृतव्नी बिस्वासी घाती। निजधर्मनके होय न साथी।।३६॥

दोहा ॥

विना विचारे करत है, बरत करें जो भंग। मिथ्या वाद करें घना, रॅंगे लोभ के रंग॥४०॥

चौपाई।

सोने नदी ही के माहीं। गिरते देखे पतित तहां हीं।। पिततों दीखे राध रकत की। पुनवारे कूं घीव शहत की।। जिसने दीया अन्नही दाना। और बसे तीरथ अस्थाना।। और नहात है गंगासागर। हद नत अपना रखे उजागर।। पाथी धरम शासतर केरी। लिखा लिखादे दान घनेरी।। साधों के चरितों की इच्या। सतगुरू सेती लेवे दीच्या।। जिन गौदान करें शुभनारा। ताकी पूंछ पकड़ हो पारा।। घने मनुष में उत्तरत देखें। बहुत सितांबी सुनौं बसेखे।। ११।।

दोहा ॥

वाके आगे गिरि बड़ा, धरम सेंळ जिहनाव। सोनेका निर्मळ इसा, जों बिळोर की दांव॥४२॥ पतितनकूं दीखे नहीं, दीखे तो भय रूप। देखत है पुन्यात्मा, सुन्दर महा अनूप॥४३॥ इति श्रीनासकेतोपाख्याने महामार्गस्थानंनाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

न्ध्रपिउवाच ॥ दोहा ॥

फेर ऋपीश्वर बोलिया, नासकेत महाराज । मारग की जो तुम कही. नीके समझी आज॥१॥ अब कहिए धर्मराय की, और सभा की खोछ। तुम दाता सुखदान हो, मीठे तुम्हरे बोछ॥२॥ सभी करें परनामही, हमतो चरनहीं दास। सुनवे को मन चाव करि, आ बैठे तुम पास॥३॥

नासकेतंउवाच ॥

नासकेत कर जोर कर, ऐसे बोले बैन। तुम चरनन की रेनुका, हमरी है सुखदैन॥४॥ चौपाई॥

नासकेत कहि दास तुम्हारे। तुम ह्यां आये भाग हमारे॥ धरम राय की सबै सुनाऊं। और सभाकी खोछ दिखाऊं॥५॥

दोहा ॥

जम नगरी वा पास ही, जिसके द्वारे चार । छोटे नग्गर श्रोर वहु, वाही ठोर मंझार ॥ ६ ॥ चौपाई ॥

रतन जड़े जहां बहुते भांती। वा नगरीकी अतिही क्रांती॥ बहुत अपसरा नृत्य करत हैं। बाजे वजत गीत उचरत हैं॥ ताते सुन्दर होय रहा है। फूछ बिछे बहु भूमि महा है॥ समामाहिं धर्मराय निहारा। ज्यों तारों में चन्दा सारा॥ ऋषि जोगी तिंहपास विराजें। किन्नर गन्धर्व अति छविछाजें॥ विद्याधर तिन केही पासा। बड़े सरप रहे उमँग हुछासा॥ अत्रे मेत्रे भारद्वाजा। भृगु मरीच दधीच सुराजा॥ गोतम दुरवासा महा जोगी। चिवन पुछस्त सुमित्र असोगी॥ गालवि जात्करन महामति। धर्म अधर्म विचार करें नित॥ और ऋषीश्वर बहु सतवादी। धरमरायदिंग जिनकी गादी॥ चारह सूरज की समरूपा। बस्तर पहें रतन अनुपा॥

चतुर वेद के पढ़ने वारे। अरु मीमांसा जानन हारे।।
बहुत शास्त्र आप बनाए। धर्म काज जगमांहि चलाए।।
धरमराय उन केही मांहीं। शोभावंत अधिक छविपाई।।
सिरपर सुन्दर मुकुट धरेही। बहुत भांति के रतन जड़ेंही।।
तेज कहुं ज्यों बारह भाना। करें न्याव ज्यों दूध अरु पाना।।
प्रानी कूं जमगण ले जांई। खड़ा करें जाकर वह ठांई।।
धरमराय कहे हां ले जावो। चित्रगुपतही कूँ दिखलावो॥।
पाप पुण्य का लेखा करें। प्रानी किया सु दुख सुख भरे॥।
छिपकर अरु परगट ज्यो कीया। चित्रगुप्त ने सब कह दीया।।
पाप पुण्य सब कह समझावे। धर्मराय जब न्याव चुकावे॥
कहेक पहले भुगतै पापा। नरक मांहि फिर देहु संतापा।।

#### दोहा ॥

नरक अठारह है जहां, जिन किये जैसे पाप। वैसे मांही डाल हैं, तैसो तिन्हें संताप॥ = ॥

## चौपाई ।।

ऐसा जमपुर बार दुवारे। भांत भांत के न्यारे न्यारे।। पूरव दिशा एक है द्वारा। दूजा पिन्छम और निहारा।। तीजा उत्तर दिशा सुनाऊं। वोधा दक्षिण और बताऊं।। कहं द्वार पूरव की जानं। जाकी महिमा सभी बखानं॥ जिन प्रानी ऐसे कर्म कीने। कपड़े छकड़ी जाड़े दीने॥ पानी गर्मी मांहि पिलाये। रस्ते में जिन बृक्ष छगाये॥ थके मनुष बाहन चढ़वाये। भूखे कूँ भोजन करवाये॥ गुरु के सेवन की बतलीनी। अरु साधन की संगत कीनी॥ उत्तम तीरथ किये संभारी। दया धरम हिरदय में धारी॥ कथा कीरतन बरत बसेखे। पूरव द्वारे बढ़ते देखे॥

साथ अप्सरा हरि गुणगावें । करत कीरतन ही ले जावें ॥६॥ दोहा ॥

पूरबद्वारे की कही, सुनों ऋषीश्वर चैन। पच्छिम द्वारा अब कहुं, सोभी है सुख दैन।।१०॥

## चौपाई ॥

जिन मात पिताकी अज्ञामानी। पर निन्दा कबहू नहीं ठानी।।
नित्त प्रति कुछ कीया दाना। परधन कूं विष्ठा सम जाना।।
काम कोध जिनके नहीं मोहा। काहूँ सें राखें नहिं द्रोहा।।
परितिरिया मनमें नहीं छीनी। नारायन की पूजा कीनी।।
वे पच्छिम द्वारे हो जावें। अपने छक्षन सूं सुखपावें।।
द्वार तीसरे की सुन बाता। सभी सुनाऊं ताकी काथा।।
जो प्रानी है पर उपकारी। पर कारजहित दुखसहैं भारी।।
अपने कारज ढीछ छगावें। पर कारज़ कूँ उठ उठ धावें।।
आपन दुखसह पर सुख दीना। जीवत परमारथही कीना।।
आप धर्म कर और करावें। हिरदय दया नाम नितलावें।।
सो जावें उत्तरही द्वारे। साधरूप गण तिनके छारे।।११॥

### दोहा ॥

विष्णु भक्ति की नेष्ठा, साथ विष्र की सेव। धर्म बरत में डिढ रहे, सिरपर रख गुरुदेव॥१२॥

#### चौपाई ॥

अरुभलेकर्म जिन कीने नाहीं। खोटे कर्मन के पडमाहीं।। सो चौथे द्वारे हो जावें। बाटमाहिं जम बहुत सतावें॥ पाप किये जिन ऐसे ऐसे। सबही खोल बताऊं तैसे॥ दुष्टबढ़े तनमन दुखदाई। सब जीवन सूं करें बुराई॥ इ०६ श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ।
चौषाये कूं बहुते मारे। छिपकर परघरही कूं जारे॥
पक्षी पकड़ फन्द में डारे। जीव हतन की मन में भारे॥
हरे बिरछ कूं जो वे काटें। अरु चोरीकर खटत बाटें॥
गऊ ब्राह्मण की कर घातें। मात पिता सूं टेढ़ी बातें॥१३॥
दोहा॥

जार करम हित सूं करें, गरम गिरावें जान । पर निन्दा बहुती करें महा मुद् अज्ञान ॥ १४ ॥

## चौपाई ॥

श्रीर वै हैं विस्वासी घाती। बोलैं झूठ महा श्रपराधी।। भूंठी साख भरें न लजावें। परघरही सूँ **धन ठगला**वें॥ जोका नोन खाय वा मारे। रस्ते मांहि आगहू डारे।। खुशी होय परकी कर हांसी। मनमें राखे सब सूँ गांसी॥ हिंभ कपट छल भगल अहारा । जो कुञ्जकिया सोनांहि विचारा॥ साधसंग में मन नहिं दीन्हा । गुरुका कहा पंथ नहिं चीन्हा ॥ बेमुख हो आवना त्यागें। दुनियां के दुख धंधे पार्गे।। वेद पुरानन कों नहिं मानें । शास्त्र की निन्दाही ठानें ॥ पाप अनेक करत नहिं डरें। मनमें पाप पाप धुन धरें।। औगुन ग्राही गुन नहिं पक्रदें। दीन होय जासों बहु श्रक्टें।। थरमजु अपने स्वामी केरा। ताकी निन्दा करें घनेरा॥ परकी चुगली हित कर करें। गुरूके बचन न हिरदे धरें।। रिण देवें अरु ब्याज बढ़ावें। ताका धान खुशी हो खावें॥ ब्याजलैन में भारी हान । निरफल जाय करें जो दान ॥ हाय हाय कर जनम गंवावें । सब कुछ रख संतोष न आवे ॥ संकल फांसी जिन गल माहीं। दक्षिण द्वारे होते जाई ॥१५॥

#### दोहा ॥

दिचिण द्वारे. और हैं, सबै नरक दुखदाय। अति क्लेश जहां होत है, पिततन कूं ह्वां जाय।। १६॥ सुनो ऋषी अब कान दे, जमदूतों का रूप। काले सुरमे की तरह, अति ही घोर सरूप।। १७॥ जित पापी हाहा करें, हो रहा अति ही शोर। अंधकार ऐसा जहां, सुझै निस नहिं भोर॥ १=॥

## चौपाई ॥

जहां किरम कुत्ते अरु कागा। बीखू रीछ अरु काले नागा।।
अरु कांटे लोहे सम भाला। चीते गिद्ध सिंह बिकाला।।
जमके दूत जहां बलकारी। लोहे के मुगदर कर भारी।।
जास् पिततन के सिर मारे। त्राह त्राह कर बहुत पुकारे।।
उस द्वारे में नरक घनरे। सो मैं अपनी आखों हेरे॥
सुनत रोम ठाढ़े होजावें। कंपे कलेजा अति थहरावें।।
सुनो ऋषी मैं कहूं जु सारी। देख हरा उपजा में कारी।।
नरकों मांहिं जीव बहु भरिया। मोदेखत बहुतक जहां गिरिया१६

#### दोहा ॥

नरक हजारों है जहां, हाय हाय ही होय। जीव पुकारत है पड़े, आगे सुनिये सोय॥२०॥ तिनहीं में जो हैं बड़े, नरक अठारह मुख्य। नाव बखानूं जिनन के, अरु ह्याँके सब दुख्य॥२१॥

#### चौपाई ॥

पहिले कुंभीपाक सुनावें। जीवनकुं तामाँहि पकावें॥ दूजा नरक अबीची खोला। लहर उठें जी खाँहि मकोला॥ रीरव महा नरक जो भारा। जी रोवें बहु करें पुकारा॥ चौथा गुड़ जिम नरक महारे । गुड़ रस ज्यों औटत है हाँरे ॥ कूप नरक कूये सम जानों । लोहू पीप भराहे मानों ॥ महा कीट नरक बतलाऊं । तामें कीड़े भरे बताऊं ॥ असिपत्तर वन नरक कहीजे । खाँड़ेकी सम पात लहीजे ॥ नरक सुदारुण है भय भीता । तेज बड़ा तीक्षन दुख दीता॥२२॥

## दोहा॥

एक नरक निरस्वाँस है, तहाँ घुटे जो स्वाँस । ऐसा दुख हां होत है, ज्यों ठगमारी फांस ॥ २३॥ कुछ संकुछ जो नरक है, ताही कूँ सुनलेह । पापी कूँ संकछों सहित, जकड़े वाकी देह ॥ २४॥

#### चौपाई ॥

स्वीमुख पापी जो पावै। सुई छेक मुख हो गिरजावै।।
महाघोर नरक अति भारी। तामें भेहे अधिक अपारी।।
मूछही रूप नरक कूँ जानों। सूछी की ज्योताही पिछानों।।
नर्क अगनकुण्ड महातपत है। ताकूँ देखे हिया कंपत है।।
नरक तेछ जंत्र जो देखा। कब्हू की समताहि बसेखा।।
दुखद दुख की खान घना है। नरक वही दुखरूप बना है।।
अंधकार जो नरक बताऊं। महा अधेरा तहाँ सुनाऊं।।
नरक विछोचन वही कहावे। जहाँ जाये अंधा होजावे।।२५॥

#### दोहा ॥

अति गरमी जाड़ा घना, भ्यानक खर्ग सुन लेह । परवत सूँ दैं डारिके, सस्तर छेदे देह ॥ २६॥ ऐसे ऐसे दुख घने, पततन वारमबार । खोटे कर्मन के किये, दुखी छखे नर नार ॥ २७॥ इति श्रीनासकेतीपाख्याने नरकवर्णनोनाम अप्टमोऽच्यायः॥ ८॥

## नासकेतलीलावर्णन् । ऋषि उवाच ॥ दोहा ॥

नरक इकट्टे तुम कहे, नासकेत महाराज । जुदे जुदे बरनन करो, हमें सुनावो आज॥१॥

## नासकेत उवाच ॥ चौपाई ॥

नासकेत कहें सबें सुनाऊं। एक एक कूँ जुदा दिखाऊं।। सभी ऋषीजो ह्यां चित दीजे। नरकोंकी गति सब सुनलीजें।। पहिले कुंभीपाक कहतहूं। ता हर सूं हरिध्यान धरतहूं।। जा जा पापी जहां परत है। जम जिनकूँ बहु मार धरतहे।। उन पापी जो पाप कमाये। सो तुमसूं अब कहूं सुनाये।। गऊ ब्राह्मण पश्च बहु मारें। पक्षी आदि जीव हनडारें।। याज ब्राह्मण पश्च बहु मारें। पक्षी आदि जीव हनडारें।। सोने कुंभी नरक मँझारी। जाय परत है नरक नारी।। कुंभीपाक कहूं परवाना। जाका मुख है घड़े समाना।। सोलह जोजन तल विस्तारा। बहुदुख पावे गिरने हारा।। बड़े बड़े कीड़े लग जाहीं। महादुर्गंध खुरी-तिह माहीं।। तामें बहुत बरस दुख पावे। पाप मुगत कर बाहर आवे।। दुजा नरक अवीची आगे। वामें गिरे पाप अस लागे।।।।।।

#### दोहा ॥

अधम संग जोपे करें, कन्या डारे मार । अभक्ष भक्ष गुरु कूं हने, गर्भ गिरावे नार ॥ ३॥ जो कोइ अवे पाहुना, अपने घरके माहिं। अनजल की पूछी नहिं, आदर दीया नाहिं॥ ४॥

## चौपाई ॥

नरक अवीची में दुख भारी। पापी सुगतें नर कहा नारा।।

बहुत बरस निकसन कूं लागे। जैसी करें सो आवें आगे।। तीजा नरक महा अयकारी। रोरव नांव जहां डरभारी।। ताकूं देख कंपत है देही। शुभकर्मों बिन कोन सनेही॥५॥

दोहा ॥

जामें तसी रेत है, सूरज सदा तपाय । इकरस जलताही रहे, नैंकन कमू सिराय ॥ ६ ॥ चौपाई ॥

रोवें जीव अनेक पड़ेही। कबहूं बैठें कबहुं खड़ेही।। अति व्याकुछ तिनकों दुखभारा। त्राह त्राह कर उठें पुकारा।। करम कहूँ उनके अब कीये। ता पापन सूं वामें दीये।। पहल नारि सूँ भोग विवारे। रूप ढरें तब मन सूं डारे।। राजविषे जिन न्याव न कीना। अपनी परजाकूं दुख दोना।। बिन औगुन डांडे अरु मारे। करें कुन्याय बंध में डारें।। अरु जिन ब्राह्मण वेद पुराना। पढ़ि पढ़िके कछु भेदन जाना।। बेदनमें के कर्म न कीने। पाखण्ड कर करही द्रव्यछीने।। आनदेव अरु गिरह पुजाये। हिर ओरी कूं नाहि लगाये।। येटकाज भृम डारत डोंहे। अपने स्वार्थ मिथ्या बोहों।।।।।

दोहा ॥

त्राह्मण क्षत्री वैश्य जो, अरु शुहर जगमांहिं। अपने अपने धरमकी, राह संभारत नाहि।।८।। चौपाई॥

राइ वेद की चलते नाहीं। वे मरजाद रहें जगमाहीं॥ संकायत व्यतिपात न जानें। द्वादसी मावस ना पहिचानें॥ समय पायहु दान न दीया। रसना हरिका नाम न लीया॥ तिथि श्ररु परबी समें न साधी। चौकान्हान तजा श्रपराधी॥ संयम पूजा कळू न जानी। वेमुख चाल चला मनमानी।। तरपन अरु नित नेम न कीना। गायत्री में चित नहिं दीना॥ अरु पूरा सतग्रुर नहिं करि हैं। रौरव नरक मांहि सो परिहैं॥ चौथा नरक सो गुड़ जिम जानों। औटत रहत कड़ाहा माना धा

#### दोहा ॥

जामें पापी जीवही, परत आयही आय । जिन पापों से गिरत है, सो मैं कहूं सुनाय ॥ १० ॥ चौपाई ॥

जो काहू के बसन चुरावे। विद्या पढ़ गुरकूँ बिसरावे॥ काहू कारज भांजी मारे। अरु कहू का बुरा बिचारे॥ सक्तर काहू की हर लावे। और लोह गुड़ नून चुरावे॥ गुड़ जिम नरक सुभुगते सोई। तामें अधिक महादुखहोई ११॥

दोहा ॥

कूप नरक है पांचवां, जाका करूं बखान। तामें लोहू पीप है, कूवेकी सम जान॥१२॥ ं चौपाई॥

तापै काग बहुत घिर रहिया। बड़ी चोंच लोहे सम घरिया। तामें पापी कूं गिह डारे। तिरआवें वह चोंचिह मारे। बड़े पितत मुरख अभिमानी। जनम पाय हरिभिक्त न जानी।। पूरा सतगुरु ढूंढ़ न कीना। परमेश्वर का नाम न लीना।। साधन की संगति निहं कीनी। कथा कीरतन सुरत न दीनी।। अरु दासी सँग गमन करत है। सोभी याही नरक परत है।। हिरदय दया क्षमा निहं आई। मनुषा देही रतन गंवाई।। यासम पाप और कहा होई। कूप नरक में डूबे सोई।। महा कीट छठा जो देखा। कूप की जो ताहि बसेखा।।

श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्य ।

६१२ त्तामें विष्ठा बहुते भरिया। कुलबुलाट कीड़ोंने करिया।। बड़े बड़े कीड़े ता माहीं। पापी के तनमें चिपटाहीं॥ भली वस्तु जिन ब्रिपकर खाही । आप अकेले दिया न काही ॥ आपही श्राप सुगन्ध लगाई। काहूका लिया अन्न चुराई।। अरु ऐसे बहु पाप कमावै। सो महाकीट नरक में जावे १३॥

## दोहा ॥

नरक सातवाँ जानिये, श्रसिपत्तरबन नांव। दरख़त की सम है बड़ा, पातदु धारे श्याम ॥ १४ ॥

## चौपाई ॥

ज्यों तरवार पात वे पैने। पतितनकूँ भारी दुखदैने॥ पापी कुं वा नीचे लावे। खड़ा करें नाहीं बैठावे।। पात मड़े खांड़े सम लागे। कटे माँस हाड़ ही ताके।। त्राहि त्राहि जहां होरही भारी । सुनकर चेते नाहिं अनारी ॥ सुनों ऋषीश्वर और तमासा। देखा धरमराय के पासा॥ काहू जमका कोइल बाहन। कोऊ काग चढ़े ही जाहन।। कोऊ हिरन चढ़ा ही जावै। कोऊ गीदड़ चढ़ा डरावै॥ उनके मुख विकराल बने हैं। नानाविध भये रूप ठने हैं॥ कालारंग कठोर बड़ेही। अधिकी तामस भौंह चढेही।। नेतर लाल डरावन तीखे। दुखदाई वे पापी जीके॥ तनमाहीं दुरगन्ध जु आवे। लांबी काया अति हरवावे।। मोटी देही ऊंचे केशा।बहुतोंकामुख करहै भैसा॥१५॥

#### दोहा ॥

बहुतों के ग़ुख श्वान से, बहुतों के मुख बाघ। मुखबने, बहुतों के जो नाग ॥ १६॥ बहुतक चीते

श्रानन बहुत बिलाव से, बहुतन के मुख बैल। घोड़े से मुख बहुत हैं, चित खोटे तनमैल॥ १७॥ थोरे से बरनन किए, अरु मुख नाना रूप। तनमाहीं जों रोंगटे, दीखत है बिट रूप॥ १८॥

#### चौपाई ॥

काई के करमें तिरश्ला। काई के कर जलता पूला। काई हाथ में तीक्षण बरछी। के तोप तलवारें तिरछी।। बहुतों के कर मुगदर माले। गदा कुल्हाड़े हैं विकराले॥ बहुतों के कर मुसल लाठी। बहुतों के कर लोहे साठी॥ और गोफन है हाथों तिनके। और और कर सस्तर जिनके।। सस्तर लीयें जु गिनतीं नाहीं। ऐसे दृत लखे ऊंह ठांहीं॥ अरमराय की आज्ञा साथा। बेदत हैं पतितन के गाता॥ मारे बांधे दया न नेको। महाकलेश तहां में देखो।।१६॥

#### दोहा ॥

नासकेत ऐसे कही, नैनों देखी बात। रनजीता यों कहत है, सब ऋषियों के साथ॥२०॥

## चौपाई ॥

श्रीर दूत घोरी मुख तिनका। पैनी डाढ़ कान बड़ जिनका।।
मोटे होठ खड़े जो केशा। नैनालाल श्रगन के मेशा।।
ऐसे जम पतितन के ताहीं। डारें असिपत्तरबन माहीं।।
कामी कोधी जो नर जावें। उन कूं वे बहुत्रास दिखावें।।
जो कोई काटे हरिया पीपल। और चुरावें बाड़ी में फल।।
काटें बृक्ष जीव दुख देवें। झूंठी साख मरें दरब लेवें।।
राखा बरत भंग कर डारें। गुरका धरम सीस नहिंधार।।

## श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ ।

६१४ वेसे

ऐसे पाप करें वजमारे। नरक सातर्वे जा हत्यारे ॥२१॥ इति श्री नासकेतोपाख्याने नरकवर्णनोनाम नवमोऽध्यायः॥ ६॥

नासकेत उवाच ॥ दोहा ॥

नरक सुदारुण और है, महाकष्ट की. खान । जहां कामी नर नारही, भुगते वहु दुख मान ॥ १ ॥

#### चौपाई ॥

बहुते खंभ नारकी सूरत । बहुते पुरुष रूपकी सूरत ॥ जो कोइ परितिरया गल लावें । जिनकों जलते खम्मिमलावें ॥ कहें कि अपना कीया भोगो । अब क्यों मनमें मानत सोगो ॥ वा नारी कूं लेह पिछाना । जाके संग बहुत सुखमाना ॥ विरथा मनुषा देह गँबाई । तुमतें खर कूकर अधिकाई ॥ जो नारी पर पुरषा माती । खोटा करम किया वा साथी ॥ जी नारी पर पुरषा माती । खोटा करम किया वा साथी ॥ तिनके कारन खंभ तपाये । बहुती लाल किये उरलाये ॥ जमकहै यह तो जार तुमारे । इनकी सूरत लेहु निहारे ॥ जमकहै यह तो जार तुमारे । हनकी सूरत लेहु निहारे ॥ जानें संग काम वस रितयां । तुमतें मलो गधी अरु कुतियां ॥ आगैसें सूमा निहं तुमकूं । के तुम सुना नहीं था हमकूं ॥ सुगतो याही नरक मँ झारी । निकसन की आवें निह बारी ॥ किया जो काम अजोग निरारा । परमेश्वरका आयसु टारा ॥ २॥

### दोहा॥

जरते थंभों वांधकर, मार कहै जम ओह। जो कुछ कीया जगत में, जाका फल श्रवलोह ॥ ३॥ त्रास इसी जमलोक का, सुनता था अकनाहिं। तन मन सूँ लागारहा, मैथुनही के माहिं॥ ४॥ परवी अरु दिन बरतके, किया जो मैथुन कर्म। विषय भोग बोरा भया, भूला शील अरु धर्म ॥ ५॥ वौपाई॥

निरस्वास नरक विकरारा। जामें पतितन कूं दुखभारा।। ऐसे पापन सों ह्वां जाने। जो वे गुरुकी वस्तु चुराने।। बाह्मण तथा देवता होई। इनका अंश चुरावे कोई॥ बुढ़े अरु वालक का लीया। माल चुराय बहुत दुख दीया॥ कें बूढ़ी के विधवा नारी। तिनका दरव चुराय अनारी।। जाय परत है नरक मंकारा । श्वासरुकै जहां दुःख अपारा ॥ द्सवां कुल संकुल जो देखा। तामें दुखहै अधिक विशेखा।। त्राह्मण जन्त्री शुद्र वैशा। भारी पाप किया जिन ऐसा त मांस खाय मदिरा जिन पीया । सोवा नरक माहिं गहदीया ॥ मारा जीव मांस खे खाया। जाका पातक बहुत बताया॥ मोल मंगाय लाय जो खावै। सोभी पापी बहु दुखपावै।। उसी ठौर में यही निहारा। भ्यानक अधिकी दुखहां भारा॥ अगनरूप जलते द्रुप देखे। दस जोजन लांबे ज बसेखे॥ जींजन पांच घेर विस्तारा। एक एक का न्यारा न्यारा।। संकल सृंह्यं वांधे पापी। हाहा शब्द कहें संतापी।। जम छोहे की छाठी मारैं। सुगदर सों सिर फोर ही डारैं॥ उनका चिमटों चाम उपाइ । सीसा तावें मुख में डारे ॥ वेतो जलते अधिक पुकारें। ज्यों ज्यों जम तामसकर मारें।।६॥

दोहा ॥

नरक ग्यारवां कहतहँ, सूचीमुख है नाम। तहां अधिक्र दुख होत है, महाबुरी वह ठांव॥७॥ चौपाई॥

जहाँ जायकै पापी पड़ई। जो कोई ऐसे करम करेई।

# **६१६ श्रीस्वामीचरणदासजीका**श्रन्थ ।

जिन्हों पराई नारी मारी। अरु सतग्ररकी निन्दा धारी।। धरमशास्त्र वेद पुरानी। इनहूं की निन्दाही ठानी।। तीरथ की निन्दा मुखलावै। सो सूचीमुख नरकही जावै।। नरकज्ज महाघोर इक नाऊं। सो विकराल भयानक ठाऊं।। तामें श्रूकर सिंह अरु कागा। रहें भेड़िया काले नागा।। जिसने पाप किये बहुमारी। सो जावे वा नरक मँमारी करम कमाये खोटे खोटे। ऐसे पाप किये जिन मोटे।।=।।

## चौपाई ॥

जो कोइ बैठ बाट क माहों। एक एक कूं देखत जाई'।।
पर तिरिया की औरी मांकें। जिनकी काग निकासत आंखैं।।
जो कोइ बनमें आग लगावें। जिनका मांस सिंघही खावें।।
जो कोई पापी गांवही जारे। तिनकी देह मेड़िया फाड़े।।
परघर कूं जो पावक लावें। शूकर जिनके हाथ चबावें।।
जाने विष देकर नर मारे। खावें तोड नागही कारे।।
ऐसे वाही नरक मँझारा। वे दुख पावें अधिक अपारा।।
चरनदास कहें नासहीकेता। भाषत है जो कुछ हां देखा।।।।।

#### दोहा ॥

श्लरूप इक नरक है, शूली की ज्यों जान। पाप किये जिन राजमें, सोई गिरत है आन॥१०॥

## चौपाई ॥

मीरगन कूं जिन तीर चलाये। करी शिकार मारले आये॥ नाहक नर शूलो पर दोये। हेत दर्ब के ताचन कोये॥ जो वा नरक माहिं से बासां। बहुती दीस्वै अधिकी त्रासा॥ करमनका फल खुँटे नाहीं। देखेअपनी आंखों ह्वाहीं॥१२॥

# नासकेतलीलावर्णन ।

दोहा ॥

और नरक है चौदवां, नांव अगन ही कुण्ड । ताहि लखे हियरा डरे, तप्त महा परचण्ड ॥१२॥ चौपाई॥

पापी प्रानी कूं हां डारें। पड़ें नाहिं तो जम बहु मारें।। कहें पापी में बहुत पियासा। जल प्याकें फिर देवो त्रासा।। दूत कहें सुन रे मतहीना। तेंतो दया धरम निह चीन्हा।। जनमपाय यह भी निहं कीना। काहू कूं जलदान न दीना।। जैं वत श्रास न दीया पापी। नेवज की रोटी नहीं थापी।। बाह्यण कबहूँ नाहि जिमाया। ग्रुरमाई को नाहिं खवाया।। अगन माहिं श्राहूत न जानी। सूखे कूं दिया अन न पानी।। श्रुग घृग रे सूरख नरलोई। अपना किया सुगत श्रवसोई।। बिन सुगतें छुटकारा नाहीं। क्यों निहं गिरता याके माहों।। अब तुम श्रगतें छुटकारा नाहीं। कोई न संगी सुगत अके बो।।१३॥।

दोहा ॥

गहन जु सूरज चन्दका, तामें किया न दान । पेटभरा ज्यों बैळ सम, करी न पुण्य पहिचान ॥१४॥ इति श्रीनासकेतोपाल्याने नरकवर्णनोनाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥

नासकेत उवाच ॥ चौपाई ॥

नरक तेल जंत्र इक नाऊं। कोल्हू सूरत ताहि सुनाऊं॥ तामें पतित गिरत हैं जाई। करम किये ए लोग लुगाई॥ जो कोई चोरी निन्दा करें। सूमि पराई लेत न हरें॥ ख़ेत बिराना मूसें चिनकें। परतिरिया कूँ छीनें बलकें॥ स्रोतो तेल जंत्र के माहीं। पिलपिल पापी बहु दुख पाहीं॥

## श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ

हश्रद

दुखद सोलवां वा 'भुगतावें । घीव तेल ज्यों मनुष चुरावें ॥
भक्ति छुटावे निग्ररा करें । झूंठे अवग्रन काहू घरें ॥
वाकूँ तेल कड़ाहे तलें । अपने नेनन देखें भलें ॥
मदिरा अववें आमिष खावें । तिनकूँ ताता तेल पिलावें ॥
नरक सतरवां लेहु पिछाना अन्धकारज्योंकरूं बखाना॥१॥

#### दोहा ॥

जो राक्स वै जीव हैं, बड़ी आरबल देह। तन ऊंचा बल है घना, तहाँ परत हैं वेह।।२॥

## चौपाई ।।

सुनों कहूँ जो कुछ हां देखा। सो तुमसूँ राखूँ नहिं नेका।।
अस्थान कालका एक निहारा। जो मनुषों का करै संहारा।।
महाभयानक वह अस्थाना। बड़े कष्ट सूँ हो ह्वां जाना।।
देखा दूत एक हां भारी। जाका तन मोटा बलकारी।।
दहने करमें दण्ड जु वांके। बावें में फांसी है जाके॥
आंखें रकत रूप बिकरारा। अरु मैसे पर है असवारा॥
अरु जो किकर है वा पासा। उनका भी तनकालहीकासा॥३॥

## दोहा ॥

और नाम किरतांत है, उसी काल का जान । अरु जो नाके दूत हैं, सो किरतांत पिछान ॥ ४ ॥

## चौपाई ॥

एक समय वह धरमही राज़ा। अपने दूतन सुं कहो काजा ॥ अज्ञा ले जमदृत पधारे। दैतराज देखा तनं भारे॥ दूतन शस्तर तहाँ चल्लाये। दैतराज वे मार भगाये॥ अरु देतों ने बहुतक कूटे। भई लराई शस्तर टूटे॥ धरमराय पे भागे आये। ह्वां के कौतुक सबै सुनाये॥ कही कि दैतन हम कूं मारा । नैक न माना हुकमतु म्हारा ॥ धरमराय सुन बहुत रिसाया । कालरूप कूं निकट बुलाया ॥

> कहा कि वाहों के बली, इनके संग हां जाव। दानों सहित जुभूप कूं, मार पकड़ छे आव॥ ६॥ चौपाई॥

जम की अज्ञा हे वह काला। जै जै शब्द कहत उठ चार्छा।।
वाके संग दूत घन चाहे। अतिभैमान महाविकाहे।।
अपने अपने शस्तर तौहैं। चही चही आपस में बोलें।।
काल वही जिनका है नायक। पिततनकूं भारी दुखदायक।।
खांदा है दिहने कर माहीं। चन्द्रहास तिह नांव कहाईं।।
फांसी लिये जु बायें हाथा। ऐसें गया दूत हे साथा।।
दूत काल के अरु वे दाने। जुद्ध करनलांगे धमसाने।।
सुगदर बज्जर लाठी मारे। गदा जुफांसी सेल सँभारे।।।।।

दोहा।। खडग सिला पत्थर वड़े, ञ्ररु मुष्ठों की मार ।

दोऊ ओर से चलत है, तनकी नाहिं सँभार ॥ = ॥

## चौपाई ॥

ऐसा जुद्ध करें न डरावें। देखत रोम खड़े होजावें।। अन्त यहीं दूतों वे मारे। देत्यों के नायक जो हारे॥ और काल नें डंडो मारे। तड़फें बहुत अरन पे डारे॥ अगदर गदा मार बस लाये। बांध फांसियों पकड़ चलाये॥ धरमराय के आगे कीने। तब राजा वे नीके चीन्हें॥ फिर कही इनकूं लेकर धावो। चित्रगुप्तही पे ले जावो॥ आयसु ले फिर हांई आये। चित्रगुप्तकूं जाय दिखाये॥,

## ६२० श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ । चित्रगुप्त ने किया बिचारी । बड़ पापी हैं येसब भारी ॥६॥ वोहा ॥

दृतोंने जतनों सहित, बांधा सावहीधान । . भाग न जावें छूटके, बळवन्ते परवान ॥ ृृं१०॥

#### चौपाई ॥

फिर वे नरकमाहिं डलवाये। इनकूं बहुते त्रास दिखाये।। ह्यांसूं कार्ढ़ें बहुतीबारा। फिर दें अगन कुण्डमें डारा।। ऐसे दैतन कूं भी देखा। पाप पुन्यका देवें लेखा।। तातें सुनों ऋषी परबीना। रहें नहीं धनवंता हीना।। ना रहें बली न बूढ़ा बारा। काल सभी का खानेवारा।। कै घरमें के बनके माहीं। काल कहीं छोड़त है नाहीं।। काल वली की फिरें दुहाई। कोइ न छोड़ा रंक अरु राई।। ना कोई संगी ना कोई साथी। बहुतोंगहिगहि छोड़ी बाथी ११

#### दोहा ॥

तातें या संसार में, चित्त न लावो कोय। यह निह्नै कर जानलो, अपना कोई न होय ॥१२॥

## चौपाई॥

मूथे पाछे काकूं रोवें। सुपना सा देखें जब सोवें॥ जब जाग़ें जब कोइ न कोंई। ऐसी भांती जग यह होई॥ छोटी बड़ी आरबल जानों। यह सब काल चरित्तर मानों। व्याधरोग में यह को परें। काल खेल यह सबही करें। सबही सिष्ट कालमुख माहीं। कोट जतन सुंब जें ज नाहीं। इसी जगत का ऐसा लेखा। ज्यों स्वांगी धर नाने भेखा। जैसे बाट बटेंड जावें। छांहि बुक्षकी दुक ठहरावें। फिर वह घुप माहि ही धावें। जबलगनाहि ठिकाना पावें १३

,>

दोहा॥

थोड़ा सुख संसारका, तामें दुःख अपार । चित मत दोजो तासमें, मैं कहूँ बारम्बार ॥ १४॥ चौपाई॥

साध संगत गुरचरन मनावो । तातें काल चपेट न खावो ॥ हरि की ओरी चित्त लगावो । यातें मुक्ति ठिकाना पावो॥१५॥ दोहा॥

नरक विलोचन श्रव कहूँ, सो अठारवां जान । वे पापी वहां परत हैं, जिनकी दिष्टकुच्यान ॥ १६॥ चौपाई॥

राह चलत तिहं जीव निहारें। बाजे देखे तो बीमारें॥
परितरिया जो देखत जावै। करें मनोरथ बहुत लुमावै॥
क्रोधिदष्ट साधन कृं देखें। तिनकी निन्दा करें बसेखें॥
देख किंसीका पड़दा खोलें। बिषे तमासे ही में डोलें॥
साध गुरू की ओर न झांकें। ठाकुरद्वारे प्रीति न राखें॥
विधवा नारी काजल आंजे। आन पुरुषही के वै काजे॥
ऐसे जो हो लोग लुगाई। तिन्हें नरक यह अतिदुखदाई॥
गिरतें विन आंखन हो जावें। चीसें बहुत महादुख पावें॥
रणजीत कहें उन नेन निहारा। कहा ऋषिनस्रं लिख विस्तारा॥
श्रीर अन्ठा नरक बताऊं। सो पिरथी अपर दिखलाऊं १०॥

दोहा ॥

सो याही मृत्युलोक में, देखा अपने नैन । यह परगट परतिक्ष है, पापी कूं दुख दैन ॥१=॥ चौपाई॥

जगमें नरक कहूँ अब खोलें। महा कंगाल मांगते डोलें।।

श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ

६२२ नागे सूखे और जडाये। जूताना जिनके ही पाये॥ पेट भरन कूं जतन करत हैं। बहुत पनें ना उदर भरत हैं॥ हैं दारिद्री नितही रोगी। अंधरे कोढ़ी निसदिन सोगी॥ ऐसे देखों जो नर नारी। सब कूं जानों नरक मंझारी।। जो कोइ पड़े बंध के माहीं। जीवत नरक माहिं सुगताईं।। खोटा करतें नाहिं डरावें। जिन कूं प्यादे जम खेजावें॥ औगुनगारे कूं बहु मारैं। पाछे जकड़ बंध में डारैं॥१६॥

दोहा ॥

निरख परख निहंचे करो, मन में छीजे जान । श्रपनी आंखों देख लो, मैं जो किया बखान ॥२०॥

इति श्रीनासकेतोपारूयाने यमशासनो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥

ऋषिरुवाच ॥ चौपाई ॥

कह ऋषीश्वर सुनहो दाता। नासकेत तुम परमगियाता॥ जगमें बसना दीखै ऐसा। रैन समै बृक्षपक्षी जैसा ॥ राह माहिं ज्यों थका बटाऊं। बैठ छाहिं फिर चले उठाऊं।। आवा गवन यों जगत मंमारा । इमकुं डर लागत है भारा ॥ त् जमलोक देखकर आया। इमकूँ ऐसा ज्ञान डिटाया।। अव इक वात पूछत है औरी । सभी ऋषीश्वर दोउ करजोरी।। याका उत्तर हम कूं दीजे। हमें सनाथ आज तुम कीजे॥ सवै पापका फल दिखलाया । सो सव हमरे निहवैश्राया॥१॥

दोहा ॥

पुन्य करन के फलन को, अव तुम कहो विचार। जो जो देखो नैनही, सुखपावत नरनार ॥२॥ चौपाई ॥

जो ये छोग दान पुन्य करें । फलपावें कहा जब यह मरें ॥

करपा कर कर सबही कहिये। हम कूं भी ह्यां कीया चहिये॥ नासकेत उनाच॥ चौपाई॥

नासकेत जब वचन उचारा। सो सो कहूं जु नैन निहारा।। जगमें सील दयाही मुखिया। पुण्यदान सू होने सुखिया।। जो नर इनसेती चितलानें। बाट माहिं बहुते सुखपानें।। कोयल राह बिरछ बहु फले। महा सुगन्ध बांहिं उनतले।। फल्खाने कूँ मारग माहीं। चढ़े विमानन ऊपर जाई।। मजुषा जनमपाय जिन कीन्हा। जीवत दान कछ् ह्यां दीन्हा।। आय मिलत हैं मारग माहीं। सुख आनन्द सूँ खाते जाई।। जिन जीवों ऐसे पुन कीन्हे। दूध दही घृत दिये नवीने।। ३।।

#### दोहा ॥

नाना भांत मिठाइयां, अरु मेवा दई जान। नाना विध मोजन दिये, सोई मिळत हैं आन॥ ४॥ जो कहु करें सो आपकूं, परकूँ करें न कोय। अपना, कीया पाय है, नीच ऊंच क्यों न होय॥ ५॥

## चौपाई ॥

आगे बाजे बजते जावें। हरिजस अधिक नीयका गावें।। ऐसें जावें स्वरग मंकारें। लेन अप्सरा आवें द्वारें।। निरत करत भीतर छे जावें। सिंहासन अपर बैठावें।। भरम नीक कूं देखें कोई। उठ उठ आन मिळत है सोई॥ बहुतक जहां अप्सरा नारी। दिव बस्तर दिव सूपन वारी॥ चोवा चन्दन कोई लगावें। कोई चावसों पवन दुरावें। कहें के हमतो तुमरी दासी। हम तुम रहें सदाही पासी॥ एक साथ मिळ हरिग्रन गावें। करें विलास परम सुखपावें॥ दा।।

दोहा ॥

केलि करें स्वरग छोकमें, जिन किये ऐसे दान । जुदे जुदे चरनदास अब, ताको करें बखान ।। ७ ॥ बीपाई॥

जिन तलाव अरु कुएं खुदाये। बाट माहिं जिन दुरम लगाये।। अरु जिन ऐसे दत्तव काने। बहुत दान विपन कूँ दीने।। सोना रूपा मूंगे मोती। पन्ना हीरा उज्जवल जोती।। गाणक चुन्नी और नगीना। दान जवाहरका जिन दीहा।। गहने भाड़े सिज्या दीनी। मन्दर भूमिदान जिन कीनी।। ताँबा और कपूर - सुहाये। अन्नदान भोजन जिन स्वाये।। ऐसी वस्तें देने वारे। जाय बसत हैं स्वर्ग मंझारे।। एहिले भरमराय पे जावें। गण सुख सूँ लेले ही धावें।।=।। दोहा॥

खड़ा करें धर्मराय ढिग, कर कर बहुती चाव । तब राजा ऐसें कहें, स्वर्गलोक लेजाव ॥ ६ ॥ इति श्रीनासकेतोपाष्याने स्वर्गमार्गवणनोनाम द्वादबोऽज्यायः ॥ १२ ॥

नासकेत उवाच ॥ दोहा ॥

अव स्वर्गों का कहत हूं, ज़दा जुदाही नावँ।

शुभकर्मन सूं पाइये, ऐसी उत्तम ठावँ ॥ १ ॥

पहिला स्वर्ग सुहावना, है कुबेर का छोक।

यक्ष गन्धर्वजहाँ अपसरा, भोगीम हा अशोक ॥ २ ॥

छोक बरुनकी छिव घनी, रतन जहे अस्थान।

वाग घने शोभा घनी, बहे सुखों की खान ॥ ३।

हन्दर की अमरावती, रही स्वर्ग छिव धार।

वत्य करत हैं अपसरा, अधिकी जहाँ बहार॥ ४॥

रोग बुढ़ापा भय न ह्वां, जो कोइ पहुँचे जाय। रतन जड़े मन्दिर मिलैं, भोगैं भोग अघाय ॥ ५ ॥ सोमलोक में सुख घना, पावै अति ही चैन। रनजीत कहैं वहाँ जाय कर, देखे अपने नैन ॥ ६ ॥ श्रादित्य लोक में भोग है, नाना विधि सुखदान। दिव्य देही पाने जहाँ, अधिकी रूप निदान ॥ ७ ॥ शिवका लोक सुहावना, शोभा कही न जाय । जो जैसी इच्छा करें, तैसा ही फल पाय ॥ = ॥ समा मुनिन-की छछित है, तीरथ म्रत धार। सब परवत देही धरें, घनी अप्सरा नार ॥ ६ ॥ ब्रह्मलोक सबसे बड़ा, तेजवन्त अधिकाय । अति उज्ज्वल निर्मल महा, दृष्टि नहीं ठहराय ॥ १०॥ दमकें मन्दिर रतन के, नाना विध के भोग। वही वसे वहाँ जायके, जो साधे तपं जोग॥११॥ सात स्वर्ग बरनन करे, सृक्षम कहे जनाय। जिस् करनी सों जाय वहां, सो अब कहूँ सुनाय ॥ १२॥ ंचीपाई ॥

सुनो ऋषीश्वर सबै सुनाऊं। धर्मिष्ठों के भोग बताऊं।। धर्मी पुरुष बसत जा हाई। नाना सुख आनन्द तहां ही।। दूध दही घृत अरु पकवाना। सहत जहाँ मेवा है नाना॥ दिव्य गहने जहाँ रतन जड़ाऊ। रेशम बस्तर अधिक सुहाऊ॥ जहाँ अप्सरा सेव करत हैं। अज्ञा माहीं खड़ी रहत हैं।। अद्भत बाजे बहुत बजत हैं। महा विनोदा तहाँ रजत हैं।। जो कोई कूवाँ ताल खिनावे। और बावड़ी बाग बनावे॥ सुरग माहिं वह आनन्द पावे। बहुतकालमृत्युलोक न आवे॥ श्री

दोहा ॥

सूमि गऊ ईंगरु हेमका, और बसन दे दान । सो वे धरम प्रभावते, रहें स्वर्ग सुखमान ॥ १४॥

## चौपाई ॥

श्रानन्द करते देखे भारा । कहूँ जो अपने नैन निहारा ।। जिन नर ग्रर की सेवा करिया । हरिकी पूजा मनमें धरिया ।। मात पिता का सेवन कीना । जथाशक्ति कल्ल दान ज दीना । कन्द मूल फल अन्न ज दीया । विप्रसाध का आदर कीया ॥ हरपमान भोजन जो ख्वाया । चलती बारी श्रीस नवाया ॥ तब वह दान बिरध हो फलें । सोई आय प्रानी कूं मिलें ॥ सुख पाव तुष्ट आनन्दा । जो कोइ बोवें धर्म का कन्दा ॥ जो कोई पुन्यदान ह्यां देवे । कुबेर लोक जाका फल लेवे॥१ ॥।

### दोहा ॥

कियो अगनहोत्र संदा, कियो जज्ञ श्ररु दान । कामळाळसा ना कियो, जती रहे बेजान ॥ १६॥ चौपाई॥

सव जीवन की दया बिचारें। काहू दुख देवे निहं मारें।।
तन मन वचन रहें खुखदाई। देवें अन्नदान हरषाई।।
येद पुरान सुनें सुख पावें। कथा कीरतन सों मन ठावें।।
बोलें साँच तपस्या करें। साधें जोग पाप सब हरें।।
गुरु साधन के दरशन धावें। अरु सरधा सों तीरथ न्हावें।।
सो वे वरुण ठोक के माहीं। प्रानी जा बहुते सुख पाहीं।।
जो कोइ चतुर पुरुष कहलावें। कृत जतन कर दरब कमावें।।
चिह्ये वह नित दानहि देवें। ह्यां जस ह्वां बहुते सुख लेवे।।१०।।

#### दोहा ॥

पनही नांगे देत हैं, प्यासे पानी देत। चरणदास यों कहत हैं, फल पावन के हेत ॥ १ ⊏ ॥

## चौपाई ॥

मांड़े वस्तर घोड़े हाथी। गौवें देवे बच्छो साथी॥ देवे ऊँट पलाने साजें। सो जो इन्दर लोक विराजे॥ वहुतक भोग करें वाठाई। स्थ विमान चिंद रमें तहांहीं।। मोर लगे का ह स्थ साथा। हंस लगे का ह विख्याता॥ केयों के हाथी अरु घोड़े। कैयों के सारस के जोड़े॥ अपने घरम दान के कीये। देवत होय स्वरग सुख लीये॥ देवसुता वहु सेवा करें। घरमनीक कों हित वहु घरें॥ जिनका रूप जानिये ऐसा। अगन तपा सोना है जैसा॥ शुद्ध फटक ज्यों निर्मल देहा। रतन जिंदत हैं जिनके गेहा॥ कुंठ माहिं रतनों की माला। महारूप धारे वे वाला।।१६॥

#### दोहा ॥

वाजे सुघड़ वजावहीं, निरते अति चतुराय।
धरमनिकों के कारने, अस्यापी धरमराय।। २०॥
हां जो है धर्मात्मा, चढ़े विमानों देख।
जहां इच्छा तहां जात हैं, क्रीड़ा करें अनेक।। २१॥
अन्नदान के किये तें, पावें श्रयृत भोग।
तातें सवही नरनकूं, दानही देना जोग।। २२॥
वीपाई॥

जो नारी ऐसा प्रण धारै। पतित्रता हो धर्म सँभारै।। पहिले सर्व कुटुंब को ख्वावै। पीछे बचा आपहू खावै॥ अरु अपने पति कूं नित सेवे। सो वह इन्द्रलोक फल खेवे॥

देही दिब्य रूप धरि रहिया। सुन्दर एक विमान जु लहिया 🗓 रतन जड़े घर माहिं बिराजें। आठो सिद्धि खड़ी छबि छाजें।। शील बरत में सांची नारी। पति की आज्ञा कबहुँ न टारी।। तिरदेवा सं अपने पति कृं। अधिक जानती है वह हित स्ं।। परपति के वह जाय न नीरा । सबकूं जानें बाप अरु बीरा ।। अन्यपुरुष के छुवे न मोती। अपने पति की पहिरे पोती।। तिरलोकी जाकूं सिरनावै। जहां तहां वह अस्तुति पावे।। स्वर्ग माहिं सुख लेने वारी । शुभ लक्षण सब बात सँवारी ॥ पति के संग लगीहीं रहै। काहू से पिया की नहि कहै।। दुख विपता में संग नहि बाड़ें। अपने पतिही सुं हितमांडै।। बुरा भला पति कूं नहिं जानै । हरिही की सम ताहि पिछानै ॥ बुरी भर्छी अज्ञा जो करै। सबही माने नैक न टरै।। कोढ़ी अँधरा जो पति वाका। चितसूँ सेवन करें जो ताका।। पुरुष मरे जावे जग सेता। वाके संग जले कर हेती॥ पति कूँ कष्ट होय दुख मानै । वाका सभी आपना जानै॥२३॥ 🗇

दोहा ॥

शुभकर्मी भर्ता भवै, के षट कर्म करे।। मान भंग नाहीं करें, सेवा चित्त धरे ॥ २४॥

चौपाई ॥

भर्ता पुन्य करें सुख माने । पाप करें जब दुख हिये आने ।। ऐसे कर्म करें । जो नारी । पति समेत जा स्वर्ग मंझारी ॥ इन्द्रलोक में जाय बिराजें । सहस चौकड़ी लों वहाँ राजें ॥ रतन जड़े भूपन रहें पहिरें । मुतियन के हिये हार जुलहरें ॥ इति श्रीनासकेतोपाख्याने स्वर्गवर्शनो नाम त्रयोदशोऽज्यायः ॥ १३॥

## नासकेतलीलावर्णन ।

नासकेतज्वाच ॥ दोहा ॥

ब्रह्मभोज जो देत हैं, जज्ञ करें चितलाय। और तपस्या करत हैं, अपने तनको ताय॥ १॥ ्चौपाई॥

जेठ मास पंच अगनी तापैं। चार औरही पावक आपें।। पँचवीं अगन सीसपर भाना। यह पँच अगनी लेह पिछाना।। पूस माह में ऐसे धारे। सहस धार के लेने वारे।। टिगटी पर मटका धरवावैं। सहस खेद तामें करवावें।। जल भरवा तल बैठें सोई। ऐसा कष्ट करें जो कोई।। सो वे रतन जड़े घर पावैं। सोमलोक में बहु हुलसावैं।।२।।

दोहा ॥

सोनेका जो दान दे, सूरलोंक कूं जाय। अरु कपड़े का जो करें, वाही लोक रहाय॥ ३॥ - वीपाई॥

आसोज अरु का तिक जब आवें। तिनमें विप्रन कूं भुगतावें श्रे खीर 'खांड भोजन करवावें। साथ बाह्यण नीत जिमावें श्र दक्षिणा दे टीका जब काढ़ें। वाका धर्म अधिकही बाढ़ें।। पीह माई दे छकड़ी दाना। बहु बिधदेह जडावछ नाना श्र बैशांख चैत ऐसा जिन कीया। अन्नदान मंगतों कूं दीया।। जेठ साढ़ जिन पानी प्याये। सोरन दान दिये मनभाये।। ते जिय जावें स्वर्ग मंद्यारी। आनन्द पावें अधिक अपारी।। दानदिये फछ आगो आवें। नाना भोगकरें 'सुख पावें।। जिन पति संग जलाई काया। याहूका फछ अधिक बताया।। साठ किरोड़ बरष वह नारी। रहे सुरके लोक मंद्यारी।। सो वह दिव मारग कें पावे। पति सूँ कर जोरे ही जाव।।

## श्रीस्वामीचरणदासजीकात्रन्थ ।

शुभ मग माही वृक्ष घनेही। सूरज तुल्य विमान वनेही।। निद्यां दृष सहत दिधिघीकी। अरु मीठेजलहीकी नीकी॥॥॥

#### दोहा ।)

जहां पटबंर बादले, अरु वसनन की छांहिं। सूरज ही के लोककँ, ह्यां होकर वे जाहिं॥ ५॥ चौपाई॥

जो सूरज के सेवक जानों। सूरही लोक बसत मनञ्जानों। स सुखदाई जानों वह लोका। जहां वसें कुछ रहे न शोका॥ अरु बाजों के शब्द जहां है। गन्त्रव लाखों रहत तहां है॥ वस्तर यूपन पहिरे आवै। गावें नाचें ताहि रिझावें॥६॥

#### दोहा ॥

जो सेवक महादेवके, पहुंचे वाके लोक।
सुख सेती जहां रहत है, निभें अधिक असोक॥ ॥ ॥
वीपाई॥

पर कन्या का व्याह रवावें। परमारथ के हेत करावें।। विष्पर वालक देह जनेऊ। ऐसे कारज में चित देऊ।। अरु कोई ऐसा कारज आवे। परकारज को उठ उठ घावे।। स्वरगलोक पावत हैं सोई। मावें नर नारी क्यों न होई।। विना दान शिवलोक न पावे। धरमहीन कैसे कर जावे।। रतन जहे नाना छिन वाकी। सब शोभा वरनुं कहा जाकी।। जो नहा के सेवक होई। वाके लोक बसत है सोई।। जानद करें महा सुख पावे। नहालोक को जो कोइजावे॥ जो न्नाहण अपना धर्म राखे। करें सुकर्म झूंठ निहं भाखें।। वेदपाठ साधे पट करमन। संध्या गायत्री अरु तरपन।। ऋतुवन्ती नारी पे जावे। और दिना चित नाहिं लगावे।।

सब मनुषों से हित कर बोर्जें । निंदा त्याग भळी मुखखोळें ॥ शीळ दया हिरदे में धारें । सो ब्रह्म के ळोक पधारे ॥=॥ दोहा ॥

ज्यों चत्री धर्मे आपने, सावधान जो होय । वस्ती की रक्षा करें, लोग दुखी नहिं कोय ॥ ६ ॥ चौपाई ॥

अपना अंश बांट कर लेंबे। साथ ब्राह्मण गऊ जु सेंबे।। साधन की सेवा चित धरे। रनमें ज्हाँ सनमुख मरे।। सोवे स्वर्गलोक छूं जावें। भोगें भोग बहुत मुख पावें।। वेश्य शीलजुत गऊ चरावें। साथ ब्राह्मणन कूं सिरनावें।। बोलें सांच बणज के माहीं। सत ज्योपार फूँठ कह्नु नाहीं।। शूदर अपने धर्म मँह्मारी। सांचे दयावन्त उपकारी।। सेवक गऊ बिरामन केरा। अपने गुरुका मनसों चेरा।। कोइ अतीत और गुरुभाई। सेवा कर बहुत चितलाई।। ऐसे चार बरन जो लेखे। चढ़े विमान जात में देखे।। और जिन्होंने लक्षमी धाई। लोक कामना पहुँचे जाई।।१०।।

इति श्रीनासकेतोपाख्याने स्वर्गवर्णनोनाम चतुर्दक्षोऽष्यायः ॥ १४ ॥

## नासकेत उवाच ॥ चौपाई ॥

जिस जिस देवतकूं कोई धावें। ताके लोकमाहिं वह जावें।।
ठाकुर का कोई भक्ता लसें। वाके लोकमाहिं जा बसें।।
करें विनोद महासुख भारी। के हो पुरुष और के नारी।।
दियाजिन्हों दिध दूध मिठाई। भोजन दिये महा सुखदाई।।
दिया घीव रस सोना रूपा। छायाकरी हरी जिन घूपा।।
मोती माणक गुली कपूरा। दिये दान जिन बस्तर पूरा॥
बहुविध दान करें जो केता। तीरथ वर्त करें अरु जेता॥

जाका फल मनमें नहिं धरें। सब ठाकुर कुं अरपन करें।। दान करें हरि के हित बोवें। सो बैकुंठ परापित होवें।। तातें अपनो अला करीजे। धर्मपंथ में सदा रहीजे। गुरू बाह्मण कुं जो माने। जो गृहस्थ कुं बेद बखाने।। जो गृहस्थ के साधू आवे। देखत उठके सीस नवावे।। आदर आसन दे बैठारे। मुखसूं मीठे बचन उचारे।। जाशक्त भोजन करवावे। कंदमूल जैसा घर पावे॥। जिन साधोंका सेवन चीन्हा। देवत पित्तर पूजन कीन्हा।। साध समान जगत के माहीं। और धरम कोइ दीखें नाहीं।। जीनकी अस्तुति राम बखानी। बेद पुरानन में हो जानी।।१॥

#### दोहा ॥

एक समय धरमराय सब, लीने दूत बुलाय । कहा कि तिरलोकी विषे, हरिजन हैं अधिकाय ॥ २ ॥

## चौपाईहु॥

एक बात यह जाने रहियो। मेरा कहा जो नीकै छहियो।।
साधुरूप कूं ऐसे जानो। हरिकी देह मिछे पहिचानो।।
वे तो हैं परमेश्वर प्यारे। रहें रामका बाना धारे।।
जिनके दरशन पातक नासै। जनम मरनकी छूटें गासें।।
किरपा कर निज भेद बतावें। चोथेपद आनन्द दरसावें।।
ऐसे साधन कूं कहिं देखो। हरिसम जिनकूँ जान बिसेखो।।
साध बसें जहां तुम मत जहयो। उनके सेवक कूँ मत गहियो।।
और साध जां जिस घरमाहीं। ह्वांभी तुमकूँ जाना नाहीं।।।।।

#### दोहा ॥

साधन की सेवा करें, अरु चरणासृत खेह। तिनके भी मत जाइयो, जिनसे उनका नेह॥ ४ ॥

## नासकेतलीलावर्णन । चौषाई॥

श्रीर गिरस्ती ठाक्कर सेवें । माला फेर नाम हरि लेवें ॥ राखें बरत जागरन करें । संध्यासमें आरती सरें ॥ भोग लगाकर भोजन ;खावें । और सन्तों को सीस नवावें॥ जिनके घर तुम कभी न जावो । श्रपनीसूरतनाहिंदिखावो॥॥॥ दोहा॥

> परमेश्वर के पारषद। उनकूं लेने जाहिं। तुमतो भूल न जाइयो, याद रखो मन माहिं।। ६ विष्णुभक्ति परभावकूं, अरु साधन की बात। चित्रगुप्त भी ना लखें, न्याव नहीं उन हाथ।। ७॥ चौपाई॥

अरु इक नदी स्वर्ग के माहीं। नाम पुहपका अधिक सुहाई॥ सिध गंत्रव तानिकट बिराजै। देवत अरु धर्मातम राजै॥ पुण्य बढ़त है न्हाने सेती। तामें है सोने की रेती॥ शंख पद्म ता माहिं भरेही। पुहुप भरे जहां बृक्ष खरेही॥ दूध सुघासा जल है ताकै। ढेर मणों का कूल जुवाके॥ सूरज किरणों से अति दमके। चन्द चांदनी सों वेचमके॥=॥ दोहा॥

वाके तट इक बाग है, सुखका दैन सुथान । पवन सुगन्धी छिये जहां, बहत रहत सामान ॥ ६ ॥

· चौपाई ॥

देखे तहां बिलास ही करते। बहुतभांति कर सुखही, धरते।। मूख प्यास जाड़ा नहिं गर्मी। सदा निरोग रहें वहां धरमी॥ बूढ़ा बाला ज्वान न दरसे। दुखक तेश ह्वां कछू न परसे॥ कष्ट तपस्या जो जग करई। भय अरु दुख वह कहुं न भरई॥ करें किलोल हरष सुख पावें। वरणदास जो स्वर्ग ही जावें।। अरु पतिवर्ता फल बहु भोगे। संग पुरुष के जोगा जोगे।। इच्छा करत भोग जो आव। कहां लग कहूं बहुत सुखपावे।। पतिव्रता बहु नैन निहारी। शुभकर्मीं के करने वारी।। अरु जोहें विभिचारन नारी। उनपर विपता देखी भारी।। जिनहूं की मैं कहूं सुनाई। दुराचारनी पति दुखदाई।।१०॥ दोहा॥

खोटा चित खोटे करम, पुरुष पराये साथ। ने चौरन जारन है घनी, जिनकी सुनों जो बात ॥११॥ चौपाई॥

कलह सुहावे अति कंकाली। मैले मनकी श्रित जंजाली।। श्रिपने पित कूं दोष लगावे। आन पुरुष सों वित मिलावे॥ जलती रहे हिये के माहीं। या जगमें जस नेकहु नाहीं।। जब वह मरें पकड़ जम लेजाँ। उनकूं देह नरक दारुण माँ॥ चौरासी वर्ष कोड जु ताहीं। ह्यांसू तिन्हें निकासें नाहीं।। श्रष्ट धात के पुरुष बनाये। पावक सम वै अधिक तपाये॥ जम कहे इनके संग मिलोही। जार तुम्हारे गलें लगोही।। मार मार कहीं लपटावें। जलते त्राह कहें दुखपावें।। अरु जो पापी नर ह्वाँ जावें। जम अज्ञा बहु पीड़ा पावें।। श्रुष्ठ जम यों कहें पापी लोगो। खोटे कर्म किये अब भोगो।। रे मुख्ल ऐसा तन पाया। सो तुम पापहि माहिंगंवाया।। एक जनम के सुख के काजा। एककल्प भुगतों नर्क साजा १२

दोहा॥

बहुत दिनों तन ना रहै, जानत है सब कोय। पाप गाँठ बांधे घने, ये अपराधी छोय॥ १३॥ कलह लड़ाई करत हैं, श्रीरनकूं दुख देत । ह्यां भी वे दुख पावईं, नरकमाहिं दुख लेत ॥१४॥ पापी जीवन कूं कहें, किंकर मारहिं मार । करम भीम दुर्लभ महा, जनम न बारंबार ॥१५॥ बोये ना शुभ करमहीं, अब लुनते सुख भोग। तें कीने खोटे करम, बड़ा लगाया रोग ॥१६॥

इति श्रीनासकेतोपाख्याने विष्णुभक्तिप्रभाववर्णनोनाम पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥

नासकेत उवाच ॥

चौपाई ॥

स्वर्ग लोक इक और अनुठा । सो वह मृत्युलोक में डीठा ॥ वह भी बड़भागन सूं पावे । हरिकिरपा पुन्यसे बनआवे ॥१॥ दोहा ॥

अचरज मनुषा देहकूं, स्वर्ग लोकही जान । तामें आये होत है, परमेश्वर पहिचान ॥ २ ॥

चौपाई ॥

ऐसा स्वर्ग लोक निहं दूजा। तामें आकै सब कुछ सूझा।। तामें भोगे भोग छपारा। तामें दिखे अति गुलजारा॥ मृरख याका भेद न पाया। तामें सब ब्रह्मण्ड समाया॥ तामें पावे ब्रह्म विचारे। तामें आकै तक्त निहारे॥ जाके दिखे दस दरवाजे। तामें छनहद बाजे बाजे॥ करम धरम बहुते तप कीन्हा। ताते हिरने नरतन दीना॥ ऐसा पाया स्वर्ग गँवावें। कलप कलप बहुते पछतावें॥ जो कोई ह्याँ सूं गिरजावें। मनुषादेह बहुर निहं पावें॥ शा

दोहा ॥

मनुषा देह श्रनूप की, कही चरनही 'दास ।

श्रीर बात अब कहतहूँ, छहै स्वर्ग में बास ॥ १ ॥
नारी जनक बिदेह की, जाका बहुत विचार।
सूक्षम करि बर्णन करूं, ताकूं हिये में धार ॥ ५ ॥
तन तजके स्वर्गिह गई, सुँदगये जमपुर द्वार।
जो कोई सूये तादिना, सबकूँ ले गई छार ॥ ६ ॥
श्रागे पीछे भोर लों, और साँझ छग जान।
सबै जीव सुरपुर गये, यह तू निहचे मान ॥ ७ ॥
सुनों ऋषीश्वर कहतहूं, बड़ा अचम्भा जोर।
सभा धरमही रायकी, में भी था वह ठीर ॥ = ॥
बैठक धर्मिह राय की, तामें सभा सुजान।
जहाँ ऋषि बैठे गुण भरे, तिनकूं निर्मछ ज्ञान॥ ६ ॥
धरमराय बैठा दिपे, ज्यों तारों में चन्द।
जहां ब्रह्मासुत श्राह्या, नारद सुखका कन्द ॥ १० ॥

#### चौपाई ॥

नारह रिवसम तेज उसीका। धरमराय कियाभाव जिसीका॥ धरमराय लेख उठिके धाया। कर प्रणाम आसन नेंठाया॥ अरधपाद करि पूजन कीया। हाथ जोड़ बोलन फिर लीया॥ हे बहासुत हे ऋषिराये। हे बुधवान मले तुम आये॥ आज सुफलभया जनमहमारा। मगवत किरपा भई अपारा॥ तुमसे ऋषि का दर्शन पाया। बड़े भाग जागे सुख बाया॥ यह सुन नारद सुनजी बोले। बच्चन प्रीतके सुखसों खोले॥

#### नारद् खवाच

मोक् तुम दरशन की इच्छा । अरुकछ पूछन आयो सिच्छा ॥११॥

तुम सब छायक जोग हो, हे राज़ा धर्मराय।

धरम कहा अधरम कहा, मोकूं देहु बताय ॥ १२॥ सोरठा॥

और कहो तुम मोहि, आश्रम चारों के धरम। सबै ज्ञान है तोहि, यह मेटो मेरो भरम।।१३॥ नासकेत उवाच॥

यों नारद जी कहत थे, जम सेती यह बात। इतने ही में दीखिया, बहुत बिमान जुआत।। १४॥ चौपाई॥

अरु बाजे बहु बाजत आवें। करती नृत्य अप्सरा धावें।।

मुरली शंख पखावज भेरा। हाथीं घोड़े शब्द धनेरा।।

ऐरावत पर इन्दर राजा। हाई थाली ये सब साजा।।

उसहीं समें बायु की नाईं। लखि जमराज छिपाघरमाहीं।।

मुनों समेत तेजस्वी राजा। और दूत भय सूँ गये भाजा।।

अरु उसके गण भी कहीं भागे। जो कोई रहे सो छिपने लागे।।

मोकूँ बड़ा अचंभा भया। खड़ा होय कर देखत रहा।।

वाही समें जु रथ ह्वां आये। मानों पुंज अप्ति के धाये।।

उनस्ं उड़े पतंगे ऐसे। छुटुँ तारे नम में जैसे।।

ऐसा ठाठ वहां कर गया। धरमराय फिर अथिर भया।।१५।।

#### दोहा ॥

आ बैठा भय भीत्सा, डरता सा मन मांहिं। पीछे से देखन लगो, तेज धरे वे जांहि॥ १६॥

#### नारद उवाच ॥

t

कौतिक विष्णु समानही, ऐसे हो महाराज। यक्ष राक्षस के भूप तुम, तीन छोक तो राज॥ १७॥

## श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्य।

**63**=

बड़ा अवंशा मो भया, डर भागे किस काज। बाय बेग ज्यों उठ गये, कारन कहिए आज ॥ १= ॥ फिर बहुरे तुम श्रापही, आसन बैठे श्राय । सांच कहो संचेप से, मोक्टं देहु , सुनाय ॥ १६ ॥

जम उवाच ॥

हे सुनि महा जु श्रेष्ठ हो, कहूं सु तू सुन लेह। ब्रिपी बात है एक यह, सावधान चित देह ॥ २० ॥ चौपाई ॥

पुन्य बिचार संपूरन तामें । सुनों प्रीतसों कहूं कथा में ॥ है मुनि मृत्यु लोक के मांहीं । श्रीमान महाराजा ह्वांहीं ॥ सांच बचन का बोलन वारा । जिसका नांव जनक उजियारा ॥ अश्वमेध जगका कृर्ता जानों। सत्यधर्म में डिढ पहिचानों॥ छिमां दया अरु शील सहितहै। हरिकी सेवा करत रहत है।। **ज्ञानवन्त शीतल सुखदाई। क्रोध लोभ बिन रहत सदाई।।** वेद अर्थ का जानन हारा। नीति धरम का है रखवारा।। अपनी परजा कूं सुख देवै। एक एक की सुधही लेवै।।२१॥

दोहा ॥

जैसे भाली बाग की, सुध कूं भूबी नाहिं। ऐसे अपनी सृष्टि कूं, राखै रच्या माहिं॥ २२॥ चौपाई ॥

द्धमरी गऊ दान करत है। रंकन का बहु दुःख हरत है॥ खेती सहित भूमि का दाना। विप्रन कूं देकर सनमाना॥ बड़ी उमर की परजा सारी। नीति धर्म सब करै संभारी॥ ऐसा महाराजा अनुरागी। जाका नांव जनक बङ्भागी।। जाकी नार सतवंती नामा। जिसके भये संपूरन कामा॥

सभी छक्षनों सहित बिराजे। सब धर्मों कूं छीयें राजे।। पित्रवर्ता भरु पति की प्यारी। सदा पिया की आज्ञाकारी।। भरताही की भक्ति करेवा। भरताही ज़िसका है देवा।।२३॥

#### दोहा ॥

स्वामी के दुखसे दुखी, स्वामी के सुख सोय। स्वामी के रंग में रंगी, और नेह सब खोय॥२८॥

## चौपाई ॥

जब भरता के दरशन करें। पियाकी अस्तुति कर मनभरे।।
भरता क्रोधकरें जब वापे। मीठे बचन कहें वह तापे॥
भरता अरु सब कुटुंब जिमाने। पाछे बचा आपहूं खाने॥
ऐसे और बहुत गुनवंती। तिरियन में अधिकी सतवंती॥
पतिवर्ता में जान बड़ीही। जाती स्वर्ग विमान चढ़ीही॥
इन्दर सहित देव बहु साथा। सभी नवानें जाकूं माथा॥
बाजे बजत, बहुत परकारा। गंध्रब गावत राग विचारा॥२५॥

#### दोहा ॥

चाहै जां अमरावती, चाहै जा बहालोक। चाहे जावे शिवपुरी, किये पुण्यके थोक॥२६॥

## चौपाई ॥

आनन्द भरता सहित जुपाने । चढ़ी विभानों ऊपर जाने ॥ वाका तेज अचानक आया । हो भयभीत भाज में गया ॥ घर में गया छिपा पहिचानो । दूत भजे सो भी तुम जानो ॥ वातोंही के करने मांहों । दूत गए सो आये ह्वांहीं ॥ सुनके नारद बहु हुलसाया । पतिवर्ता का उत्तर पाया ॥ अरु फिर नारद प्रकृन लागे । सूरज पुत्तर सुनो सुभागे ॥

## ६४० श्रीस्वामीचरणदासजीकाग्रन्थ।

भानु तेजसा तन है तेरा। ताये सोने कासा हेरा।। देह तुम्हारी गौरी सुहनी। सुख सांवरा कारन कौनी।। याका भी मोहिं उत्तर दीजे। कहो भेद अरु किरपा कीजे।। धरमराय बोले सुसकाई। छिपी बात यह है ऋषिराई।। मेरेही हिरदें में रही। अवलग काहू से नहिं कही।। व्रह्मासुत अब तोसूं भाखूं। याका भेद कछू नहिं राखूं।। जिन मनुषो तप दान किया है। निहने हरिका नाम जिया है २७

दोहा ॥

श्रह इन्द्रीमन वश किया, कियो योगही ध्यान । हरिग्रण गाये भक्ति करि, श्राराधे भगवान ॥२ □॥ चौपाई॥

गुरुके भक्त साथ संग कीन्हा। हरिजन सेवनका व्रत छीन्हा।। श्रमा शीछ अरु दया विचारी। सतवादी भये नर क्या नारी।। तीरथ करके फछ निहं चाहा। हरिकी भिक्त करनका छाहा।। दुख सुख एक बराबर जाने। सत संतोष सदा हिय आने।। पांच यज्ञ कर हरिक्टं अरपें। फछ निहं चाहें आपन थरप।। कौन कोन यज्ञ सो वतलाऊं। जुदे जुदे कर सब दिखलाऊं।। मानस अरु संकायत जानों। व्यतीपात द्वादशी मानों।। और पांचनें प्रनवासी। देनें दान रहें निरबासी।। अरु पच अगनी तपें निरासा। तपही की पूंजीजिनपासा।।२ हो।

दोहा ॥

प्रेम भक्ति निहकाम जो, करैं अनन्यही भाय। तन मन हरिके ध्यानमें, राखें चित्त लगाय।।३०॥ चौपाई॥

ऐसे साथ संत जो आवें। पुरी पास हो आगे जावें।

तिनकूं देखूं नयन निहारा। जिनके तेज श्याम मुखम्हारा॥ पिहरे रहूं कवच तनमाहीं। ताकूँ आँच लगत है नाहीं॥ नारद यह सुन निहचै कीजे। यही बात हिरदे थर लीजे॥ धरमराय श्ररु नारद मुनी। दोनों की हम चित दे सुनी॥ स्वरग नरक को सबही गाथा। तुमसों कही खोल ये बाता॥ देखी नासकेत नहीं राखी। नैन निहारी सगरी आखीं॥३१॥

इति श्रीनासकेतोपाख्याने यमनारदसंवादोनामषोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

#### नासकेत उवाच ॥ दोहा ॥

और बात इक जगत में, है परसिद्ध छहूं। देखी अपने नैनही, सोभी सुनो कहूं॥१॥ जो पापी जीवों किये, पिछले करम अक्स्य । जनम पाय जा जगत में, सोई भुगतें आयं'ध् २॥

#### चौपाई ॥

हत गऊवां पातक कियो भारी । बिषदे मनुष मारहू डारी ॥ अपने गुरुके घरके माहीं । देखें खोटी दिष्टनुराई ॥ सो निषद्ध काया धर आवें । ह्याँ चंडाल जीनही पावें ॥ मारे राह झूंठ बहु बोलें । सो रोगी हो जग में डोलें ॥ जो सोना जगमाहिं चुरावें । जनम पाय कुष्ठी होजावें ॥ जो मदिरा पी भये मतवाले । जिनके दांत हुये नखकारे ॥ बाह्यण पुस्तक पढ़न बिचारा । पावे जनम नागही कारा ॥ और जिन पाप जानकर कीन्हा । वाहू जनम सर्पकालीन्हा ॥ शा

#### दोहा ॥

जो कन्या कूं हनत है, कै वाहिर कै गेह। जनम पायहैं जगत में, होय गधे की देह॥ ४॥

ţ

#### चौपाई ॥

विषर भिष्टल मांस अहारी। देत दान जिनकूँ प्रह्वारी॥ दोनों गीदड़ को तन पार्वे। नासकेत यह खोल दिखार्वे॥ जो नर परितरिया कूँ ताकै। पानै जनम सुवर को आके॥ जो नारी पर पुरुष लुभानी। सो वे सुरी होती जानी॥ अरु जो दान करत कोई रोके। पीठ लदे वह घोड़ा होके॥ इंद्रां कर बाह्यणकूँ देवै। सोतो जनम बाज का लेवे॥ जो कोई धरी धरोहर नाटें। अरु पक्षी के पर जो काटें॥ सो निष्ठाके कीड़े जानों। उनको पापी अधिक पिछानों॥ काहूं के जो बसन जुरावें। सो वे नर धोबी हो आवें॥ और जिन मोती रतन जुरावें। आपना खाविंद मार गँवाया॥ सो होवें परियर के कीड़ा। निह्नवैपावें किरम शरीरा॥ भी

#### दोहा ॥

सब बिध देवे जोग हो, नहीं देत वै दान । मनै करै जो और दे, बागल हो जग आन ॥ ६ ॥

### चौपाई ॥

जो कुदिष्ट आँखन सूं देखें। अंधे काने होत बसेखें।। श्रृंग बाद विवाद बढ़ावें। सो कञ्जवे की काया पावें।। जो कोई परका दरब चुरावें। सोतो जन्म इन्न हो आवें।। हन्न देह तज बन्दर होवें। जनम अकारथ निहचें खोव।। जो कोई बेटी होती मारें। सो घिरघिट की काया धारें।। जो काहू का सूत मुसावें। होय न्हारू बहु दुख पावे।। गुळी वप्रर कपास चुरावें। सो मकड़ी की देही पावे।। जो काहू की चोरे पनहीं। जनमलेत चकचूंधर तनहीं।। जा

#### बोहा॥

जिन काहू के फल चुरा, मानी नाहीं संक । ते नर हाथी होयकर, सिरमें खावें अंक ॥ = ॥ गुरू ब्राह्मण का लिया, जानें अंस चुराय । काला होवे सरपही, मारूदेश में जाय ॥ ६ ॥ चौपाई ॥

वित्र साथ पैरों जिन मारै। जनमत पिंगल भये विचारै॥ जो बाह्यण कूँ मदिरा प्यावै। क्रुकर जौन सोई हो आवै॥ जो काहू का अन्न खरावै। होवे बहिरा सुना न जावै॥ काहू से कीन्ही दुष्टाई। वे तो मृग होवें बन जाई॥ आप गुरू हो गुरू न कीन्हा। सो विलाव होता हम चीन्हा॥ वृत्त काट जो फूल खरावें। जौन पपीहा की वे पावें॥ नितप्रत कोध नहीं हरपावैं। सो वे जौन न्योल हो धावैं॥ जो काहू की निन्दा करैं। जौन कोकिला की वे धरें॥ श्री

#### दोहा ॥

हरिके भोग लगे निना, खाय रसोई कोय। चरनदास यों कहत हैं, ज्योन काग की होय॥११॥

## चौपाई॥

देकर दान वहुरि पछितावै। सो तो जौन भेड़की पावै।।
भली वस्तु छिपकर जो खावै। कुटुम्ब मित्रको नाहिं दिखावै।।
सो होवें बगुले की देहीं। कपटरूप धारत हैं वेही।।
जो अनहोती लड़ें लड़ाई। सो जंगल मक्खी हो जाई॥
जिन सेवा पतिकी नहिं रोपी। सो तिरियातनधरै जलोकी॥
जिन सतगुरु की वस्तु जुराई। अजगर प्रेत होत गिरिमाहीं॥
राखें कपट सीस बहु नावै। सो पापी चीता हो आवै॥

६४४ श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ । ज्ञान सीख गुरूसूं फिरजावै । सो शरीर कोढ़ी को पावै ॥१२॥ वैद्या ॥

खोटे कर्सन सूं सबै, चौरासी में जाहिं। कहां हों गिनती में करूं, समझ देखि मनमाहिं॥१३॥ इति श्रीनासकेतोपाल्याने कर्मानुसारयोनिप्राप्तिवर्णनं नाम

> सप्तद्ञोऽध्यायः ॥ १७ ॥ नासकेतरुवाच ॥ चौपाई॥

जिन मनुषों शंकर नहिं माना । ब्रह्मा का पूजन नहिं ठाना ॥ विष्णु भक्तिमें मन नहिं दीन्हा । गुरुसेना का नेम न छीन्हा ॥ साधों की सेना नहिं जानी । तीरथ किये न परव पिञ्चानी ॥ गुरुका कबहूं नाम न छीया । कबहूं पापी होम न कीया ॥ परमेश्वर का जप नहिं साधा । योग जुगत नाहीं आराधा ॥ पंचों इन्द्री बस नहिं कीन्हीं । भछी वस्तु काहू नहिं दीन्हीं ॥ कथा कीरतन में नहिं गया । हिर सों बेमुख दुष्टी भया ॥ जिन नर ऐसी चाल विसारी । सो इबत है नरक महारी ॥१॥

दोहा ॥

जिन पूजे हैं देवता, होम यक्नं कर दान । नासकेत देखी कहै, स्वर्ग रुहें वह जान ॥ २ ॥ . चौपाई॥

भरमराय जब पकड़ बुलावै। पाप पुण्य का न्याव चुकावै॥ पापी पठवे नरक मँमारी। पुण्यी पठवे स्वर्ग मँह्यारी॥ पाप पुण्य क्षीण होजावैं। फिर वह मृत्युलोक में आवैं॥ पापी देह निषद जो पावैं। पुण्यी मनुष होय हुलसावें॥ धनवन्ते उत्तम घर जनमें। भले भले लक्षण आवैं तिनमें॥ अरु जो चौरासी सूं कहुं। मनुष देह' धर ऊचे चहुं॥

खोटे छक्ष तिनके माहीं। चरनदास कहें निहने आई॥ जितके जीव जहाई जाई। यह मत वेद पुराणन गाई॥ साध संगत कोई उतरे पारा। और चौरासी जाहिं मँझारा॥ सुनि ऋषीश्वर रसमें पागै। धन्य धन्य जव कहने छांगै॥ अस्तुति करि मनमें हरपाये। अपने अपने अस्थल आये॥ ॥।

#### दोहा ॥

नासकेत की यह कथा, संस्कृत के माहिं। चरनदास ने सो करी, उक्ति आपनी नाहिं॥४॥ पढ़ा छिखा मैं कुछ नहीं, सतगुरु दीन्हों ज्ञान। रणजीता यों कहत हैं, ताही की 'पहिचान ॥ ५॥ कथाजु अधिक सुहावनी, सुनकर उपजै चाव। दया धरम हिये आवसे, भाजें सबै -कुभाव ॥ ६ ॥ सुनकर जो रहनी रहे, मनमाहीं गहलेह। पाप निकट आवे नहीं, जनम नाहिं दुखदेह ॥ ७॥ कथा सुनै चित्वन करें, समझ धरै मन माहिं। पवन नरक की नालगै, श्रातक सबहिं नसाहिं॥=॥ सुनकर रहनी ना रहें, चलै न याकी चाछ। चरनदास यों कहत है, ताहि नरक तत्काल।। ६।। सुनकर मनलावै नहीं, तामें चित नहिं दै। जीवत भिष्टलही रहें, मुये नरक का भै ॥ १०॥ जनमेजय की साखही, कहुँ सुनों चितलाय। कुष्ठ अठारह ही हुते, सुनकर गये नसाय ॥ ११ ॥ नासकेत ऐसी कथा, जैसा घरम जहाज। जनमेजय तापर चढ़ा, कुष्ठ गये सब भाज॥१२॥ खेवटिया जहाँ ब्यास से, बचन बाहहीवान ।

६४६

श्रीस्वामीचरणदासजीकाश्रन्थ ।

जगतिसन्ध्रसम जानिए, धरमजहाज पिर्छात्। १२॥ यामें जो कोई चढ़ै, सोई उतरे पार। रहिजाव अभिमानसं, सो इबै मँझधार॥ १४॥ सतग्रुरु बिन्- इब सभी, रामभिक्त निहं जान। सतसंगत आवे नहीं, करके बहु अभिमान॥ १५॥ नासकेत की कथा कूं, कहे सुने चितलाय। पाप तज अरु पुन्यकरे, बसे स्वर्ग वह जाय॥ १६॥ शुकदेव के परतापसं, कह्यो नासहीकेत। पाप पुण्य के भेदकं, समभन कारण हेत॥ १०॥

इति श्रीश्यामचरनदासजीकृते नासकेतोपारूयाने शुंभाशुंभनिर्णय-वर्षानंनामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ संपूर्णः ॥